#### GOVERNMENT OF INDIA

## ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 36179

CALL No. 910. 4 - Gov

D.G.A. 79.

श्रात्माराम एन्ड संस मकाराज च्या पुस्तक-विक्रेता कारमीरी गेट, दिल्ली-क

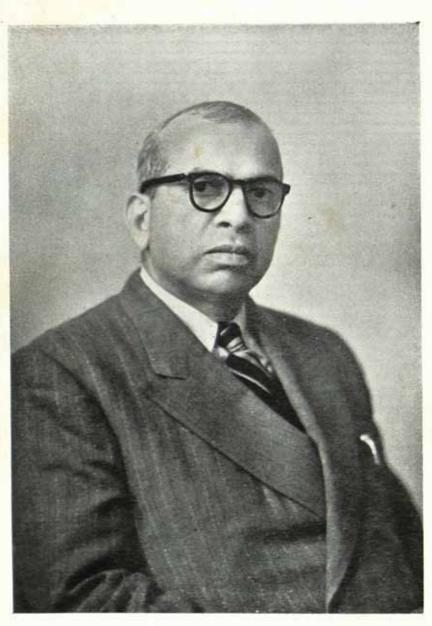

लेखक (खादी के पश्चिमी ढंग के वस्त्रों में)

# पृथ्वी-परिक्रमा

<sub>लेखक</sub> गोविन्ददास

36179

भूमिका-लेखक श्री गर्गोश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष, लोकसभा



910.4 Gov

> १६५४ आत्माराम एरड संस प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता काश्मीरी गेट दिल्ली-६

प्रकाशक रामलाल पुरी आत्माराम एएड संस कादमीरी गेट, दिल्ली-६

# 36179

#### मृल्य १२)

| CENTRAL | ARCHAE | DLOGICAD |
|---------|--------|----------|
| LIBRAR  | Y, NEW | DELHI.   |
| Acc. No | 36179  |          |
| Dete    | 30-9-6 | 2        |
| Call No | 910.4  |          |
| Oall No | Gov    |          |
|         | 000    |          |

मुद्रक इयामकुमार गर्ग हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस क्वीन्सवे, दिल्ली-६

#### भूमिका

सेठ गोविन्ददास देश-विदेशों की विस्तृत यात्रा कर चुके हैं, साथ ही हिन्दी के मुप्रसिद्ध विद्वान् एवं लेखक हैं। उनकी पुस्तक में न केवल लेखक द्वारा सन् १९५२ में विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा का विवरण दिया गया है, वरन् उन देशों के राज-नीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर छेखक ने ग्रपना मत भी सरल भाषा में व्यक्त किया है । लेखक केवल वत्तंमान जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालता वरन् संक्षेप में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी स्पष्ट करता है, जिससे पाठक को वर्त्तमान परिस्थिति के मूल तक पहुँचने में सहायता मिलती है । वर्त्तमान ब्राखिर भृतकाल के ब्राधार पर ही विकसित होता है । अतः प्रस्तुत पुस्तक जिन देशों में लेखक गया उन देशों की इमारतों एवं स्मारकों का विवरण मात्र ही नहीं वरन् उन देशों का संक्षिप्त राज-नीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भी है। एक प्रकार से प्रस्तुत पुस्तक को विश्व इतिहास का एक ठोस भाग कहा जा सकता है। मैं इसे एक भाग ही इसलिए कहता हूँ कि लेखक ने सारे विश्व की यात्रा नहीं को । जिन देशों में लेखक गया उनके लिए तो यह एक "एनसाइक्लोपीडिया" ही है।

Ann Althr of on 15.563 for 12.12 L इस विदेश-यात्रा के पहले भी सेठ गोविन्ददास विदेशों में घूम चुके हैं। कैनेड्य की प्रस्तुत यात्रा उन्होंने ब्रॉटावा में रू सितम्बर से १३ सितम्बर १९५२ तक हुए कामनवेल्थ पालियामेंटरी कान्क्रेन्स में भाग छेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में की । वे सन् १६५० में भी न्यूजीलैंड में हुए इसी संस्था के सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में यात्रा कर चुके थे । सेठ गोविन्ददास उस प्रतिनिधि-मण्डल के नेता थे । घाँटावा सम्मेलन का नेतृत्व भारतीय संसद् के अध्यक्ष के नाते मुक्ते प्राप्त हुआ । उस समय प्रतिनिधिमण्डल के दौरे में हम लोगों ने लगभग सारे कैनेडा की साथ-साथ यात्रा की थी और इसलिए में इस स्थिति में हूँ कि व्यक्तिगत अनुभव के भाषार पर सेठ गोविन्ददास द्वारा वर्णित इस यात्रा की सत्यता एवं सफलता की पृष्टि कर सकूँ। मेरा विश्वास है कि मेरा यह प्रमाण इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि विभिन्न ग्रन्य देशों की यात्रा एवं सांस्कृतिक इतिहास का जो वर्णन लेखक ने किया है वह सत्य एवं शुद्ध है।

कैनेडा यात्रा के समय हम लोग एक ही होटल में ठहरते रहे हैं यद्यपि भिन्नभिन्न कमरों में। जब भी हमें उनका दरवाजा खटखटाने का अवसर आता हम देखते
कि सेठ गोविन्ददास मेज पर बैठकर कुछ लिखने में व्यस्त हैं। आरम्भ में तो हमारा
अनुमान था कि वे अपनी डाक निपटा रहे हैं, लेकिन जब हम सभी को यह अनुभव
होने लगा कि वे हमेशा मेज पर बैठे कुछ लिखने में व्यस्त रहते हैं तब एक बार मैंने
पूछा कि वे इस प्रकार निरन्तर क्या लिख रहे हैं। उनका उत्तर मिला कि वे अपनी
सारी यात्रा का वृत्तान्त लिखने में व्यस्त हैं। उस समय भी मेरी कल्पना नहीं थी कि
यह वृत्तान्त केवल दर्शनीय स्थानों, व्यक्तियों एवं स्मारकों के वर्णन से कहीं अधिक
व्यापक एवं विस्तृत होगा। प्रस्तृत पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मुक्ते ज्ञात हुमा कि
यह पुस्तक केवल वर्णनात्मक ही नहीं वरन् एक ऐसी पुस्तक है जो मागे बढ़कर प्रत्येक
देश को प्राचीन पृष्ठभूमि भौर साथ ही वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक एवं मार्थिक
परिस्थितियों तक का वर्णन करती है। पुस्तक से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक देश के
इतिहास, धमं, संस्कृति, कला इत्यादि का परिश्रमशील अध्ययन किया गया है। अतः
प्रस्तुत पुस्तक प्रत्येक ऐसे पाठक के लिए अत्यन्त उपयोगी है जो कि पुस्तक में वर्णित
देशों के समस्त जीवन से परिचय प्राप्त करने का इच्छुक हो।

लेखक ने पुस्तक में जिन व्यापक विषयों पर लिखा है उन्हें समभने के लिए प्रस्तुत पुस्तक को बाद्योपान्त पढ़ना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जिस समय लेखक इस्लाम धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर विचार करता है उस समय मुकरात के दर्शन को भी चर्चा करता है, सन्त मुहम्मद के विषय में जानकारी कराता है और यहूदियों के इतिहास पर नये इजरायल राज्य के निर्माण तक प्रकाश डालता है। विभिन्न जातियों का वर्णन भी वह करता है और उनके सम्बन्ध में अनेक दिलचस्प बातें बताता है। वह बताता है कि यूरोपीय विद्वानों के अनुसार पाश्चात्य संस्कृति की जन्म-भूमि मिश्र में भी गाय को पवित्र माना जाता है। आज यूरोप के वे विद्वान् भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद यह मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति मिश्र से भी कहीं अधिक प्राचीन है। सेठ गोविन्ददास स्वयं गौ-भक्त है तथा गौ-रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उल्लेखनीय प्रयस्त किये हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि मिश्र के इस उदाहरण से उन्हें अपने कार्यों के लिए समर्थन प्राप्त हो।

वे अपनी पुस्तक में विभिन्न देशों के दाह-संस्कारों का वर्णन करते हैं तथा अरब इजरायल सम्बन्धों पर विचार करते समय हमारे समक्ष फिलस्तीन के शरणाधियों की समस्या प्रस्तुत करते हैं। ब्राज हमें भी जिस शरणाधीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसकी पृष्ठभूमि में यह वर्णन ब्रत्यन्त उपयोगी है। इस भूमिका में मेरे लिए उन सारे विषयों का उल्लेख करना असंभव है जिनकी चर्चा लेखक ने की है। मैं पाठकों से अनुरोध करूँगा कि वे पूरी पुस्तक का अध्ययन करें।

सेठ गोविन्ददास ने अपनी अधिकांश यात्रा वायुयान द्वारा की, इसलिए अल्प समय में ही वे विस्तृत क्षेत्र की यात्रा कर सके । यद्यपि शारीरिक दृष्टि से उन्होंने वायुयान द्वारा ही यात्रा की, किन्तु जहाँ तक उनके विभिन्न देशों के निरीक्षण का प्रश्न है उन्होंने शब्दार्थ के अनुसार उन देशों पर सचमुच एक 'विहंगम दृष्टि' प्रस्तुत की है।

उन्होंने एशिया, अफिका, यूरोप और अमेरिका में स्थित अनेकों पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी देशों की यात्रा की । प्रस्तुत पुस्तक में अफिका के मिश्र, यूरोप के ग्रीस, इटली, स्विटजरलैंड, फांस और इंगलैंड, दक्षिण के कैनेडा, अमरीका और हवाई तथा पूर्वी एशिया के जापान, हांगकांग, चीन, स्याम और वर्मा का वर्णन है।

पुस्तक सरल एवं आकर्षक शैली में लिखी गयी है तथा एक बार पढ़ना आरम्भ करने पर अबाध रूप से पूरी पुस्तक पढ़ डालने की इच्छा बलवती हो उठती है।

मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य की एक महत्त्वपूणं निधि है, जिससे कि सामान्य पाठक विश्व के विभिन्न देशों की अतीत एवं वर्तमान की समस्याओं, जातियों, धर्मों, राजनीतिक विचारधाराओं तथा विभिन्न संघषों एवं अन्य प्रश्नों को समभने के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। हम सब सेठ गोविन्ददास के आभारी हैं कि उन्होंने इतने परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा।

में व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें घन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी पुस्तक ने भेरी कैनेडा-यात्रा की स्मृतियों को पुनः ताजा कर दिया और अनेक ऐसी बातों को जानने में भी सहायता दी है जिनकी ओर घ्यान देने के लिए यात्रा में न तो मेरे पास समय या और न ही उनके समान सूक्ष्म-निरीक्षण की हिष्ट ।

नई दिल्लो २७ सितम्बर, १६५४ गगोश वासुदेव मावलंकर ग्रध्यक्ष, लोकसभा

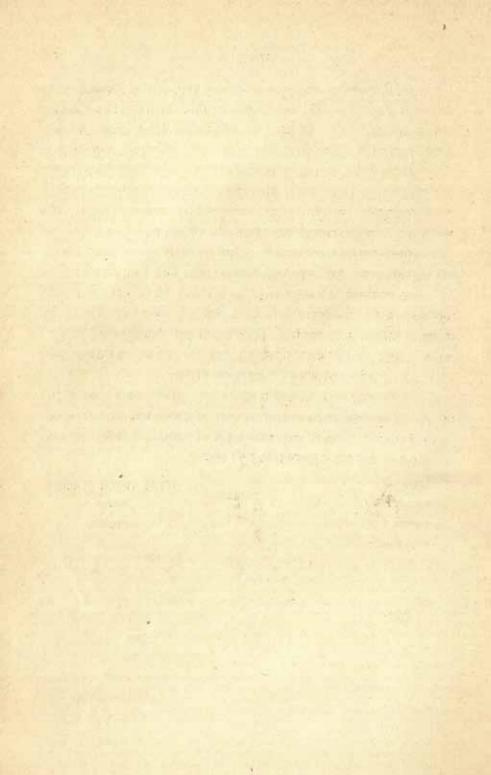

## स्ची

| ब्रच्याय विषय                                                         |        |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| ) FIF (rest) of                                                       |        |     | .5   |
| रै. इस पृथ्वी-परिक्रमा का उपक्रम तथा भारत से<br>२. दिल्ली से काहरा तक | विदा … | *** |      |
| रे. प्रत्या स काहरा तक                                                | •••    |     | 21   |
| ३. उस पुरातन-भूमि में जहाँ कभी पानी नहीं बरस                          | खा …   |     | 2:   |
| ४. मिश्र देश के सम्बन्ध में कुछ शब्द और                               | •••    | *** | Yo   |
| ५. सुकरात की ज्ञान घरा पर                                             | ***    |     | 88   |
| ६. कुछ ग्रीर शब्द एथिन्स तथा यूनान पर                                 | ***    |     | 48   |
| ७. पश्चिम के उस देश में जो सदा कलाकारों को                            |        |     | W 1  |
| प्रिय रहा है                                                          | ***    | *** | XX   |
| <ul> <li>इटली देश और उसकी समस्याएँ</li> </ul>                         | ***    | *** | ७२   |
| ६. युरोप के उस देश में जिसे प्रकृति ने सबसे अधि                       | क      |     |      |
| रमणीयता दी है                                                         | ***    |     | 99   |
| १०. छोटे-से स्विटजरलेंड के महत्त्व के कारण                            | ***    | *** | 0.3  |
| ११. विलासिता के वैभव में पांच दिन                                     | ***    |     | ₹3   |
| १२. फांस और उसकी समस्याएँ                                             | ***    | *** | Sox  |
| १३. संसार के सबसे बड़े शहर में एक सप्ताह                              | ***    | *** | 308  |
| १४. ब्रिटेन क्या था और क्या हो गया                                    |        |     | १२६  |
| १५. आज का यूरोप                                                       | ***    |     | 838  |
| १६. वायुयान में जब जान मुट्टी में आ जाती है                           |        |     | 580  |
| १७. कामनवैल्य पालियामेन्टरी परिषद् के पूर्व के झा                     | ठ      |     | 1,00 |
| दिन भीलों वाले देश में                                                | ***    |     | १४६  |
| १८. कामनबैल्य पालियामेन्टरी परिषद्                                    |        | *** | 855  |
| १६. परिषद् के पश्चात् कुछ और समय भीलों के देश                         | में    |     | 208  |
| २०. कॅनेडा पर एक हिट                                                  | •••    | *** | १७१  |
| ११. गगनचुम्बी प्रासादों के प्रांगण में                                |        | *** | १७६  |
| २२. ग्रमेरिका-उद्धारक के नगर में                                      | ***    |     | ?E=  |
| ३. इस सर्वश्रेष्ठ देश में हम और जहाँ गये                              | ***    | *** | 508  |
| ४. संसार का सिरमौर ध्रमेरिका                                          | ***    |     | 137  |
|                                                                       |        |     | 785  |

| ग्रध्याय | विषय                                           |       |      | des |
|----------|------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 5 V 2    | ह्वाई द्वीपों में दो दिन                       |       | ***  | २२४ |
| 74. 6    |                                                |       | ***  | 399 |
| 74. 8    |                                                |       |      | २३२ |
|          | जापान में एक पक्ष                              |       | **** | २३४ |
|          | जापान पर एक इष्टि                              |       |      | २५२ |
| 30.      | उस प्राचीन देश की ग्रोर जहाँ ग्रवीचीन साम्यवाद |       |      |     |
|          |                                                |       |      | २४६ |
| 3.0      | चीन में दो सप्ताह                              | ***   | 444  | २६१ |
| 77.7     | चीन पर ही कुछ और                               | •••   | ***  | 385 |
| 33       | संसार के उस देश में जिसमें सबसे अधिक धार्मीक   |       |      |     |
| 20.00    | वायमण्डल है                                    | ***   | ***  | 388 |
| 38       | स्याम पर एक दृष्टि                             |       |      | 358 |
|          | बिहारों और स्तूपों के देश में                  | *** * | ***  | ३२७ |
|          | वर्मा पर एक इंटि                               | ***   | **** | 338 |
|          | पुन: जन्म-मूमि में                             | •••   |      | ३३४ |
| 40.      | उपसंहार                                        |       |      | ३३७ |

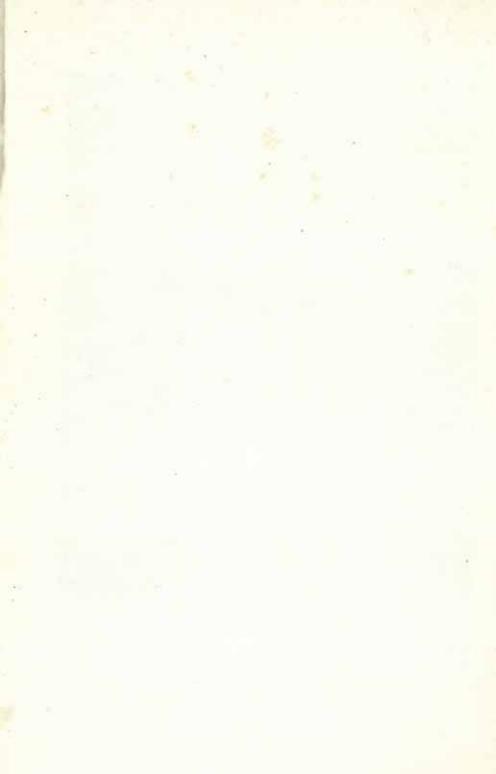



लेखक (बैठे हुए) दायीं स्रोर जगमोहनदास स्रौर बायीं स्रोर घनश्यामदास (खड़े हुए)

# इस पृथ्वी-परिक्रमा का उपक्रम तथा भारत से विदा

जब कामनवेल्थ पालिमेन्टरी एसोसियेशन के सेकेटरी जनरल सर हावर्ड उंगविल ने मुक्ते सितम्बर सन् '५२ में कामनवैल्य पालिमेन्टरी कान्फरैन्स के कैनेडा में होने की निविचत सूचना दी ग्रीर कामनवैत्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन की कार्य-कारिएों, जिसे जनरल कौंसिल कहा जाता है, के सदस्य होने के कारए मुक्ते उक्त परिषद् में ब्राने का निमन्त्रण भेजा तभी मेंने सोच लिया था कि मुक्ते कैनेडा जाने का जो अवसर मिलेगा उसका उपयोग में पृथ्वी-परिक्रमा के लिए भी कर डाल्गा। कैनेडा जाने के रास्ते में यूरोप पड़ता ही है और कैनेडा से अमेरिका लगा हुआ है। लौटना फिर वही यूरोप होकर हो सकता है अथवा अमेरिका के पश्चिमी छोर के न्युयाकं से अमेरिका के पूर्वी छोर सैनफ्रेंसिस्को आकर । वहाँ से जापान और चीन होकर ब्राने में कुछ चक्कर ब्रवश्य पड़ता है ब्रीर कुछ रुपया भी ब्रधिक लगता है, पर जीवन में बार-बार ऐसे अवसर नहीं आते, अतः मैंने पृथ्वी की इस परिक्रमा को करने का ही निर्णय किया। ब्रक्रीका, मलाया, न्यूजीलेंड, ब्रास्ट्रेलिया, फीजी ब्रादि में पहले हो ब्राया या ब्रतएव इस यात्रा के बाद हमारे संसार के प्राय: समस्त प्रधान-प्रधान देशों का मेरा भ्रमण हो जायगा भ्रीर इस भ्रमण के कारण संसार की समस्याओं का ब्रघ्ययन, इस विचार ने इस पृथ्वी-परिक्रमा के विचार को धीर ग्रधिक उलेजना दे दी।

परन्तु कामनवेल्थ पालिमेन्टरी एसोसियेशन की कार्यकारिएी का सदस्य होना, इस परिषद् के लिए भारत से जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, उस मंडल का सदस्य होना नहीं था। प्रतिनिधिमंडल को चुनने का अधिकार था भारत की इन्टर-पालिमेन्टरी यूनियन की शाखा को, जिसके सभापित थे भारत की लोकसभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर। भारत की इन्टर-पालिमेन्टरी यूनियन की यह शाखा इस प्रकार के प्रतिनिधिमंडलों के चुनाव का अधिकार सदा अपने सभापित को दे दिया करती थी। इस बार भी यही होने वाला था अतः काम विलय पालियामेन्टरी एसोसियेशन की कार्यकारिएी के सदस्य होने पर भी कैनेडा में होने वाली इस परिषद् के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य होना श्री मावलंकर पर निभंद था। विना प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

हुए भी कामनवैल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन की कार्यकारिएगी के सदस्य होने के कारएग इस हैसियत से भी में कैनेडा की परिषद् में जा सकता था, लेकिन उस कार्यकारिएगी का मेरा सदस्य रहना भी कामनवैल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन की भारतीय शाखा पर निर्भर था। कामनवैल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन के संविधान के अनुसार उसकी कार्यकारिएगी के सदस्य उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं द्वारा चुने जाते हैं। यदि में प्रति-निधिमंडल का सदस्य न होता तो कार्यकारिएगी का सदस्य भी कोई दूसरा व्यक्ति ही चुना जाता। मंडल का सदस्य न होकर कार्यकारिएगी के सदस्य के नाते कैनेडा की परिषद् में न तो में जा सकता था और यदि कार्यकारिएगी की सदस्यता में परिवर्तन न किया जाता और में कार्यकारिएगी के सदस्य के नाते कैनेडा जाता तो उसका कुछ अर्थ भी न था, क्योंकि उस हैसियत से जाने में में परिषद् की कार्रवाई में भाग न ले सकता था। अतः में प्रतिनिधिमंडल के नाम के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा।

तारील ३१ 'मई, सन् ४२ को कामनवैत्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन की भारतीय शासा की बैठक हुई। उसमें प्रतिनिधिमंडल के चुनाव का अधिकार श्री मावलंकर को दे दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद मुक्ते सूचना मिली कि में प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य चुना गया हूँ। पर अब मेरे सामने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि मंडल का नेता कौन होगा भीर उसके नेतृत्व में मेरा जाना कहाँ तक मेरे आत्म-सम्मान के बनुकुल पड़ेगा ? यह प्रदन मेरे लिए इस काररण और ब्रधिक महत्त्व का हो गया कि न्यूजीलंड में सन् '५२ में जो परिषद् हुई थी उसके भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेतृत्व का भार मुक्त पर रखा गया था। पर इस ग्रसमंजस में मुक्ते बहुत समय तक न रहना पड़ा। बहुत शीझ मुक्ते सूचना मिल गयी कि या तो प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी फिर मुक्त पर रखी जायगी या श्री मावलंकर स्वयं प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री मावलंकर के लोकसभा के ग्रध्यक्ष होने के कारए। उनके नेतृत्व में जाने में मुक्ते कोई ब्रापित न हो सकती थी। ब्रतः मेने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने की अपनी स्वीकृति भेज दी। कुछ दिन के बाद मुक्ते अन्य प्रतिनिधियों के नाम मालम हुए। पूरा प्रतिनिधिमंडल न्यूजीजेंड के समान ही पांच प्रतिनिधियों का था। इनके नाम ये-श्री मावलंकर, श्री ब्रनन्तशयनम ब्रायंगर, प्रोफेसर रंगा, श्री ब्रनसूया बाई काले और में। न्यूबीलंड के प्रतिनिधिमंडल के मुभ्छे छोड़ ग्रन्य कोई प्रतिनिधि इस मंडल में नहीं थे। पालिमें न्टरी सदस्यों की संख्या काफी है और बहुत लोग विदेशों को जाने के इच्छुक भी रहते हैं। ग्रतः हर प्रतिनिधिमंडल में प्रायः नये लोगों को ही भेजा जाता है, पर मेने सुना कि मेरे सम्बन्ध में इस अपवाद का यह कारएा था कि न्युजीलंड के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में मेंने जो काम किया या वह काम कुछ उच्चकोटि का माना गया था।

मेरे कुटुम्बियों को मेरे कंनेडा जाने का वृत्त उसी समय से मालूम या जब से इस सम्बन्ध में श्री हावर्ड डंगिविल का पत्र मेरे पास ग्राया था। मेरे कुटुम्ब में मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदास मेरे साथ जाने के लिए बड़े इच्छुक थे। जगमोहनदास का विद्यार्थी-जीवन बड़ा प्रतिभाशाली रहा था। उन्होंने ग्रपनी इन्टर, बी. ए., एल एल. बी. सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास की थीं। हिन्दी ग्रीर ग्रंगेजी दोनों भाषाग्रों पर भी उनका ग्रच्छा ग्रधिकार था। वे ग्रव मध्य प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य थे। ग्रतः उनसे मुक्ते भी सारे वौरे में सहायता मिलेगी, इस दृष्टि से, साथ ही यह दौरा उनके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस दृष्टि से मेंने उन्हें ग्रपने साथ ले जाने की स्वीकृति दे दी। इसी बीच कलकत्ते में मेरे बड़े पुत्र मनमोहनदास का एक ग्रापरेशन था। जब में वहाँ गया तब मेरे छोटे दामाद श्री धनश्यामदास बिन्नानी का भी मेरे साथ जाने का निर्णय हुग्रा। इस प्रकार हम तीनों के इस प्रवास की तैयारी ग्रारम्भ हुई।

सबसे पहला प्रश्न था पूरे कार्यक्रम का निर्णय करना । भारतीय प्रतिनिधिमंडल तारीख २७ ग्रमस्त को जाने वाला था, क्योंकि कंनेडा में परिखद् थी सन् '४२ के तारीख द सितम्बर से १३ सितम्बर तक । तारीख २७ ग्रमस्त को एरोप्लेन से बम्बई से चलकर तारीख २६ को लंदन पहुँचना ग्रीर वहाँ से एक चारटडं एरोप्लेन से संसार के भिन्न-भिन्न देशों के ग्रन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का कंनेडा जाना निश्चित हुग्रा था । हम लोग कंनेडा पहुँचने के पहले रास्ते के देशों का बौरा कर लेना चाहते थे, ग्रतः हमने तारीख ३१ जुलाई को ही जाने का निर्णय किया । इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई । कामनवंत्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन के नियमों के प्रनुसार इन प्रतिनिधिमंडलों के यातायात का खर्च एसोसियेशन की उस देश की शाखा देती है जिस देश में परिखद् होती है । कंनेडा की इस शाखा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जाने की व्यवस्था बी. ग्री. ए. सी. कम्पनी के हवाई जहाजों से की थी । जब मेंने बी. ग्री. ए. सी. कम्पनी वालों से तारीख २७ ग्रमस्त के बदले ३१ जुलाई को ही जाने की ग्रपनी इच्छा प्रकट की तब उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में कोई ग्रहचन न होगी । जगमोहनदास ग्रीर घनश्यामदास ग्रपने-ग्रपने खर्च पर जा रहे थे ग्रतः वे किसी भी एरोप्लेन से कभी भी जाने के लिए स्वतन्त्र थे।

दूसरा प्रश्न था, कपड़ों का । झफ्रीका, न्यूबीलंड झीर आस्ट्रेलिया में मैने अपना काम शेरवानी, चूड़ीदार पाजामे और गान्धी टोपी से चलाया था। झफ्रीका तो भली भांति यह काम चल गया था, कोंकि वहाँ भारती र काकी संस्था में रहते हैं, पर न्यूबीलंड और आस्ट्रेलिया में नहीं। न्यूबीलंड और आस्ट्रेलिया में जहाँ कहीं भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारतीय इंग के कपड़े पहनकर जाते, वहां के सभी निवासी उन्हें इस प्रकार घूरते जैसे किसी विचित्र जीवों को देख रहे हों और कुछ विशिद्ध ग्रवसरों को छोड़ इघर-उघर घूमने-घामने में कोई इस प्रकार का घूरा जाना पसन्द नहीं करता। इसीलिए पंडित जवाहरलाल जी विदेशों में सदा यूरोपीय ढंग के कपड़े पहनते हैं। इस विषय में जो ग्रन्भव मुक्ते न्यूजीलेंड और ग्रास्ट्रेलिया में हुग्रा या उसके कारएा मेंने भी पृथ्वी-परिक्रमा की इस यात्रा के लिए यूरोपीय ढंग के कपड़े बनवाने का ही निश्चय किया, पर सब हाथ से कते और बुने हुए। जगमोहनदास भी वर्षों से शुद्ध लादी ही पहनते हैं। उन्होंने भी हाथ से कते-बुने यूरोपीय ढंग के कपड़े बनवाये। घनश्यामदास ने भी यूरोपीय ढंग ही ग्रपनाया; हाँ, उन्हें लादी पहनने का संकल्प न था।

श्रीर तीसरा प्रश्न था भिन्न-भिन्न देशों के 'विसा' का। विदेश जाने के लिए केवल 'पासपोर्ट' से काम नहीं चलता। पासपोर्ट मिलने के पश्चात् हर देश में जाने के लिए एक श्रीर श्राज्ञापत्र की श्रावश्यकता होती है जिसे 'विसा' कहते हैं। चूंकि में पालिमेन्टरी प्रतिनिधिमंडल में जा रहा था, इसलिए मेरे विसा का प्रवन्ध भारत सरकार ने किया। धनश्यामदास एक बहुत बड़े रोजगारी कुटुम्ब 'बिन्नानी मैटिल वक्सं' के मालिक श्री गोवर्धनदास जी बिन्नानी के पुत्र हैं। उन्होंने श्रीवकांश देशों का श्रपना यह प्रवन्ध कलकते में कर लिया। जगमोहनदास को यह इन्तजाम दिल्ली में ही करना पड़ा तथा धनश्यामदास को भी श्रमेरिका तथा कुछ देशों का दिल्ली में। इस श्रीर श्रमेरिका छोड़कर श्रन्य देशों के लिए इस प्रवन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई। पर इस श्रीर श्रमेरिका के विसा प्राप्त करने में हमें जो तजुरबे हुए वे उल्लेखनीय है।

'विसा' शब्द का यथार्थ अर्थ है पासपोर्ट की जांच और उस पर हस्ताक्षर किया जाना । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के राजनीतिक सम्बन्धों के विषय में बड़े-बड़े सिद्धान्तों का वर्षों से प्रतिपादन हो रहा है और संस्कृत विद्वानों के 'वसुधंव कुटुम्बकम्' से लंकर यू, एन. ओ, के वर्तमान सिद्धान्त तक पर्याप्त विचार हो चुका है फिर भी यह अभी भी निविवाद रूप से सत्य है कि वर्तमान राष्ट्रों के वैदेशिक सम्बन्ध केवल स्वार्थ पर ही निभर हैं। पाश्चात्य डिप्लोमेसी का आधार ही अपने राष्ट्र का हित माना जाता है। यद्यपि स्वतन्त्र भारत की वैदेशिक नीति ने कालान्तर से इस सिद्धान्त का विरोध किया है और वर्तमान भारतीय वैदेशिक नीति भी दुनियाँ के हित को अपने राष्ट्रीय हित से अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है तथापि इस नीति का अभी आधुनिक डिप्लोमेसी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया है। वैदेशिक नीति से सम्बन्धित जितने भी कार्य आधुनिक दृष्टिकोर्ण से किये जाते है वे सभी, इसी राष्ट्रीय स्वार्थ पर अवलंबित रहते हैं। विसा के रूप में विदेश खाने की अनुमित्त केते समय

भी विभिन्न राष्ट्रों के दूतावास भी इसी बाबारभूत दृष्टिकोए से सभी बातों को देखते हैं। जैसा पहले लिखा है मेरे अधिकांश विसा लेने का प्रबन्ध तो भारतीय सरकार की ब्रोर से होने वाला या किन्तु जगमोहनदास को तो दिल्ली में स्वयं ही विसा लेने की व्यवस्था करनी थी। हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि इस यूरोपीय भ्रमण के ब्रवसर पर हम लोग सोवियत यूनियन, चेकोस्लोवेकिया, पोलंड इत्यादि साम्यवादी देशों को भी देखें । सोवियत यूनियन के विसा लेने में सदैव दिक्कत होती है, यह मैंने सुना था इसलिए सोवियत यूनियन का विसा लेने के लिए जाने का मैंने स्वयं ही निरुचय किया । सोवियत दूतावास को टेलीफोन किया गया यह पृछने को कि विसा मिल सकेगा या नहीं । उत्तर मिला कि अंग्रेजी में अधिक बात टेलीफ़ोन पर हो सकना सम्भव नहीं दूतावास में व्यक्तिगत बात आवश्यक है। में जंगमोहनदास ब्रोर बी. ब्रो. ए. सी. के प्रतिनिधि श्री ब्रिगेनजा को लेकर सोवियत दूतावास पहुँचा। सोवियत 'काउंसल' बड़ी शिष्टता से मिले। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की, फिर कहा कि वे इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर दो दिन बाद दे सकेंगे, क्योंकि उन्हें मास्को से बातचीत करनी पड़ेगी। दो दिन बाद टेलीफ़ोन करने पर ज्ञात हुआ कि अभी तक मास्को से कोई उत्तर नहीं ब्राया है। चूँ कि हम लोगों को रवाना होने की जल्बी थी इसलिए यह निश्चय किया गया कि मास्को से उत्तर झाते ही लन्दन के भारतीय दूतावास को सोवियत दूतावास, नयी दिल्ली, समाचार भेजने की व्यवस्था कर देगा मोर कदाचित् लन्दन में हमें सोवियत यूनियन जाने की अनुमति प्राप्त हो जायगी।

मंने सदैव ही सोवियत यूनियन में जो महान् प्रयोग हो रहा है उसे ग्रादर की दृष्टि से देखा है। में ही क्या दुनियां के गरीब देशों के निवासियों को पिछले पच्चीस वर्षों से रूस ने जो अपूर्व प्रगति की है उससे प्रेरण। मिलती रहती है। मेरा यह मत है कि इस महान् प्रयोग को दुनियां के निवासियों को ग्राधिक से ग्राधिक देखना और समक्ष्मना चाहिए जिससे वे इसका ग्राधिक से ग्राधिक लाभ उठा सकें। इसी दृष्टिकोण से में यही ग्राशा करता या कि सोवियत दूतावासों को ग्राधिक से ग्राधिक लोगों को सोवियत यूनियन जाने की अनुमति देना चाहिए। सोवियत दूतावास में मेंने जो बातचीत की उससे मुक्ते पूरा सन्तोध नहीं हुग्रा। प्रत्येक छोटो-छोटो बात पर मास्को का इतना कड़ा नियंत्रण मेरी समक्ष में नहीं ग्राया। एक भारतीय नागरिक को, जिसे भारतीय सरकार ने सोवियत यूनियन जाने की अनुमति दे दो, वहां जाने के लिए विसा देने में मास्को की अनुमति में इतनी ग्रानाकानी की क्या ग्रावश्यकता है, यह मेरी समक्ष के बाहर की बात थी। प्रत्येक दूतावास में ग्राधिक से ग्राधिक जिम्मेदार व्यक्ति रहते हैं। राजदूत का दर्जा, मन्त्री से नीचा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विसा सम्बन्धी बातें दूतावास को ही तय करने का ग्राधिकार होना चाहिए। यथाथं में

दूतावासों के विविध कार्यों में एक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विसा देने का भी है। यदि सोवियत-व्यवस्था अच्छी है, यदि सोवियत भूमि नये राज्य में शस्य द्यामला हुई है, यदि सोवियत संस्कृति का उच्चकोटि का विकास हुआ है तो फिर उसे दुनियाँ की आंखों से छिपाने की क्या आवद्यकता है ? रंगीन पत्रिकाओं में जिस जीवन के चित्र प्रकाशित होते हैं, जहाँ की उन्नित की तीच्र गित की छिव को पत्रिकाओं में अंकित करने का प्रयत्न होता है क्या उस जीवन की सहज प्राकृतिक आकृति विकृत हो सकतों है ? कदािप नहीं।

सोवियत यूनियन जाने की इच्छा से कम तीव्र लालसा हमें अमेरिका जाने की भी नहीं थी। मेरे अमेरिकन विसा की व्यवस्था तो भारतीय सरकार ने की थी, इसीलिए मुक्ते विसा का न तो कोई शृत्क ही देना पड़ा और न कोई कठिनाई ही हुई। जगमोहनदास और घनश्यामदास दोनों ने ही नयी दिल्ली स्थित अमेरिकन दूतावास से विसा लेने का निश्चय किया था और रवाना होने से दो दिन पूर्व वे अमेरिकन दूतावास में अमेरिकन काउंसलर से भेंट करने गये। इसके पूर्व जा सकना इसलिए सम्भव न हो सका कि अन्य देशों के विसा, रिजवं बंक से रुपये इत्यादि की अनुमित लेने में पासपोर्ट की लगातार आवश्यकता पड़ती रही।

दिल्ली का अमेरिकन दूतावास नयी दिल्ली की एक भव्य इमारत में है। इस इमारत का नाम 'भावलपुर हाउस' है। भावलपुर के राजा साहब ने दिल्ली के राजधानी होने के बाद अनेक अन्य भारतीय राजाओं के सद्श इस भव्य भवन का निर्माण कराया था, जिससे ग्रामदनी कम होने पर भी उनके राज्य की प्रतिष्ठा में कोई कभी न रहे। जैसे ही ब्राप इस इमारत के प्रवेश-द्वार से भीतर जाते हैं एक टट्टे के ब्राच्छादन के नीचे मोटरों की एक लम्बी कतार खड़ी रहती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि अमेरिकन दूतावास में जितने लोग कार्य करते हैं लगभग सभी के पास एक-एक मोटर है। ग्रमेरिका में प्रत्येक चार नागरिकों पर एक मोटर है तो यहाँ विदेश में प्रत्येक ग्रमेरिका-निवासी के पास यदि एक गाड़ी हो तो ग्राइचयं की बात नहीं । अमेरिकन दूतावास के मकान का प्रत्येक कमरा एयरकंडीशंड है। जिस समय विसा लेने का प्रयत्न हो रहा था उन दिनों मकान को पुनः सुसण्जित किया जा रहा था। भारत का ग्रमेरिकन दूतावास बहुत बड़ा है। प्रत्येक कार्य के लिए एक ग्रलग ग्रफसर है ग्रीर उसके ग्रलग कर्मचारी है। फीजी मामलों के जिए 'मिलिटरी एटेची', खेती के लिए 'एग्रीकल्चर एटेची' ग्रीर इसी तरह प्रत्येक बात के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त है। यथार्थ में दूतावासों का कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सम्बन्धों के ग्रतिरिक्त दूतावासों को मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध की जानकारी एकत्र करके अपने देशों को भेजनी चाहिए,

जिससे अपने देश की उन्नति में पूर्ण सहायता मिले। यदि खेती पर उनका एक ग्रलग ग्रफसर भारत में नियुक्त है तो यह उसका काम है कि भारतीय खेती-विज्ञान की जो विशेषताएँ हैं उनकी सभी जानकारी तथा नवीन अनुसन्धान की दिशा और उनके फल सम्बन्धी पूरे समाचार अपने देश को भेजे। भारतीय अमेरिकन दूतावास यह कार्य अत्यधिक सुचार रूप से करता होगा। अमेरिकन दूतावास की चहल-पहल ही इसका सबसे बड़ा प्रमारा मालूम होता है। प्रत्येक कार्य की अच्छी से अच्छी तरह से करने का प्रयत्न स्रमेरिकन करना चाहते हें स्रौर इसीलिए किसा लेने के लिए भी उन्होंने कानून द्वारा अधिक से अधिक जानकारी लेने की प्रथा बनायी है। अमेरिकन विसा लेते समय सबसे पहले आपको इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि ब्राप किसी 'टोलेटेरियन' पार्टी-कम्युनिस्ट, फेसिस्ट या किसी ब्रन्य-के सदस्य नहीं हैं। इसके बाद आपके हाथ की प्रत्येक उँगली के निज्ञान लिये जाते हैं। अपने तीन चित्र देने पड़ते हैं जो अलग-अलग फार्मी पर चिपकाये जाते हैं स्रीर सबसे आवश्यक बस्तु, कम से कम भारतीय यात्रियों के लिए, डालर का साटोंफिकेट वेना पड़ता है। किसी भी यात्री के लिए जो जल्दी में हो इतनी जानकारी देना वैसे ही एक तबालत की वस्तु हो जाती है। फिर जिस रूखे-मूखे जिष्टाचार-विहीन ढंग से इसे लेने का प्रबन्ध अमेरिका के भारतीय दूतावास में किया गया, उससे तो यह सारा प्रकरण एक दण्ड-विधान-सा हो जाता है। जगमोहनदास श्रीर धनक्यामदास ने अपने जो चित्र तथार कराये थे वे फोटो के चमकदार कागज (ग्लेज्ड पेपर) पर न होकर चमक-विहीन (डल सरफेस) कागज पर में। सर्वप्रथम तो पहले दिन ही यह कह दिया गया कि इन चित्रों से काम नहीं चलेगा, इन्हें चमकदार कागज पर लाइये। यह बताने का कि विसा की बहुत जल्दी है क्योंकि एक दिन ही बाद हवाई जहाज रवाना हो जाता है, कोई ब्रसर नहीं पड़ा। किर जगमोहनदास के पासपोर्ट पर इम्यीरियल बेंक की सही थी कि उन्हें काफी डालर दे दिये गये हैं। किन्तु यह निरर्थक माना गया और इम्पीरियल बंक के एक अतिरिक्त पत्र की मांग की गयी, जिसमें यह लिखा था कि उन्हें डालर निश्चित रूप से दे दिये गये हैं; यद्यपि उस सही का श्रवं ही यह होता है। मुक्ते ऐसा लगा कि यह ढंग अमेरिकन जीवन-पद्धति के अनुसार बिलकुल ही नहीं है। अमेरिका तो इस बात में विश्वास करता है कि कार्य जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक सहुलियत देते हुए होना चाहिए । फिर दूतावासों को तो विशेष रूप से सावधान रहना आवश्यक है।

इन दो प्रभुताशाली वर्तमान राष्ट्रों के 'विसा' प्राप्त करने के अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। ग्रन्य देशों के दूतावासों ने और विशेष रूप से कंनेडा तथा स्विट्जरलेंड के दूतावासों ने तो बड़ी शीव्रता श्रीर ग्रत्यधिक सौजन्यता से विसा का-कार्य निपटाया । हाँ, इटली का विसा बम्बई से मिल पाया, क्योंकि इटली के काउंस्लर बहीं रहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट और प्रावेदन-पत्र बम्बई भेजने पड़े। फीस भी इटली के विसा में सबसे प्रधिक लगी। जब जमनी के विसा में सबा क्या और स्विटज्रलेंड में सबा व्यारह रूपये लगे, तब इटली के विसा में इकतीस रुपये लगे.

हम तारीख ३१ जुलाई को रवाना हो रहे थे। भारत लौटने की कोई निद्वित तिथि तय कर सकना कठिन था, पर हम किन-किन देशों को जायेंगे यह हमने तय कर लिया। इस का हमें विसान मिला था ग्रतः इस को छोड़ हमने निम्नलिखित देशों को जाने का निर्णय किया—

| १. मिश्र       | द, ग्रमेरिका |
|----------------|--------------|
| २. यूनान       | ६, हवाई      |
| ३. इटली        | १०, जापान    |
| ४. स्विट्जरलंड | ११. चीन      |
| ४. फ्रांस      | १२. हांगकांग |
| ६. इंगलंड      | १३, स्याम    |
| ७. कैनेडा      | १४. वर्मा    |

रवाना होने के पहले मुभे जो धन्य आवश्यक काम निक्टाने थे उनमें पहला या मेरी गैरहाजिरी में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के काम की व्यवस्था। इसके लिए प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिस्सी की बैठक तारीख १६ और २० जुलाई को नागपुर में हुई। मेरी गैरहाजिरी में प्रान्तीय सभापति का काम चलाने के लिए रायपुर के महत्त लक्ष्मीनारायन दास जी नियुक्त हुए।

दूसरा काम था जबलपुर जांकर सब कुटुम्बियों से मिलना । न्यूजीलंड जाते हुए मेरे कुटुम्बियों श्रीर खासकर माता जो तथा मेरी धमंपत्नी ने मुक्के जिस प्रकार बिदा किया था वह मुक्के बंसा का बंसा स्मरण था । उस बात को लगभग दो वर्ष बीत चुके थे । इस बीच माता जो श्रीर श्रीधक वृद्ध हो गयी थीं तथा अस्वस्थ भी थीं । पर चूंकि में दो वर्ष पहले ही एक लम्बी वंदेशिक यात्रा कर श्राया था, इसलिए इस समय माता जी या मेरी पत्नी उतनी अधिक चिन्तित न थीं जितनी मेरी न्यूजीनंड यात्रा के समय । प्रान्तीय कार्यकारिणी की बंठक के बाद तारीख २० को ही में नागपुर से जबलपुर श्राया । न्यूजीलंड जाने के समय जबलपुर वालों ने मेरी बिदा के लिए जैसे श्रायोजन किये थे, इस बार भी वे करना चाहते थे, परन्तु दिल्ली में भारतीय संसद् का अधिवेशन चल रहा था श्रीर जाने के पहले में दिल्ली से कम से कम गेरहाजिर रहना चाहता था। श्रतः मेने इन श्रायोजनों को लौटने पर करने का श्रायह

लेखक की यात्रा का मानचित्र

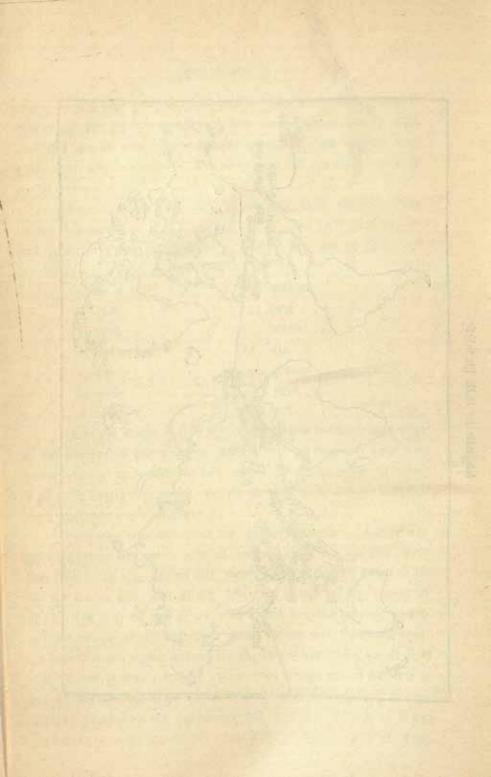

किया, जो कठिनाई से ही लोगों ने स्वीकार किया। जबलपुर भी में दो ही बिन रहा। जैसा अपर लिखा गया है इस बार मेरे कुटुम्बी मेरी इस यात्रा के सम्बन्ध में पहले के समान चिन्तित न थे फिर भी बिदा का वृध्य कारुगिक तो हो ही गया। माता जी ने चलते-चलते जो कहा था वह में पूरी यात्रा में विस्मृत न कर सका। उनके शब्द कुछ इस प्रकार के थे—"तुम वर्षों जेल रह आये हो। अफीका, न्यूजीलंड, आस्ट्रे-लिया न जाने कहाँ-कहां हो आये हो। तुम्हारी यह यात्रा भी कुशलपूर्वक हो और कम से कम तुम्हारे लौटने तक में जीती रहूँ जिससे आखीर वक्त तुम्हारे हाथ की लकड़ियां तो मिल जायें।"

जबलपुर स्टेशन पर हमें विदा करने कुटुम्बियों, मित्रों तथा अन्य लोगों की एक खासी भीड़ इकट्ठी हो गयो। जगमोहनदास की पत्नी विद्या तथा मेरा पौत्र रिबमोहन हमें पहुँचाने हमारे साथ ही दिल्ली आये। हमारे दिल्ली पहुँचने के चार-पाँच दिन बाद धनश्यामदास जबलपुर वालों से मिलने जबलपुर गये और वहाँ से दिल्ली आ गये। उन्हें पहुँचाने उनके पिता श्री गोवर्धनदास जी दिन्लानी भी दिल्ली पधारे।

भारत छोड़ने के पहले हम लोग कोई एक सप्ताह दिल्ली रहे। दिल्ली में यात्रा की सारी तैयारी हुई जिसमें विसालेना मुख्य था और ये विसा जिस प्रकार मिले इसका विवरए पहले दिया जा चुका है।

इस एक सप्ताह में दिल्ली में जो सबसे बड़ा काम हुन्ना वह था राष्ट्रपित-भवन में संसदीय हिन्दी परिषद् की ब्रोर से भारतीय भाषाओं के संगम का एक ब्रायोजन। यह ब्रायोजन ब्रपने ढंग का एक निराला ही ब्रायोजन था। कई उत्तर ब्रोर दिक्तिंग भारत की भाषाओं की किवताएँ पढ़ी गयों। भारत-नाट्य का प्रदर्शन हुन्ना ब्रोर उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य पर लोकसभा के सदस्य श्री बालकृष्टिए शर्मा 'नवीन' तथा दिक्तिए भारत की भाषाओं के साहित्य पर लोकसभा के उपाध्यक्ष श्री ब्रनत्तशयनम ब्रायंगर के भाषाएं हुए। राष्ट्रपित डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद स्वयं इस ब्रायोजन में उपाध्यक्ष श्री ब्रायोजन में उपाध्यक्ष श्री ब्रायोजन उन्हें कुछ ऐसा ब्रच्छा जान पड़ा कि उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के संगम के लिए कोई पवास वर्ष पूर्व बंगाल के न्यायाधीश श्री शारदावरएं मित्र ने भिन्त-भिन्न भाषाओं के साहित्य को देवनागरी-लिप में छापने के लिए 'देवनागर' नाम का एक पत्र निकाला था वैसा ही एक पत्र फिर से संसदीय हिन्दी परिषद् को निकालना चाहिए। संसदीय हिन्दी परिषद् के ब्रध्यक्ष की हैसियत से मेंने तत्काल घोषएं। कर दी कि राष्ट्रपित की इच्छा को हम लोग शीझ से शीझ कार्य रूप में परिएगत करेंगे। हर्ष की बात है कि यह पत्र ब्रव त्रमासिक रूप में प्रकाशित होने लगा है। इसके संरक्षक स्वयं राष्ट्रपित हैं ब्रोर इसके कार्य-

कारी सम्पादक हैं श्री डॉक्टर नगेन्द्रतथा श्री सिच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन। इसके सम्पादक-मंडल ग्रीर इसकी संचालक सिमिति में भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं की चोटी के लोग हैं। इस पत्र का भारत की सारी भाषाओं में बड़ा ग्रच्छा स्वागत हुगा है।

राष्ट्रपति-भवन के इस समारोह में एकत्रित लोगों को मालूम था कि में पृथ्वी-परिक्रमा पर जा रहा हूँ। राष्ट्रपति तथा ग्रन्थ लोगों ने बड़े उत्साह से इस समारोह में मुक्ते बिदा दी।

तारील ३१ जुलाई की संघ्या को हम एक दीर्घकाय चार एंजिन के वायुयान से भारत-भूमि से बिदा हुए। किस प्रकार अश्वपूर्ण नेत्रों और गद्गद् स्वर से श्री गोवर्घनदास जी बिन्नानी और विद्या धादि ने हमें बिदा किया। जब वायुयान उड़ा तब जगमोहनदास और धनस्यामदास के संग के कारएा कुछ अधिक मानसिक उद्देग से मैंने निविंदन यात्रा के लिए भगवान की बन्दना की।

## दिल्ली से काहरा तक

भारत के पालम हवाई ग्रड्डे से उड़कर हमारा वायुयान सबसे पहले करांची में उतरा। इस उड़ान में वायुयान को लगभग ढाई घण्टे लगे। कराँची भूमि की जब हमारे हवाई जहाज ने स्पर्श किया, उस समय मुक्ते वह समय याद खाया जब सन् १६३१ में कांग्रेस का अधिवेशन करांची में हुआ था। कांग्रेस का यह अधिवेशन कराँची में हुआ था सन् '३० के सत्याग्रह-म्रान्दोलन के बाद, जिसकी समाप्ति हुई बी गान्धी-ग्ररविन-पंक्ट से । वह ग्रान्दोलन भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सन् '२० के व्यापक असहयोग आन्दोलन के बाद देश का दूसरा व्यापक आन्दोलन था भौर चूंकि उसकी समाप्ति गान्धी-म्राविन-पैक्ट से हुई थी, जिस पैक्ट पर ब्रिटिश सल्तनत के सबसे बड़े भारत में रहने वाले प्रतिनिधि भारत के वाइसराय ने भारत के सबसे बड़े नेता भारतीय हृदय-सम्राट महात्मा गान्धी को अपने बराबर का व्यक्ति मान हस्ताक्षर किये थे, इसलिए उस ग्रान्दोलन का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। ग्रसहयोग ग्रान्दोलन के समान ही सन् '३० का सत्याग्रह का ग्रान्दोलन भी स्वराज्य-प्राप्त करने के लिए हुन्ना या ग्रीर यद्यपि गान्धी-ग्ररविन-पैक्ट होने के बाद भी स्वराज्य उतना ही दूर था, जितना इस पैक्ट के पहले, तथापि गान्धी जी का वाइसराय के बराबर बंठकर किसी ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करना ही अपनी एक विशेषता रखता या। यों तो गान्धी जी ग्रीर लाडं ग्ररविन की क्या बराबरी थी? लाई अरविन के सद्श न जाने कितने वाइसराय इंगलेंड से भारत आ चुके ये और उनके बाद भी कुछ आये, जबिक मेरे मतानुसार गौतम बुद्ध के बाद भारत में एवं जीजस काइस्ट के बाद संसार में महात्मा गान्धी के सदृश महापुरुष ने जन्म नहीं लिया था, तथापि राजनैतिक क्षेत्र में अधिकार वाले पदों का एक विशिष्ट स्थान होता है। गान्धी जी ने यद्यपि अपने समय में भारतीय जीवन के हर क्षेत्र का नेतृत्व किया था तथापि भारत की स्वतन्त्रता उनके जीवन का प्रधान कार्य या और इस क्षेत्र में भारत के वाइसराय की बराबरी में बैठ किसी पैक्ट के हस्ताक्षर अपनी एक विशेषता रखते थे। ऐसे पंक्ट के बाद होने वाले कांग्रेस-प्रधिवेशन की महत्ता ग्राप से ग्राप बढ़ गयी

थी। भारत स्वतन्त्र नहीं हुन्ना था, परतन्त्रता की बेडियां ढीली भी नहीं पड़ी थीं, गान्धी जी की हर इच्छा पूर्ण हो यह परिस्थित भी नहीं खायी थी तभी तो गान्धी जी सरवार भगतींसह की फाँसी तक न रकवा सके थे फिर भी कांग्रेस के उस कराँची अधिवेशन में एक अभृतपूर्व जोश दिलाई पड़ता था। और उस समय भारत भूमि के टुकड़े होकर पाकिस्तान की रचना होगी तथा कराँची पाकिस्तान की राजधानी बनेगी इसकी किसे कल्पना थी ? यद्यपि पाकिस्तान का नारा कई वर्ष पूर्व ग्रारम्भ हो गया था और इसे ब्रारम्भ करने वाले कदाचित् 'सारे जहां से ब्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा' गीत के गायक महाकवि इकबाल थे, कैसी 'ब्रायरनी' तथापि कराँची-कांग्रेस के समय यह नारा कुछ मनचले सम्प्रदायवादियों की मनचली कल्पना का विषय था। उस समय तो पाकिस्तान के संस्थापक क्रायदे ब्राजम जिन्ना तक का भारतीय राजनीति में उनके भारत के स्वातन्त्रय-बुद्ध में भाग न लेने के कारण कोई स्वान न रह गया था श्रीर जिन कायदे श्राञ्चम जिन्ना का करांची के कांग्रेस-प्रधिवेशन के समय भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं था उन्हीं जिन्ना का कितने शीव्र उत्थान हुआ तथा उन्हीं के प्रयत्न से पाकिस्तान की स्थापना हुई । यह सब हुम्रा जिन्ना के व्यक्तित्व के कारण अथवा परिस्थितियों के कारण ? एक पुराना विवाद का विषय चला आ रहा है कि व्यक्ति समय का निर्माण करता है या समय व्यक्ति का। श्री जिन्ना के व्यक्तित्व को लेकर में भी इसी विचारधारा में गोते लगाने लगा। श्री जिन्ना का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं से भरा हुआ था, इसमें सन्देह नहीं। इस देश की राजनैतिक बागडोर गान्धी जी के हाय में आने से पूर्व इस देश की राजनीति में और इस देश की प्रधान राजनैतिक संस्था कांग्रेस में जिल्ला का बहुत बड़ा स्थान रह चुका था। कांग्रेस के गान्धी जी के हाथ में आने पर जिस प्रकार उस काल के अनेक राजनैतिक नेताश्रों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उसी प्रकार जिन्ना ने भी। परन्तु इन कांग्रेस छोड़ने वालों में से अनेक नरमदल के नेताओं ने जिस तरह 'लिबरल फेडरेशन' नाम की एक अलग संस्था बनायी वैसी कोई वात जिल्ला ने नहीं की, वरन् मुस्लिम लीग तक को जिन्ना ने हिवयाने का प्रयत्न नहीं किया। गान्धी-यूग के त्यागमय स्वतन्त्रता के संग्रामों में जिल्ला अपने जीदन की विशिष्ट आदतों के कारण भाग न ले सकते वे अतः वे गान्धी की आंधी में 'जैसी बहं वयार पीठ पुनि वैसी कीजें' सिद्धान्त के अनुसार चुपचाप बंठे रहे, यहाँ तक कि कुछ वर्षों के लिए देश को छोड़कर विलायत चले गये, वहां वकालत करते रहे । सन् १६२० में धारासभाग्रों के चुनावों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। जिल्ला साहब ने कांग्रेस छोड़ दी थी, पर वे भी उन चुनावों में खड़े नहीं हुए। हाँ, कांग्रेस में रहते हुए जो जिन्ना राष्ट्रीयता के सबसे बड़े पुजारियों और साम्प्रदायिकता के सबसे बड़े विरोधियों में एक थे उन्हीं जिन्ना ने

बीरे-बीरे समय-समय पर मुस्लिम-हितों की बात कहना अवश्य आरम्भ किया। साइमन कमीशन के अवसर पर, नेहरू कमिटी की रिपोर्ट के समय, पहली गोलमेज परिषद् में तथा अन्य अनेक अवसरों पर उन्होंने जो कुछ कहा और किया उस इतिहास को देखने से पाकिस्तान की स्थापना जिस नींव पर हुई उस नींव की जुड़ाई किस प्रकार हो रही थी इसका पता लग जाता है। ग्रीर ग्रन्त में ज्योंही उन्होंने देखा कि मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का चहर ब्रच्छी तरह फैल गया है तथा मौलाना मुहम्मदग्रली की मृत्यु के पश्चात् मुसलमानों में कोई नेता नहीं रह गया है त्योंही अपने समस्त पुराने राष्ट्रीय सिद्धान्तों को ताक में रख एक कट्टर से कट्टर सम्प्रदायवादी नेता के रूप में वे फिर से राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़े। ब्रव जिस प्रकार गान्धी जी ने पुरानी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की हाथ में ले ग्रपने समस्त कार्यक्रम की कार्यरूप में परिसात किया था उसी प्रकार श्री जिन्ता ने मुस्लिम लीग को हाथ में ले ग्रपना कार्य कार्यरूप में परिगात करना आरम्भ किया। अन्तर इतना अवश्य था, और यह बहुत बड़ा अन्तर था, कि गान्धी जी के कार्यक्रम में कुछ करने की बातें थीं और इस करनी में त्याग तथा तपस्या आवश्यक थी। जिल्ला के कार्यक्रम में करने को कुछ नहीं था, जो कुछ या कहने को या स्रीर इस कथनी में न त्याग की जरूरत थी, न तपस्या की; वरन् गान्धी जी की करनी ने देश की जनता से जो त्याग और तपस्या करायी थी स्रोर जिसके कारण विदेशी सत्ता कमजोर पड़ती जा रही थी उसका उपयोग जिल्ला को अपने कथनी के कार्यक्रम में होता जा रहा था। श्रंग्रेजों की नीति वर्षों से मुस्लिम-परस्त थी ही । हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों को लड़ाते रहना तथा इस प्रकार श्रपना उल्लू सीघा करना, यह अंग्रेज वर्षों नहीं युगों से करते आ रहे थे। श्री जिल्ला ने ग्रंग्रेजों से मिलकर भारत को कोई हानि पहुँचाई, यह कहना जिन्ना के साथ अन्याय करना है। उन्होंने यह कभी नहीं किया, पर अंग्रेजों की इस नीति का उन्होंने अपने उत्कवं के लिए पूरा-पूरा उपयोग अवदय कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन्ना के व्यक्तित्व में एक नहीं अनेक विशेषताएँ थीं । यदि जिन्ना के सदृश कुशल राजनीतिज्ञ मुसलमानों में न होता तो पाकिस्तान कदापि स्थापित न हो सकता था। व्यक्ति समय का निर्माण करता है या समय व्यक्ति का, इस विवाद को जब हम सामने रखते हैं तो जिन्ना का व्यक्तित्व विशेषताम्रों से रहित या ग्रीर केवल समय ने जिन्ना को बना विया, हम यह नहीं मान सकते, पर साथ ही एक विशिष्ट परिस्थित के कारण ही जिल्ला का इतना अधिक उत्कर्ष हो सका, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। सन् '२० के पूर्व भी जिल्ला राजनैतिक क्षेत्र में मौजूद थे। यदि जिल्ला के व्यक्तित्व के कारए ही सब कुछ हुमा तो सन् '२० में उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से झलग क्यों होना पकृता ? एक विकिट्ट परिस्थिति के उत्पत्न होने पर ही जिल्ला को सफलता मिल सकी, इसे भी कीन ग्रस्वीकार कर सकता है ? व्यक्ति समय को बनाता है या समय व्यक्ति को इस विषय में में सदा ही एक बात कहा करता हूं कि दोनों का अन्योग्य सम्बन्ध है । श्री जिन्ना ने पाकिस्तान-निर्माण के समय को बनाने में सहायता पहुँचायी इसमें सन्देह नहीं, पर साथ ही उस समय ने जिन्ना को भी बनाया यह भी पूर्णतया सत्य है । हाँ, एक बात और । प्रायः महापुरुष ग्रपने समय का निर्माण उन सिद्धान्तों पर करता है जिन सिद्धान्तों पर उसे विद्वास होता है। गान्धी जी ने भी यही किया था। पर श्री जिन्ना के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। जिन सिद्धान्तों पर पाकिस्तान का निर्माण हुन्ना वे सिद्धान्त जिन्ना को व्यक्तिगत रूप से कभी भी मान्य न थे। इस एक ग्राव्चयंजनक बात का सक्वे इतिहास को सदा उल्लेख करना ही होगा। जो कुछ हो, करांची कांग्रेस के समय जिस पाकिस्तान की चर्चा तक कोई महत्त्व न रखती थी वही पाकिस्तान ग्राज स्थापित हो चुका था और करांची उसकी राजधानी थी। क्या क्या हुया था पाकिस्तान की स्थापना के समय श्रीर उसके बाद भी कितने निर्दोषों का खन बहा था, कितनी सती-साध्वियों का धर्म नच्ट हुआ था, कितने मासूम बच्चे ककड़ियों और भृट्टों के सदृश काट डाले गये थे। कितने लखपित और करोड़पित कंगाल हो गये थे। कितने ऐसे थे कि उनके महल नष्ट हो माज उन्हें भोंपड़ी भी नसीब न थी। कितने ऐसे ये जिनके यहाँ सैकडों नौकर नौकरी करते थे, पर ब्राज उन्हें ही नौकरी करनी पड़ रही थी। शरणार्थियों की विकट समस्या केवल देश-विभाजन का परिख्याम थी। भारत के ग्रन्त-कच्ट में भी इस विभाजन का कम हाथ न था। और जब मेरे मन में यह सब आया तब में एक बात और सोचने लगा-पाकिस्तान की स्वापना के अनुकूल समय और इस समय के महानु मस्तिम नेता श्री जिन्ना के होने पर भी यदि गान्धी जी तथा कांग्रेस के ग्रन्थ नेता देश का विभाजन स्वीकार न करते तो क्या कभी पाकिस्तान हो सकता था? स्रोर जब में यह सोचने लगा तब मेरे मन में उठा कि हमारे नेताओं ने देश को शीध से जीव्र स्वतन्त्र कराने अथवा अपने स्वयं के उत्कर्ष के लिए इस सम्बन्ध में कोई जल्बबाजी की कार्यवाई तो नहीं कर डाली थी ? पहले भी ऐसे प्रश्न एक नहीं हजारों बार मेरे मन में उठ चुके थे ग्रीर इन प्रश्नों का उत्तर न मुक्ते कभी मिला था ग्रीर न श्राज ही मिल रहा है।

सन् १६३१ में में कराँची जहाज से गया या ग्रतः कराँची का हवाई ग्रइडा मेंने पहली बार देखा। हवाई ग्रइडे की बनावट दिल्ली के विलिग्डन एरोडोम के सदृश थी, परन्तु दिल्ली के विलिग्डन एरोडोम की ग्रपेका वह ग्रधिक स्वच्छ, प्रकाशमय और व्यवस्थित दिखायी दिया। लांज में प्रदेश करते ही कायदे ग्राक्षम का रंगीन चित्र दिख पड़ा। बड़ा मुन्दर चित्र था। यह चित्र देलकर मुभ्ते उस समय का स्मरण ग्राया जब पहले-पहल सन् १६२३ में मेंने श्री जिल्ला को देखाया। में केन्द्रीय घारासभाका सदस्य सर्वप्रथम सन् १६२३ में हुन्नाथा जब पंडित मोतीलाल जी नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेसवादी स्वराज्य पार्टी बनाकर घारा-सभाग्रों में गये थे। मेरी ग्रवस्था उस समय केवल २७ वर्ष की थी ग्रीर उस समय केन्द्रीय धारासभा के सदस्यों में में सबसे ग्रह्पवयस्क था। तब से लेकर ग्रब तक ३० वर्षों में जब-जब कांग्रेसवादी धारासभाओं में रहे में सदा केन्द्र में ही रहा। सन् १६२३ से भारतीय संविधान सभा के निर्माण तक श्री जिल्ला भी केन्द्रीय धारासभा में ही रहे ये ब्रौर उनका झौर मेरा थोड़ा बहुत व्यक्तिगत सम्बन्ध भी रहा था। श्री जिल्ला के उस चित्र को देखकर उनसे सम्बन्ध रखने वाली कितनी बातें मुक्ते याद आयों। क्रायदे आजम के इस चित्र के सिवा उस लांज की जिस अन्य वस्तु ने मेरा ध्यान आकांवत किया वह थी लांज में काइमीर के चित्रों का प्रदर्शन। श्री जिल्ला के चित्र के अतिरिक्त लांज के सारे चित्र काश्मीर के दृश्यों के ही थे। काश्मीर के दृश्यों के इतने अधिक चित्रों की वजह से मेरे मन में उठा कि क्या केवल काश्मीर का प्राकृतिक सौन्दयं ही इसका कारए है, ग्रीर यदि ऐसा है तो क्या पाकिस्तान में प्राकृतिक सौन्दर्य के ग्रीर कोई ऐसे स्थान हैं ही नहीं जिनके चित्र वहाँ लगाये जायें ? मुक्ते जान पड़ा कि काइमीर का श्रकृतिक सौन्दयं ही इसका एक मात्र कारए नहीं है। मुक्ते तो यह सन्देह हुम्रा कि पाकिस्तान की सरकार इसे स्वयं याद रखने तथा अन्यों को याद दिलाने का लगातार प्रयत्न करना चाहती है कि काइमीर पाकिस्तान का है, भारत का नहीं।

हम लोगों ने सुना था कि भारतीयों के साथ पाकिस्तान के लोगों का व्यव-हार अच्छा नहीं होता । हमें उपाहार-गृह में ही इसका अनुभव हो गया । बी. बो. ए. सी. के इस हवाई जहाज में मेरे दामाद, मेरे पुत्र और मेरे इन तीन यात्रियों के अतिरिक्त अन्य कोई भारतीय यात्री नहीं था । अन्य यात्रियों को खाने-पीने की जो सामग्री दो गयी, वह हमें नहीं, साथ ही हमारे प्रति खानसामों के व्यवहार में भी जिल्हा न थी।

लगभग ११ बजे रात्रि को हवाई जहाज ने कराँची का हवाई ग्रड्डा छोड़ दिया। जब कराँची से हवाई जहाज रवाना हुन्ना तब भारत ग्रीर पाकिस्तान के बीच की वर्तमान समस्याग्नों के सम्बन्ध में जगमोहनदास तथा घनद्यामदास से ग्रीर मुक्त से बातचीत चल पड़ी। भारत ग्रीर पाकिस्तान के बीच मतभेद वाले बड़े तीन ही तो मामले हैं—पहला काइमीर का; दूसरा एक देश छोड़कर दूसरे देश जा बसने वालों की सम्पत्ति का; ग्रीर तीसरा नहरी पानी का।

जहाँ तक काइमीर का प्रश्न है बैधानिक रूप में काश्मीर पूरी तरह भारत का

श्रंग हो चुका है। श्रन्य किसी राज्य की तरह ही काश्मीर के नरेश ने भारतीय संघ में ब्रामिल होने के दस्तावेज पर दस्तखत किये थे और श्राक्रमएाकारियों से श्रपनी रक्षा के लिए भारत से तुरन्त सैनिक सहायता की माँग की थी। सहायता की दुहाई देने पर तो नैतिक दृष्टि से श्रीर भारत संघ का श्रंग बन जाने के नाते व्यवहारिक रूप से भारत काश्मीर की सहायता करने को बाध्य था। पाकिस्तान की शह पाये हुए श्राक्रमएाकारियों ने काश्मीर में कैसा तहलका मचा दिया था श्रीर उसके कारएा कैसी त्राहि-त्राहि मच गयी थी, यह सर्वविदित है। भारतीय सेना ने न केवल काश्मीर को श्राक्रमएाकारियों के खूंखार पंजों से छुटाया बिल्क वहां पुनर्निर्माए का भी काम किया। काश्मीर की जैसे भी हो सका भारत ने सहायता की श्रीर इसके लिए काश्मीर सर-कार ही नहीं काश्मीर की जनता भी भारत का श्राभार मानती है।

आक्रम एकारियों के पीछे पाकिस्तान सरकार का हाथ था यह तो संयुक्त राष्ट्र में भी स्पष्ट हो चुका है और इसीलिए भारत ने बराबर इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को काइमीर में आक्रम एक करने वाला घोषित किया जाय किन्तु एंग्लो-अमेरिकी कूटनीति के कारए। वह सम्भव नहीं हुआ। यही नहीं एक सीघी-सादी बात काफी उलभ गयी और आज दिन तक भी सुलभ न सकी।

निष्पक्ष होकर भारत श्रीर पाकिस्तान की तुलना करने पर तो यही दिखायी देता है कि पाकिस्तान के मन में ही कमजोरी है। काश्मीर को बल-प्रयोग द्वारा हड़-पने का प्रयत्न भारत ने नहीं पाकिस्तान ने किया श्रीर बल प्रयोग कमजोरी का पहला लक्षण है। जब देशी रियासतों के नरेशों को स्पष्ट यह श्रीधकार दे दिया गया था. कि वे जिस श्रीर चाहें भुकें श्रीर किसी भी भूखंड के साथ मिल जायें तो पाकिस्तान को बल प्रयोग करने की क्या श्रावश्यकता थी? खेर, पाकिस्तान की श्रोर से यह हुआ श्रीर भारत की श्रोर से काश्मीर-नरेश की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी तथा काश्मीर वैधानिक रूप से भारत का श्रंग बन गया तो भी हमारे लोकतन्त्र के श्रेमी नेता जवाहरलाल जी ने यही कहा कि काश्मीर के भविष्य का निपटारा करने का श्रन्तिम श्रीषकार वहाँ की जनता को होगा एवं जैसे ही उचित ग्रवसर श्रायगा जनमत संग्रह किया जायगा। इसे हम श्रयने प्रधान मन्त्री की स्वाभाविक उदारता के श्रितिरक्त श्रीर क्या कह सकते हैं?

काइमीर की समस्या अब पाँच वर्ष पुरानी हो चुकी है। भारत की मूल शिका-यत यह थी कि पाकिस्तान काइमीर में आक्रमएकारी है और उसे आक्रमएकारी घोषित किया जाय। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन और अमेरिका की कूटनीति के कारए यह प्रश्न सदा ही दबा दिया गया, क्योंकि किर यह सवाल उठता कि यदि पाकिस्तान आक्रमएकारी है तो क्यों न उसके विषद्ध भी वैसी कार्रवाई की जाय जैसी उत्तर कोरिया के विरुद्ध की गयी है।

भारत ग्रीर पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि काइमीर-समस्या को लेकर जो कुछ बातचीत करते रहे हैं वह १३ ग्रगस्त, १६४६ ग्रीर ६ जनवरी, १६४४ के प्रस्तावों के ग्राधार पर होती रही है। यह मुक्ताव संयुक्त राष्ट्र के भारत-पाकिस्तान कमीशन की ग्रीर से रखे गये थे ग्रीर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत हैं। इसमें काइमीर की समस्या को तीन चरण में हल करने की व्यवस्था है—युद्ध-विराम, ग्रस्थायी-सन्धि ग्रीर जनमत-संग्रह।

जनरल निमिट्ज जनमत-संग्रह के प्रबन्ध श्रधिकारी नियुक्त भी किये जा चुके हैं। इधर काइमीर में नयी वैधानिक स्थिति पैदा हो गयी है। वहाँ विधान सभा की स्थापना हो चुकी है और राज्य के लिए अलग संविधान बनाया जा रहा है। अब प्रदन यह है कि जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाली विधान सभा की स्थापना के बाद सारी स्थिति क्या होगी ?

उघर काफी समय से डॉक्टर ग्राहम बड़े धैयं के साथ भारत श्रीर पाकिस्तान के साथ काश्मीर की उलभन के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे हैं और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि काश्मीर में भारत और पाकिस्तान की स्थिति में मूल ब्रन्तर यह दें कि भारत तो यह कहता है कि राज्य की सुरक्षा का उस पर विशेष उत्तरदायित्व है श्रीर पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि वहाँ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जनमत-संग्रह होना चाहिए इससे सम्बद्ध काश्मीर में सैनिक रखने के श्रिधकार पर भी मतभेद है। भारत कहता है कि काश्मीर राज्य की सुरक्षा के लिए बाकी सेना हटा लेने पर भी भारत को कम से कम इक्कीस हजार सैनिक रखने का श्रीवकार होना चाहिए श्रीर उघर पाकिस्तान श्रीन इलाके में चार हजार श्रीनिक हथियारबन्द जवान रहने चाहिए। पाकिस्तान भारत के लिए श्रठारह हजार सैनिक तो स्वीकार करता है, लेकिन इस बात की माँग करता है कि पाकिस्तान श्रीन काश्मीर में ६ हजार सैनिक रहने विये जाये।

यह गृत्थी ऐसी है जो कि ब्रासानी से मुलभने वाली नहीं है बौर संयुक्त राष्ट्र में एंग्लो-ब्रमेरिकी गृट का रवैया ऐसा है कि कभी तो एक पलड़े को भुका दिया जाता है बौर कभी दूसरे को।

भारत ग्रीर पाकिस्तान के मतभेद की दूसरी समस्या भारत छोड़कर पाकिस्तान ग्रयवा पाकिस्तान छोड़कर भारत जा बसने वालों की सम्पत्ति की है। स्वतन्त्रता के बाद जब से यह समस्या उठी है तब से ग्राज तक सुलभाई नहीं जा सकी है। कहना चाहिए पाकिस्तान सरकार का रवैया ही ग्राधकांश रूप में इसके लिए जिन्नेदार हं भारत सरकार ने कुछ मुक्ताव रखा कि यह समस्या सरकारी

स्तर पर निपटायी जाय अर्थान् दोनों देशों की सरकार इस काम को अपने हाय में ले लें। पाकिस्तान का कहना है कि सरकार के लिए इस समस्या को सम्हालना बड़ा कठिन है इसलिए अलग-अलग बे-घर लोगों पर ही यह जिम्मेदारी रहे कि वे जाकर अपनी सम्पत्ति का निपटारा कर आयें। पाकिस्तान भारत के सुभाव को क्यों नहीं मानता इसका कारए। यह है, कि पाकिस्तान के विवार में उसे मान लेने से पाकिस्तान को नुकसान रहेगा।

अब जरा सम्पत्ति की समस्या की श्रोर गौर कीजिए । पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू-सिल गाँवों में कोई ६० लाल अथवा १ करोड़ एकड़ जमीन छोड़ आये हैं, जबिक भारत से जाने वाले मुसलमान ५० लाल से कुछ ही अधिक । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में छोड़ी गयी जनीन बड़ी उपजाऊ थी श्रीर सिचाई के लिए नहरों का जैसा प्रबन्ध या वैसा संतार में बहुत कम जगहों पर होगा। भारत से जाने वाले मुसलनानों के द्वारा उतनी अच्छी जमीन नहीं छोड़ी गयी।

जहां तक शहरी सम्पत्ति का सम्बन्ध है, हिन्दू और सिख पाकिस्तान में ४ लाख ३६ हजार से अधिक मकान, २२ हजार मकानों के प्लाट और ११ हजार कारखाने छोड़ आये हैं जबकि मुसलमान भारत में कुल २ लाख ५७ हजार मकान, ६ हजार ६ सौ मकानों के प्लाट और १ हजार ७६४ कारखाने छोड़ गये हैं।

स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो सम्पत्ति छूड़ गयी है उत्तका मूल्य भारत में छोड़ी गयी सम्पत्ति से कहीं ज्यादा है। यही कारए। है कि पाकिस्तान भारत के सुफाव को नहीं मानता। भारत का कहना है कि दोनों सरकारें विस्थापितों को मुग्नावजा देने के लिए जिम्मेदार हों। दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक कमीशन मिलकर दोनों में छोड़ी गयी सम्पत्ति का मूल्य झांके और जितनी रकम ज्यादा झाये वह दूसरे देश को चुका दी जाय। किर मुग्नावजे का सारा काम अपने-अपने देश की सरकार सम्हालें। इसके विपरीत पाकिस्तान यह कहता है कि बे-घर लोग खुद जाकर सम्पत्ति का निपटारा करें। इससे एक तो उन्हें बेहद कब्ट होगा, उनका खर्च भी होगा और उनकी सम्पत्ति का मूल्य उठगा नहीं क्योंकि वहाँ के खरीददार यह समक्ष्व बंठेंगे कि इसे तो झाखिर सम्पत्ति को किसी तरह बेवाक करना ही है।

भारत श्रीर पाकिस्तान की तीसरी उलभन नहरी पानी की है। पाकिस्तान में बहने वाली कुछ नहरों के हेड वर्क भारत में है। बंटवारे के बाद पानी के सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित हुई। पाकिस्तान चाहता है कि उसे पानी बराबर मिलता रहे और यह उसका श्रीवकार भी माना जाय, पर भारत को श्रवने विकास के लिए भी तो इस पानी की श्रावद्यकता है इसलिए उसने कहा कि पाकिस्तान एक निश्चित समय के भीतर श्रवने लिए पानी का श्रवन्थ कर ले।

जब इस समस्या पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने विचार किया तो भारत ने
सुआव रखा कि विशेषज्ञ स्थिति की पड़ताल करें। परिणाम यह हुम्रा कि म्रमेरिका
के एटम शक्ति कमीशन के मौर टैनसी बैली म्रयारिटी के पिछले प्रधान श्री डेविड
लिलियनथल ने जाँच के बाद सिफारिश की कि जिस पानी की पाकिस्तान को
म्रावश्यकता है उसकी भारत को भी। इसलिए उन्होंने सुआव रखा कि जिस
प्रकार म्रमेरिका में सात राज्यों ने मिलकर इस तरह की योजना बना रखी है
उसी तरह भारत श्रीर पाकिस्तान सिन्धु नदी के मैदान की सभी नदियों से लाभ
उठायें और इसमें विश्व बेंक से सहायता ली जाय। इसके बाद भी समस्या
म्रभी विचाराधीन ही बनी हुई है भीर किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा
सका है।

पाकिस्तान का पुराना मिन्त्रमंडल बदलकर श्री मुहम्मद ग्रली के वहाँ के प्रधान मन्त्री होने के बाद पाकिस्तान ग्रीर भारत का सम्बन्ध कुछ सुधरता हुन्ना दिख रहा है। देखें, ग्रागे क्या होता है। पर इतना तो निश्चित ही है कि भारत की वैदेशिक नीति सबसे मंत्री रखने की है। किर पाकिस्तान तो हमारा पड़ौसी है। हम पाकिस्तान से किसी प्रकार का ऋगड़ा नहीं चाहते ग्रीर जो सवाल भगड़े के हैं उन्हें

हल करना चाहते हैं।

बहुत रात गये तक हमारी ये बातें होती रहीं। बातें करते-करते ही हमें नींव प्राने लगी। बैठे-बैठे ही एरोप्लेन में नींव लेने का प्रभ्यास मुक्तें न्यूजीलंड की यात्रा से हो गया था ग्रीर जगमोहनदास तो हर हालत में सो सकते हैं, धनश्यामदास का भी शायद यही हात है। जब मेरी नींद खुली तब पौ फट रही थी ग्रीर मेने देखा कि वायुयान बसरा में उतर रहा है। थोड़ी देर में बसरा की भूमि को एरोप्लेन ने स्पर्श किया। जब हम एरोप्लेन से उतरे तब जगमोहनदास ग्रीर धनश्यामदास से मुक्ते मालूम हग्रा कि वे लोग ग्रन्छी तरह सो लिये हैं।

बसरा हवाई अड्डा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दक्षिरणी-पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच चलने वाले सभी हवाई जहाज यहां से गुजरते हैं। यहां पर वे विश्राम करते हैं और पैट्रोल आदि लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए तो यह समूचे मध्यपूर्व का केन्द्र-बिन्दु है। बसरा का महत्त्व इसलिए भी और अधिक है कि वह बन्दरगाह भी है। इस तरह आज के संसार में बसरा का महत्त्व ईराक की राजधानी बगदाद से भी ज्यादा है।

यहाँ पर घरबों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना धनुचित न होगा।

इस समय घरवों की संख्या पाँच-छः करोड़ होगी ग्रीर घरव देश में रहने वाले घरवों की संख्या-लगभग सवा करोड़ हैं। घरव देश में रहने वाले घरव ही शुद्ध जाति के हैं, अन्य तो मिश्रित हो गये हैं। ये लोग मिल्ल, लीविया, ट्यूनीशिया, एल्जीरिया और मोराको में काफी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं।

ग्ररब इस्लाम धर्म के मानने वाले हे जिसके प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व ग्ररब में सेमेटिक जाति के लोग रहते थे। रेगिस्तानी प्रदेश के लोग धूमने फिरने वाले होते थे श्रीर धाटियों में बसे हुए लोग खेती श्रीर ज्यापार करते थे। मक्का श्रीर मदीना ज्यापारिक श्रीर सांस्कृतिक विकास के केन्द्र थे।

मोहम्मद साहब का जन्म उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद मक्का में हुआ था। जब उनकी आयु ६ वर्ष की हुई तो उनकी माता भी चल बर्सी। मोहम्मद साहब का जन्म-काल ५७० ईसवी माना जाता है। ६१२ ईसवी में उन्होंने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने — अल्लाह, कयामत, जकाव (दान) नमाज और इस्लाम का प्रचार किया। दो जुलाई ६२२ ई० को लोगों के सताने पर वे और उनके साथी मदीना चले गये।

मुस्लिम धर्म के मूल सिद्धान्त हैं—ग्रल्लाह ग्रौर उसके नबी में विश्वास करों (मोहम्मव साहब को ग्रन्तिम नबी माना जाता है); कुरान में यकीन रखो; कयामत का दिन याद रखो; किस्मत का भरोसा करो, क्योंकि ग्रन्लाह ने सबकी किस्मतें पहले से लिख दी हैं।

मुसलमान के पाँच प्रधान कर्तव्य माने गये हैं हर रोज़ पाँच नमाज़ पढ़ो; रमजान में रोजे रखो; जकात ग्रर्थात् दान करो; मक्का की हज करो ग्रीर धर्म के लिए मर मिटो।

'जो मरेगा बहिश्त जायेगा, जो जीवित रहेगा वह राज करेगा'—इस नारे को लेकर मुसलमान घरती के कोने-कोने में छा गये। मिस्र, स्पेन, यूनान, ग्रफ्गानिस्तान, भारत, चीन, इण्डोचाइना ग्रावि सवंत्र इस्लाम का बोलवाला हो गया।

मोहम्मद साहब की मृत्यु के सौ वर्ष पश्चात् उनके मतानुयायियों का एक इतने बड़े साम्राज्य पर श्राधिपत्य हो गया था जो कि बिस्के की खाड़ी से सिन्धु तक, खीन तक और श्रराल सागर से नील नदी के उद्गम-स्थल तक फंला हुया था। यह साम्राज्य चरमोत्कर्ष तक पहुँचे हुए रोमन साम्राज्य से भी बड़ा और श्रविक प्रभावशाली था। इस समय इस्लाम मत के अनुयायियों की संख्या तीस करोड़ है। बिभिन्न जातियों के लोगों ने इस धर्म को ग्रंगीकार कर रखा है। संसार में हर श्राठ क्यक्तियों में से एक मुसलमान है। जिस श्रहार किसी समय यह कहा जाता था कि बिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता उसी प्रकार कहा जाता है कि दिन और रात का ऐसा कोई पहर नहीं जाता जब संसार में कहीं न कहीं नमात्र न पढ़ी जा रही हो।

एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने से भी ग्रधिक ग्ररवों ने एक स्थायी संस्कृति की नींव डाली। नील नदी के देश में दिगिस ग्रीर सुफ्रेटीज के तद पर जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुन्ना उसने यूनानी ग्रीर रोमन सभ्यता से बहुत-कुछ लिया ग्रीर किर मध्य युगीन यूरोप को ऐसा बहुत-कुछ दिया जिससे ग्राधुनिक युग के समारम्भ में योग प्राप्त हुन्ना। मध्य युग के ग्रारम्भकाल में मानव-विकास के लिए जो कुछ ग्ररवों ने किया ग्रन्थ किसी जाति ने नहीं किया। ग्राज भी यह ग्रत्थन्त महत्त्वपूर्ण है कि मोराको से लेकर इण्डोनीसिया तक इस्लाम एक जीवित शक्ति है। इसी तरह ग्ररवी भाषा एक जीवित भाषा है जिसका प्रयोग करने वालों की संख्या पाँच करोड़ है। मध्य युग में कई शताब्वियों तक ग्ररवी भाषा मानव-ज्ञान, संस्कृति ग्रीर प्रगति की भाषा रही। नवीं ग्रीर बारहवीं शताब्दी में ग्ररवी भाषा में वर्शन, चिकित्सा, इतिहास, भूगोल ग्रीर खगोल शास्त्र ग्रादि के उत्तम ग्रन्थों की रचना की गयी। पश्चिम यूरोप की भाषाग्रों पर ग्ररवी ग्रक्षरमाला का प्रभाव ग्राज भी स्पष्ट है। लेदिन ग्रक्षरमाला के पश्चात् संसार में ग्राज भी ग्ररवी ग्रक्षरमाला का ही सबसे ग्रधिक प्रयोग होता है।

आधुनिक युग में अरव राष्ट्रीयता का विकास १६४७ में सीरिया में हुआ। फिर तुकों के विरुद्ध संघषं आरम्भ हुआ। १६१४-१६ की लड़ाई में अरवों ने ब्रिटेन का साथ दिया और बदले में स्वतन्त्रता प्राप्त की। युद्ध के पहवात् जो कुछ हुआ उससे अरब सन्तुष्ट नहीं हुए। बाद में अरवों का आन्दोलन यहूदियों के विरुद्ध जोर पकड़ गया। यहूदियों और उनके राज्य इसरायल का विरोध करने के लिए अरब लीग की स्थापना की गयी और यद्यपि इसरायल राज्य बन चुका है फिर भी अरवों का वैमनस्य भाव तो आज भी बना ही हुआ है।

2.4

## उस पुरातन-भूमि में जहाँ कभी पानी नहीं बरसता

हमारा वायुयान जब काहरा पहुँचा तब काहरा के ६ बजे प्रातःकाल का समय था, परन्तु भारत के इस समय १२।। बज गये थे अर्थात् एक ही रात में ३।। घण्टे का अन्तर पड़ गया था। मुक्ते यह अन्तर देखकर न्यूजीलेंड की यात्रा के समय का अन्तर याद आया। उस यात्रा में पूर्व की ओर जाने के कारण समय आगे चलता या और इस यात्रा में पिरचन की ओर जाने के कारण पीछे। तो जो यह कहा जाता है कि चाहे दिन बड़ा हो चाहे रात पर २४ घण्टे के दिन तथा रात में न एक क्षण बढ़ता, और न घटता, है यह चाहे एक स्थान के लिए सर्वथा सत्य हो, पर यदि मनुष्य एक स्थान से किसी दूसरे सुदूर स्थान को जावे तो उसके लिए चौबीस घण्टे का दिन और रात घण्टों बढ़ या घट सकता है। दिल्ली से काहरा की दूरी २,८६६ मील है और दिल्ली से यहाँ एरोप्लेन को पहुँचने में १४।। घण्टे लगे थे।

काहरा की घरती पर पर रखते ही हमने मिश्र देश की उस पुरातन-भूमि को प्रसाम किया जहां कभी पानी नहीं वरसता, पर जहां मानव के कदाचित् सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता का प्रसार किया था।

मिश्र की सभ्यता का उदय ईसा के ७ हजार वर्ष पूर्व हुआ था। अब तक मानव सभ्यता का यही प्रारम्भ माना जाता है यद्यपि मेरा इससे मतभेव है; में तो मानव सभ्यता का प्रारंभ इससे बहुत पहले मानता हूँ खंर, अभी तक जितने अनुसन्धान हुए हैं उनसे मिश्र की सभ्यता ही सबसे पुरातन है, यही प्रमाणित हुआ है। वर्ष गए। मा, अंकगिणत और लेखन के लिए अक्षर सबसे पहले मिश्र में ही ईजाद हुए। यहीं सबंप्रथम खेती और सिचाई का आरम्भ हुआ। मांसाहार के साथ मनुष्य ने आदिकाल में कुछ ऐसी घास के पौधे दूँ दे थे जिनमें अनाज पदा होता था। इन्हीं पौधों की खेती मनुष्य हाथ से जमीन खोदकर किया करता था। मिश्र में सबंप्रथम उतने बंलों की सहायता से खेती करना सीखा। हाथ से जमीन खोदना तो पहले से प्रचलित हो चुका था किन्तु पशुओं की शक्त का उपयोग मानव कार्यों के लिए करना सभ्यता के प्रशस्त रथ पर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण और लम्बा कदम है। मिश्र में यह कदम सबसे पहले उठाया गया और यहीं से मिश्र की सम्यता का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य की भौतिक ज्ञानतयों की एक

सीमा है। भौतिक शक्ति में मानव कई पशुओं से पीछे है। अधिकतर पशुओं में मानव से कहीं अधिक वल रहता है। मनुष्य ने सृष्टि पर अपना साम्राज्य जान के कारण स्थापित किया है। बृद्धि और कौशल से पशु या अन्य शक्ति के स्रोतों को अपने उपयोग में लाकर हो तो मानव ने सभ्यता और संस्कृति निर्मित की है। वह दिन मानव-इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक हैं जिस दिन मिश्र के आदिम मानव ने वैलों की शक्ति के सहारे नील नदी के कछार में सर्वप्रथम खेती प्रारम्भ की थी। इस खेती के सहारे जिस अतिरिक्त धन का उपार्जन हुआ या उसी से मिश्र की प्राचीन सभ्यता निर्मित हुई। मिश्र देश का मृत्यु का देवता 'सेरापीज' वैल के आकार का है। वैलों के महत्त्व के कारण गाय को मिश्र देश में पवित्र माना गया। कहा जाता है कि संसार में निश्न में ही गाय को सर्वप्रथम पूजनीय समभ्या गया। यहाँ की पूजनीय गाय की मूर्ति का नाम है 'एयिस'।

यनानी ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स (Herodotus) ने लिखा है-"मिध के निवासी एक विशेष जलवाय में, एक ऐसी नदी के किनारे, रहते हैं जिसके सदश कोई नदी नहीं है स्रोर उन्होंने ऐसे रीति-रिवाज स्रपनाये है जो सन्य मनुख्यों के रीति-रिवाजों से लगभग सर्वया भिन्त हैं।" मिश्र की प्राचीन संस्कृति का स्मरण करते समय हमें निश्च देश की विशिष्ट बनावट और जलवाय का ध्यान आ जाता है, जिसके कारए यह सांस्कृतिक विशेषता थी। भूमध्यसागर के दक्षिएी तट पर स्थित उत्तर-पूर्व ग्रिफिका का यह देश कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, किन्तु सागर,कड़ी चट्टानें, रेत के विशाल मैदान, नीरव गगन और सर्वगुए। सम्यन्न जीवनदायिनी ज्ञान्ति रूपा नील नदी नेइस देश में कुछ अपूर्व विशेषता ला दी है जोअन्यत्र दुलंभ है। समुचे मिश्र देश का क्षेत्रफल है ३,५३,००० वर्ग मील और ब्रावादी है १,६०,३८,५२६। सभ्यता के उदय के समय की ब्रावादी की तो कल्पना ही की जा सकती है किन्तु इतिहासकारों ने उसे पचास लाख के लगभग माना है। ५० लाख की स्रावादी का यह देश एक रेत का मैदान मात्र है किन्तु इसी में मिश्रियों के विश्वास के अनुसार हापी (Haapi) नील नदी के देवता ने नील सरिता के रूप में एक विचित्र विशाल उपत्यका निर्मित की है जो चारों स्रोर की ऊजड़ता में एक अद्भुत उपजाऊ कछार है। इस कछार को बड़े-बड़े मरुस्थल पूर्व और दक्षिए से एवं भूमध्यसागर उत्तर की स्रोर से मानव-समाज से स्नलग करते हैं। निश्न देश के दो प्रधान भाग हैं - उत्तरी मिश्र ग्रीर दक्षिएी मिश्र । ग्रफीका के ग्रन्तस्तल में स्थित मलबटं भ्रोर विक्टोरिया न्यानजा नामक विज्ञाल सरोवरों से नील निकली है। मैने अपनी १६३७-१६३८ की ब्रक्रीका यात्रा में नील के इस उद्गम-स्थल को देखा था। भूमध्यसागर तक लगभग चार हजार मील बहने वाली नील नदी संसार की सबसे बड़ी सरिताओं में से एक है। नील नदी की लम्बाई ३,६०० मील है। संसार की निदयों में इसका तीसरा नम्बर है। अनेक स्थलों पर इसका पाट बहुत चौड़ा और गहराई भी बहुत अधिक है। मैंने अफ्रीका की यात्रा के समय कई स्थलों पर इस नदी में दीर्घकाय दरयाई घोड़े (हिपोपुटेमस) देखें थे, वे हमें काहरा में, जहाँ नील नदी बहती है, नहीं दिखायी दिये।

इस नदी के ग्रन्तिम ६७४ मील ग्रसवान नगर के पास स्थित पहले केटेरेक्ट से लेकर भमध्यसागर तक मिश्र देश है। ग्रसवान से डेल्टा के प्रारम्भ तक के ५०० मील तक दक्षिएगी मिश्र और दक्षिएगी मिश्र की सतह से ३०० फुट नीचे डेल्टा के प्रारम्भ से अमध्यसागर तक उत्तरी मिश्र । मिश्र देश नील नदी है, मिश्र नील का वरदान है। पराने इतिहासकारों से लेकर ब्राज तक भूगोल विशेषज्ञ सभी यह मानते हैं। मिश्र का है भाग ब्राज भी रेगिस्तान है। केवल पंचम भाग ब्राबाद है ब्रीर वही नील नदी की उपत्यका है। ग्रोष्म के मई महीने में नील नदी में सबसे कम पानी रहता है। जन माह से वार्षिक पुर प्रारम्भ हो जाते हैं। सफेद नील ग्रीर नीली नील ग्रदीसीनिया की उच्चतम भिम से वर्षा का पानी एक न कर नील में ले ब्राती हैं श्रीर साथ ही श्रवीसीनिया के सघन बनों के सड़े हुए फाड़-फंखाड़ों का खाद भी। यही सब मिश्र स्थित उपत्यका में फैल जाता है। इसके साथ ही पोटाश ग्रीर खेती के लिए लाभ-वायक अन्य सनिज-पदायं भी अवीसीनिया और उसके आसपास के पवंतों से बहकर नील नदी के जरिये मिश्र पहुँच जाते हैं। नील नदी की उपत्यका में इस प्रकार स्वाभाविक इंग से अच्छी से अच्छी सिचाई हो जाती है और वहाँ की फसलों को ब्रन्छे से ब्रन्छा लाद मिल जाता है। इसी लाद ब्रीर सिंचाई के कारण मिश्र में वर्ष में तीन-तीन चार-चार फसलें होती हैं। इसीलिए प्राचीन मिश्रवासियों ने नदी ग्रीर उसके द्वारा लायी हुई काली मिट्टी की कल्पना अपने सबसे अधिक प्रिय देवता ओसरिस (Osiris) के रूप में की थी।

उत्तरी और दक्षिणी मिश्र एक दूसरे के पूरक हैं। दक्षिणी मिश्र छोटा और चौड़ा है, उत्तरी मिश्र लम्बा और सकरा। उत्तरी मिश्र में हरियाली एक छोटो-सी पट्टी के रूप में है, शेष हिस्सा लाल रेत और चट्टानों से पूर्ण है। दक्षिणी भाग में उपत्यका की चौड़ाई बहुत अधिक है। यदि उत्तर की उपत्यका कहीं-कहीं केवल १२ मील चौड़ी है तो उसका दक्षिणी भाग किसी-किसी स्थान पर ६० मील से भी अधिक चौड़ा है। उत्तरी और दक्षिणी मिश्र में सम्मिलित रूप से लगभग ऐसी अत्येक वस्तु उपलब्ध है जिससे सम्यता बनती है। आकृतिक साधनों से परिपूर्ण सुदर्ण की खदानों से घिरी हुई मिश्र की इसी विलक्षण भूमि पर सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन की आव्यव्यक्ता पड़ी थो और यहीं उत्तरी और दक्षिणी मिश्र पर एक साथ शासन करने तथा नील नदी की देन का उचित और पूर्ण उपयोग करने के लिए राजनीतिक सत्ता

का प्रादुर्भाव हुआ था। इस सत्ता की स्थापना के लिए एक ऐसे स्थल की खोज थी जहां से पूरे मिश्र पर शासन किया जा सके और मेन्फिस, वर्तमान काहिरा नगर के निकटवर्ती स्थान को सर्वप्रथम इस महान् कार्य के लिए चुना गया। चलते पहिये से विहोन उस युग में जहां एक जगह से दूसरी जगह जाना, सामान ले जाना, एक सबसे बड़ी समस्या थी, सर्वश्रेष्ठ आवागमन मार्ग नील के तट पर स्थित मेन्फिस नगर का एक अपना महत्व था जो वर्तमान काहरा को भी बहुत दूर तक विरासत में मिला है।

काहरा में उतरते ही मिश्र के रेगिस्तानी तथा ब्राबाद हिस्से स्पष्ट दील जाते हैं; दोनों एक दूसरे से मिले हुए; रेगिस्तानी भाग सूर्य की किरएों में चौदी के चरे के सदश चमकती हुई बालुका और आबाद हिस्सा नाना प्रकार के वृक्ष, लता भौर गुल्मों से हरा कच्छ । आबाद हिस्से में उल्लेखनीय वस्तु होती है कपास । मिश्र की रुई का तार जितना लम्बा होता है, संसार के किसी देश की रुई का नहीं और इसका कारण निश्न देश की भूमि के स्नतिरिक्त कदाचित उस भूमि पर कभी पानी न बरसना है। यह अनाब्ध्टि जहाँ एक स्रोर मिश्र के लिए ज्ञाप सिद्ध हुई वहाँ दूसरी थ्रोर वर भी; क्योंकि मिश्र की सारी श्रायिक आवश्यकताथ्रों की पृत्ति केवल उसकी रुई से होती है। सारे संसार के देशों में इस रुई की माँग रहती है। पतला सूती कपडा इस रुई के मिश्रए के बिना बन ही नहीं सकता। मिश्र में इस रुई से बहुत कम कपड़ा बनता है और अधिकतर कपास बाहर भेजा जाता है। नील नदी की उपत्यकाओं में उसी के नीर की सिचाई से वह कपास उत्पन्न होता है, जिससे यह रुई बनती है। मिश्र में जिन दिनों कपास के बोंडे तैयार हो जाते हैं मिश्रियों का काम और चहल-पहल बढ़ जाती है। कपास चुनने के लिए कई स्त्रियां और वच्चे खेतों में फैल जाते हैं। सारी की सारी कपास सिकन्दरिया से ही बाहर भेजो जाती है। यह शहर काहरा नगर का आवा होगा लेकिन यह किसी पूर्वी देश का नगर न मालूम होकर यूरोप या अमेरिका का-सा शहर मालूम होता है।

मिश्र देश में वायुपान से उतरते ही मिश्र देश की भूमि और नील नदी के प्रवाह के प्रतिरिक्त वहाँ के निवासियों की ओर ध्यान प्राक्षित हुआ। मिश्र के निवासियों का वर्ए भारत के निवासियों के सदृश ही मेहुँ आ है। यूरोपीय पोशाक के अतिरिक्त आजकल मिश्र के पुरुषों की पोशाक है गले से पैरों की एड़ी तक धारीदार कपड़े का लम्बा चोगा और सिर पर लाल रंग की फुँदने वाली तुर्कों टोपी। यूरोपीय ढंग की पोशाक पहनते हैं उनमें भी अधिकांश सिर पर तो तुर्कों टोपी ही लगाते हैं। स्त्रियों में भी यूरोपीय तरीके की पोशाक का बहुत प्रचार दिखा। स्त्रियों की मिश्र की पोशाक एक काले रंग का बुर्का है, पर यह बुर्का रहता है गले से पैर तक, चेहरा इस बुर्के से नहीं ढका जाता। मिश्र की स्त्रियों की पोशाक सौन्दर्य से सर्वथा

रिहत जान पड़ती है इनीलिए वहाँ की स्त्रियों ने कदािबत् यूरोपीय पोशाक अपना ली है। भारत में पुरुषों में तो यूरोपीय पोशाक का काफी प्रचार हो गया है, पर स्त्रियों में एंग्लो-इंडियनों तथा कुछ पारिसयों को छोड़ शायद ही कोई महिला यूरोपीय ढंग के कपड़े पहनती हो; विदेशों में भी भारतीय रमिएयाँ अपने देश की पोशाक पहनती है। इसका कारए कदािबत् साड़ी का अनिवंचनीय सौन्दर्य है। स्त्रियों की इतनी सुन्दर पोशाक शायद संसार के किसी देश में नहीं है।

मिश्र देश के निवासियों के सम्बन्ध में काहरा नगर में सारी जानकारी हो जाती है। दक्षिएगी मिश्र के अनेक निवासी आपको काहरा की सड़कों पर धमते हुए मिलेंगे। उत्तरी मिश्र और दक्षिणी मिश्र के निवासियों में अन्तर अवस्य है। रंग में भी ब्रन्तर है, यद्यपि बहुत नहीं। हाँ, सुडान के गहरे रंग के लोग भी कभी-कभी बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगीवर हो जाते हैं। चेहरे की बनावट में भी भिन्नता है। दक्षिएगी मिश्र के लोग ब्रफ्रोकन है और उत्तरी मिश्र के निवासी एशिया के देशों के सददा है। मिश्र में इन दिनों फिलस्तीन और निकटवर्ती देशों से आये हुए अनेक ग्ररव भी दिल जाते हैं। काकेशिया के पास वाले देशों के निवासी श्रत्यधिक सुन्दर हैं भीर इसीलिए कदाचित फिलस्तीन से आये हुए लोग बहुत ही स्वरूपवान हैं। उनमें से कुछ तो युरोपीय देशों के निवासियों से भी अधिक सुन्दर ये। युरोप के देशों में यद्यपि वर्ण ब्रत्यधिक गौर होता है किन्तु चेहरे की बनावट में उतना लालित्य सदैव ही नहीं रहता । केश के रंगों में भी यरोप में बड़ी विविधता होती है; यद्यपि पिगल केशों का सीन्दर्य कभी-कभी बहुत मनोरम होता है तथापि सदेव ही वह सुन्दर नहीं दीखता । फिलिस्तीन की ब्रोर से ब्रापे हुए बरब लोगों के बाल काले थे, वर्ए ब्रत्यधिक गौर और चेहरे की बनावट में अपूर्व सुन्दरता थी। यदि हम बाहर से आये हए अरब-वासियों को छोड वें तो मिश्र-निवासियों में प्रधानतया प्रफीकी ग्रीर एशियाई ये दो फिरके स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं। इन्हें हम उत्तरी और दक्षिणी कह चुके हैं। जलवाय और वातावरए उद्विज सृष्टि और प्रार्गी जगत का निर्माण करते हैं इसे तो श्रव निविवाद माना जाता है। उत्तरी मिश्र के जलवायु की भीष्एाता ने वहाँ के निवासियों को सरल, बलिष्ठ श्रीर लड़ाक बनाया है। दक्षिएी मिश्र पर भूमध्यसागर की जलवाय का प्रभाव है और इसीलिए यहाँ के लोग कल्पनाशील, चतुर, शास्तिविय श्रीर झामोदिश्रिय हैं । खनूर वृक्ष की डालियों को मिश्र-निवासी शान्ति की सुचक मानते हैं।

प्राचीन काल से ही मिश्र देश की विशिष्टताग्रों ने वहाँ के निवासियों पर गहरा प्रभाव डाला है। मिश्र के लोग काफी सावधान है, क्योंकि विना सावधानी के उनका काम नहीं चल सकता। यदि वर्षा-विहीन देश में नील नदी की एकमात्र जीवन- बाबिनी शक्ति का ठीक उपयोग करना था तो बिना सावधानी के वह हो नहीं सकता था। नील नदी में इतनी बाढ़ें आती हैं कि उनका हिसाब रखना और इसी के अनुसार सारी व्यवस्था करना आवश्यक था। कदाचित् नील नदी की बाढ़ों का हिसाब ठीक से रखने के लिए ही हायरोग्लिफिक लिपि (Hierogliphic) का आविष्कार सर्वप्रथम मिश्र में हुन्ना था। इसी प्रकार मिश्र देश के प्राकृतिक दृश्यों ने, वहाँ के नैसर्गिक वायुमंडल ने मिश्र-निवासियों की कला और जीवन-पद्धति पर विशेष असर डाला है।

एरोप्लेन से उतरते ही हम लोगों के पासपोर्ट, विसा, हैजे ग्रीर माता के टीकों के कागजातों की जाँच हुई और अचानक एक भगड़ा उठ खड़ा हुया। कलकते और दिल्ली दोनों जगह घनश्यामदास मिश्र देश का विसा लेना भूल गये थे। दिना विसा के वे केवल २४ घण्टे मिश्र में रह सकते थे, पर चौबीस घण्टे पूरे हो जाते थे दूसरे दिन प्रातःकाल नौ बजे। इसरे दिन प्रातःकाल कोई वाययान काहरा से न जाता था। दूसरा वाययान था दूसरे दिन रात को ६ बजे। ग्रतः उनका पासपोर्ट मिश्र देश के ग्रधिकारियों के पास हवाई ग्रडहे पर हमें जमा करना पड़ा तथा यह पत्र लिखकर देना पड़ा कि घनइयामदास दूसरे दिन ६ बजे रात के प्लेन से रवाना हो जायेंगे। पासपोर्ट, विसा और टीकों की जाँच के बाद चुंगी (कस्टम्स) में हमारा सामान जांचा गया और तब हम एरोड़ोम छोड सके। एरोड़ोम पर बहुत फंसट हुई। हमें बी, ब्रो. ए. सी, के प्रतिनिधि श्री नियोक्तिडांस से बड़ी सहायता मिली, अन्यया हम और अंभट में पड़ते। यह अंभट अवश्य कम हो जाती यदि भारतीय दूतावास से कोई सज्जन हवाई ग्रड्डे पर ग्रा जाते, पर बाद में मालूम हुग्रा कि यद्यपि भारतीय सरकार ने मेरे ग्राने की सचना यहाँ कि दूतावास को भेज दी यी पर हमने जो अपनी पहुँच का तार भेजा था वह इस दूतावास की हमारे वायुयान पहुँचने के बाद मिला।

पर दिल्ली में यूनान का दूनावास न रहने के कारण दिल्ली में यूनान का विसा मिलना सम्भव नहीं था। इतना हमने अवदय किया था कि अपने पासपोटों में भारत-सरकार से यूनान जाने की आज्ञा भी लिखवा ली थी। काहरा में हम यूनान का विसा लेने का प्रयत्न करेंगे यह हमने सोचा था, अतः एरोड़ोम से हमने भारतीय दूतावास जाकर यूनान का विसा लेने के लिए भारतीय दूतावास से कहने का विचार किया, परन्तु बी. ओ. ए. सी. के प्रतिनिधि श्री नियोक्लिडीस ने कहा कि वे यूनान के ही हैं तथा यूनानी दूतावास के लोगों को भलीभाँति जानते हैं अतएव इसके लिए भारतीय दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं, वे ही चलकर यह विसा दिला देंगे।

श्री नियोक्लिडीस की सलाह के अनुसार उन्हें साथ ले हवाई अड्डे से हम सीचे यूनानी यूतावास पहुँचे। श्री नियोक्लिडीस की दूतावास के लोगों से सचमुच बड़ी अच्छी पहचान थी। किर यूनानी दूतावास के लोग भी हमें बड़े सज्जन जान पड़े। यहाँ कोई १५ मिनिट में ही बिना जरा सी भी किसी दिक्कत के हमें यूनान के विसा मिल गये। यूनान के दूतावास के लोगों का व्यवहार हमारे साथ अत्यविक सौजन्यतापूर्ण रहा।

अब हमारा ध्यान काहरा शहर की ओर गया जिसे देखते हुए हम सेमिरेमिस (Semiremis) होटल की ब्रोर चल पड़े जहाँ ठहरने की हमने एरोड्रोम से ही व्यवस्था करली थी ग्रीर जो काहरा के सर्वश्रेष्ठ होटलों में से एक था। काहरा ठीक बम्बई के सद्दा शहर है। करीब-करीब वैसी ही सड़कें, वैसे ही मकान। बम्बई भी काफी साफ-सुथरा नगर है, पर सफाई में काहरा का नम्बर बम्बई से भी ऊँचा है। मिश्र देश पुराना होने पर भी काहरा सर्वया नवीन ढंग का नगर है। स्राबादी है करीब बीस लाख । खूब फैलकर बसा है । काहरा में हाल ही में राजनैतिक दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी थीं, जिनमें सबसे मुख्य थी मिश्र के बादशाह फारूक का सिहासन-च्यूत होना। एक प्रकार से वह घटना एक छोटी मोटी राजनीतिक कान्ति कही जा सकती है, पर चूँ कि बिना खून बहे राज्य-परिवर्तन हो गया था, इसलिए इस घटना को संसार का राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिलते हुए भी कान्ति का-सा स्वान न मिला था। बादशाह फारूक का निश्र के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक अप्रिय हो जाना इस बिना खून की कांति का प्रधान काररण या । फारूक सन् १६३३ में सिहासनासीन हुए थे और सिहासन पर बैठने के पश्चात् अनेक वर्षों तक वे मिश्र में काफी जनिप्रय भी रहे। सिहासन पर बैठने के समय उनकी आयु सोलह वर्ष की थी। कुछ वर्षों से इन्द्रिय-लोलपता और अनैतिक आचरएों के कारए वे जनता के बीच अप्रिय होने लगे, और फिर तो यह अप्रियता इतनी बड़ी कि राज्य की सेना भी उनके विरुद्ध हो गयी। सेना के इस विद्रोह का नेतृत्व किया श्री मुहम्मद नगीब ने, जो मिश्र के प्रधान मन्त्री श्री मेहरपाला के भी परम मित्र थे। ऋगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था, पर भीतर भीतर ही । २३ जुलाई को बहुत ही सबेरे जनरल नगीब ने बिना किसी रक्तपात के सरकार का तस्ता पलट दिया। जिस समय सेना ने विद्रोह किया उस समय शाह फारूक सिकन्विरिया के अपने गर्मियों के महल में थे। उस समय प्रधान मन्त्री दिलाली पाझा थे, जिन्होंने २३ तारील की दोपहर को ही इस्तीफा दे दिया। उधर सेना ने बादशाह फारूक के पास पैगाम भेजा कि वे तत्काल सिहासन छोड़ें ग्रीर २४ घण्टे के अन्दर देश छोड़ दें; यदि उन्होंने ऐसा किया तो सेना उनके सात मास के बच्चे की मिश्र का बादशाह घोषित करने को तैयार है अन्यया फारूक परिखामों को भोगने

के लिए तैयार हो जायें। फारूक ग्रानी बढ़ती हुई ग्रिप्रियता से परिचित थे, ग्रतः उन्होंने बहुत पहले से ही करोड़ों हाया विदेशों में जमा कर रखा था। विना सेना के वे कर ही क्या सकते थे। फिर मिश्र के राज नैतिक नेता ग्रीर जनता भी सेना के साथ थी। सेना की इस इच्छा के सामने फारूक ने सिर भुका विया। फारूक का सात मास का पुत्र मिश्र का बादशाह घोषित हुग्रा ग्रीर फारूक ने २६ जुलाई को मिश्र छोड़ विया। हां, ग्रपने बादशाह पुत्र को सात वर्ष की अवस्था तक अपने पास रखने की सेना से उन्हें अनुमति मिल गयी। सुना कि बादशाह फारूक की बिदाई बड़ी कारिएक हुई। सेना ने जिन मुहम्मद नगीब के नेतृत्व में यह कान्ति की थी वे तथा मिश्र के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य फारूक को बिदा करने जहाज तक गये थे। हां, उस समय इसके ग्रितिरक्त ग्रीर कोई प्रदर्शन नहीं हुग्र। २१ तोर्य दागी गयीं ग्रीर मिश्र के राष्ट्रगान की थुन बजायी गयी। गदी छोड़ते समय शाह की ग्रायु ३२ वर्ष की थी। शाह फारूक ग्रीर महारानी नरीमन २६ जुलाई को नेयुत्स में पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने इटली में एक सावारण व्यक्ति की हंसियत से रहने की इजाजत मांगी जो उन्हें प्राप्त हो गयी।

काहरा नगर में यद्यि पूर्ण शान्ति थी, तथापि शासन चल रहा था फौजी कानून के द्वारा, अतः शान्ति का वायुमंडल होते हुए भी सारे वायुमंडल में एक विशेष प्रकार का खिचाव और सन्देह दृष्टिगोचर हुग्रा।

हमारा होटल नील नदी के किनारे बड़े ही रमाणीय स्थल पर था। होटल एक विशाल इमारत थी; ग्रस्यन्त साफ-सुथरी। लगभग १२ बजे दोपहर को हम होटल पहुँचे। काफी गरमी थी। मौसम करीब-करीब दिल्ली के सदृश था।

होटल पहुँचते ही सबसे पहले हमने भारतीय दूतावास को फोन किया। जब हमने फोन किया, उसी समय उनके पास हमारी पहुँच का तार पहुँचा था। ग्राजकल दूतावास में कोई व्यक्ति दूत के पद पर न था, दो सेकेटरी थे—श्री नायर ग्रीर श्री वेंकटेश्वरम्। दूतावास वालों ने इस बात पर बड़ा खंद प्रकट किया कि तार देर से मिलने के कारए वे हवाई ग्रड्ड पर न ग्रा सके ग्रीर उन्होंने सूचना दी कि श्री वंकटेश्वरम् तत्काल हमसे मिलने ग्रा रहे हैं। नित्य के कार्यों से निवृत्त होकर, श्री वंकटेश्वरम् से मिल, दूसरे दिन प्रातःकाल साढ़े नी बन्ने भारतीय दूतावास जाने का समय नियृत्त कर, हम लोग मिश्र देश के प्रधान-प्रधान स्थानों को देखने रवाना हुए। एक मार्ग-प्रदर्शक (गाइड) की हमने तजबीज कर ली जो मिश्री होते हुए भी ग्रंपेजी भाषा ग्रच्छी तरह जानता था श्रीर श्रंपेजी में हमें हर वस्तु को समभा सकता था।

सबसे पहले हम लोग मुहम्मद बली की मस्जिद देखने नये। इस मस्जिद की

नींव मिश्र के बादशाह मुहम्मद ग्रली ने सन् १८३० ई० में रखी थी ग्रीर यह १८४७ ई॰ में पूरी हुई। कितनी विज्ञाल, भव्य और सुन्दर इमारत थी। मस्जिद की दीवारों में बाहर श्रीर भीतर दोनों ग्रीर एलाईस्टर नामक एक प्रकार का संग-मरमर लगा हुआ था। जिसे हम संगमरमर कहते हैं और जो भारत में मकराने तथा इटली में बहुतायत से पाया जाता है, उस संगमरमर श्रीर इस एलावेस्टर में मुख्य अन्तर यह है कि यह एलाबेस्टर बहुत दूर तक पारदर्शी है। घुँचले किये हुए शीशे के एक और प्रकाश रखने से जिस प्रकार उस प्रकाश की ऋतक दूसरी ओर दिखती है उसी प्रकार इस एलाबैस्टर में से । फिर यह क्वेत न होकर प्रायः रंगीन रहता है स्रीर इसमें बड़े सुन्दर रंगीन लहरिये रहते हैं। भीतर की दीवारों के इस संगमरमर का भिन्त-भिन्त रंगों का उसी पत्थर का स्वाभाविक लहरिया और पत्थरों को जोड़ते समय एक पत्थर के लहरिये का इसरे पत्थर से कारीगरी से मेल बैठाना देखते ही बनता था। संगमरमर का स्वाभाविक रंग का ऐसा लहरिया हम लोगों ने जीवन में पहली बार देखा था। मार्गदर्शक ने हमें बताया कि मस्जिद में लगा हुन्ना वह सारा संगमरमर महम्मद ग्रली ने मिश्र देश के सबसे बड़े चंपस के पिरामिड से ख़दवाकर मंगवाया था। महितद की ऊँचाई उसके खालम की विशालता खादि सभी दर्शनीय थे, पर सबसे ग्रधिक ध्यान को ग्राकषित करता था मिस्जिद का रंग-बिरंगा एलरबेस्टर (चित्र नं० १)।

इस मिस्जद को देखकर हम लोग इसी के निकट बनी हुई ग्रल ग्रजहर मिस्जद को देखने गये। यह मिस्जद मुहम्मद ग्रली की मिस्जद से बहुत पुरानी थी। इसका निर्माण सन् ६७० ई॰ में प्रारम्भ हो कर सन् ६७२ ई॰ में समाप्त हुग्रा था। इसकी प्राचीनता ग्रीर इसके मुख्य ग्रालय में मौलवी के खड़े होते के स्थान पर पत्थर की पच्चीकारी के सुन्दर काम के सिवा ग्रन्य कोई विशेषता इसमें न थी।

इन दोनों मस्जिदों को देखने के पश्चात्, हमने एक सड़क पर से खलीकों के मकबरे देखें (चित्र नं० २) । यहां से हम लोग काहरा का मुख्य बाजार देखने पहुँचे । इस बाजार की इमारतों में तो प्राचीनता का कोई लवलेश भी न या, पर बिकने वाली वस्तुयों में ग्राधुनिक काल को वस्तुयों के साथ-साथ कुछ प्राचीन काल की चीजें भी दिखायी दे जाती थीं, जिनमें मुख्य थे 'क्यूरिग्री' (चित्रनं० ३-४) । हमने बाजार से पत्यर के कुछ 'क्यूरिग्री' मिश्र के भिन्न-भिन्न दृश्यों की कुछ फोटो और प्राचीन तथा ग्रवांचीन निश्र पर कुछ पुस्तक खरीदीं।

बाजार से हम उस समय संसार की सात ग्रद्भुत वस्तुग्रों में से एक मिश्र के प्रसिद्ध पिरामिड देखने रवाना हुए, जब शुक्त पक्ष की दसमी का चाँद श्रच्छी तरह से मिश्र के निमंत नयन में चमकने लगा, क्योंकि हमने सुना था कि हमारे जन्मस्थान

१. मुहस्मद ग्रली की मस्जिद, काहरा



२. खलीफों के मकबरे काहरा





३. काहरा का मुख्य बाजार काहरा



४. विहंगम दृष्टि में काहरा

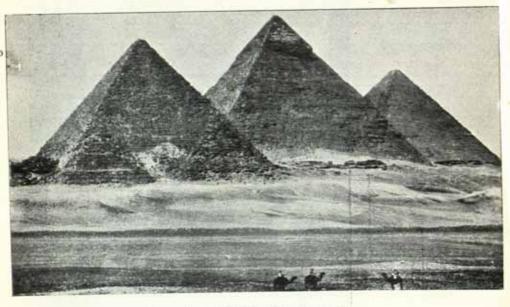

५. गिज़ाह के तीनों प्रसिद्ध पिरामिड

६. स्थित (Sphinx)

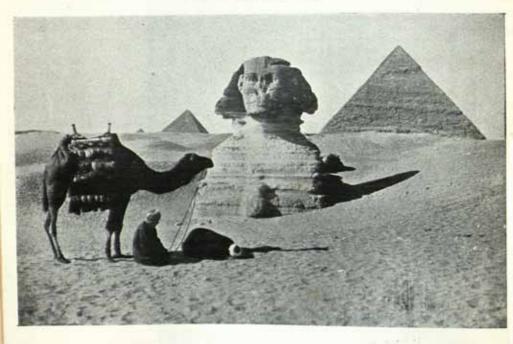

जबलपुर में नमंदा के भेड़ाघाट तया आगरे के ताजमहन के सद्श पिरमिड भी ज्योत्सना की नीलिमामय इवेतता में अपना एक विशेष सौंदर्य प्रदक्षित करते हैं।

निश्र में पिरिमिडों का निर्माण पिरिमिड युग में हुमा जो ईसा के २५१५ वर्ष पूर्व से २२६४ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस बीच प्राचीन राजवंश की तीसरी, चौथी, पाँचवों म्रीर छठी पीढ़ियों ने राज्य किया। पिरिमिड युग में निर्मित समी पिरिमिड नील नदी के पिंडचमी तट पर बने हैं।

यों तो मिश्र में इस समय ज्ञात विरिमिडों की संख्या लगभग द० है, किन्तु इनमें सबसे बड़े विरिमिड तीन हैं। ये तीनों विरिमिड एक ही स्थान गिजाह के पठार पर एक दूसरे के अत्यन्त सिन्तकट बने हैं (चित्र नं० ५)। सबसे बड़ा विरिमिड चैयस (Chepos) ने बनवाया था और यह महान् विरिमिड के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा विरिमिड चफरन (Chephren) ने बनवाया जो उसी के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे विरिमिड का निर्माता भाइसेरिनस (Mycerinus) था। ये बादशाह प्राचीन राजवंश की चौथी वीड़ी के हैं।

महान् पिरिमिड की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बिडेन के संसद भवन और सेंडपॉन (St. Paul) गिरजाघर को पिरिमिड के भीतर रख लिया जाय तो भी जगह शेव रहेगी। अगर इस पिरिमिड के एक-एक घन फुट के दुकड़े कर दिये जायें और उन्हें भूमध्य रेखा के साथ एक दूसरे से सटाकर रखा जाय तो उनसे दुनिया के घेरे का दो-तिहाई भाग घिर जायगा। यह पिरिमिड १३'१ एकड़ भूमि पर बना है और इसकी प्रत्येक भूजा ७५६ फुट लम्बी है। इस समय इसकी उँचाई ४५१'४ फुट है पर पहले इससे ३१ फुट अधिक थी।

चकरन के पिरमिड की प्रत्येक भूजा ७०८ फुट यानी चेपस के पिरमिड से कोई ४८ फुट कम है। इसकी उँचाई ४४७ई फुट यानी चेपस के पिरमिड से २ई फुट कम है। उँचाई पर बना होने के कारए इस बात का भ्रम होता है कि यही सबसे बड़ा पिरमिड है। पहले इसकी उँचाई ४७१ फुट थी यानी चेपस के पिरमिड की पहले की उँचाई से दस फुट कम।

माइसेरिनस (Mycerinus) के पिरमिड की प्रत्येक भूजा ३५६ई फुड स्रोर उँचाई २०४ फुट है। कहा जाता है कि पहले यह ११४ फुट स्रधिक ऊँचा था।

मिश्र के रेगिस्तानी प्रदेश की पृष्ठभूमि में ये विशाल पिरमिड आकाश को छूते प्रतीत होते हैं और इस बात का स्मर्ण दिलाते हैं कि मनुष्य क्या कर सकता है। जहाँ एक छोर हमें इनसे मनुष्य की शक्ति का बोध होता है वहाँ दूसरी नश्व-रता का भी और हम इस पायिव संसार से दूर आष्यात्मिक जगत में विवरनेलगते हैं।

पर इसमें सन्देह नहीं कि संसार की सात अद्भृत वस्तुओं में से एक इन पिरमिडों का माना जाना सर्वया सही निर्णय है, कितने विज्ञान हैं ये पिरमिड ! शिलाखंडों को जोड़-जोड़कर ये पिरिमिड बनाये गये हैं। जब वजन उठाने की केन आदि मशीनें न थीं तब ये शिलाखंड उठा-उठाकर कंसे इतनी उँचाई पर से लाये गये, यह एक आश्चर्य से स्तिम्भित कर देने वाली बात है। हमारे मार्ग-प्रदर्शक तथा वहां के अन्य लोगों ने हमें बताया कि पहले इन पिरिमिडों के वाहरी भाग संगमरमर से पटे हुए थे। एक पिरिमिड के ऊपरी कुछ भाग में अभी संगमरमर लगा हुआ है, पर बाद में बादशाह मुहम्मद अली यहां का संगमरमर निकलवाकर ले गया और उस संगमरमर से मुहम्मद अली की उस विशाल मिल्जद का निर्माण हुआ, जिसका वर्णन पहले आ चुका है। संगमरमर लगे हुए ये पिरिमिड चाँदनी में एक अद्भुत नजारा दिखाते होंगे इसमें सन्देह नहीं, पर संगमरमर निकल जाने पर भी ज्योत्स्ना में इनका अपना एक सौन्दर्य है, यह निश्चत है।

प्रकाश और परछाई में हर तरफइन पिरिमडों का निरीक्षण करने के बाद हम इन्हों के निकट मिश्र देश के अन्य विश्वविक्यात स्विग्स (Swings) को देखने चले। पिरिमडों के समान ही यह भी एक महान् विशालकाय वस्तु है। इस स्विग्स का शरीर है सिंह का और चेहरा है एक पुरुष का, कदाचित् बादशाह चफरन का (चित्र नं०६)। इसका निर्माण हुआ था ईसा के लगभग तीन हजार पाँच सौ वर्ष पूर्व। इसकी लम्बाई है २४० फुट और उँचाई ६६ फुट। पाँवों को छोड़ बाकी यह समूबा स्विग्स एक ही विशाल चट्टान से बना है। बाद में यह सदियों तक रेत से पुरा रहा। सन् १६१६ में इसके चारों और की रेत हटाकर इसे फिर से निकाला गया है।

श्राज की इस घुमाई के बाद हमने यह तय किया कि दिन के प्रकाश में भी कल हम इन आडचर्यजनक वस्तुओं को देखेंगे। जब हम अपने होटल को लीट तब रात के करीब दस बज चुके थे। होटल पहुँचते ही हम लोगों ने खाना मँगाया और खाने के बाद जब खाने का बिल हमारे पास आया तब हमें कम आडचर्य नहीं हुआ। हम तीनों शाकाहारी थे। हमने जो खाना मँगाया था उसमें डबल रोटी, मक्खन, शाकाहारी सुप, उबले साग-भाजी, फल और फल का रस था। भारतवर्ष में बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे होटल में ऐसे खाने के तीन-चार रुपये से अधिक न लगते, पर यहाँ के एक बार के खाने में लगे एक-एक ट्यक्ति के अंग्रेजी एक-एक पाउंड के लगभग यानी करीब तेरह-तेरह रुपये। भारत के बाहर हमने आज पहले-पहल भोजन किया था अतः हमने सोचा कि जिस बड़े होटल में हम ठहरे हैं वह होटल इस कीमती खाने का कारण हो सकता है, पर दूसरे दिन जब हमने दोपहर का खाना एक दूसरे होटल में खाया और इसका बिल भी करीब-करीब उतना ही हो गया तब हमें भारत की और भारत के बाहर की भोजनों की कीमत के अन्तर का पता लग गया। भारत की और भारत के बाहर की भोजनों की कीमत के अन्तर का पता लग गया। भारत में कहा जाता ' कि खाय-वस्तुओं की कीमत के अन्तर का पता लग गया। भारत में कहा जाता ' कि खाय-वस्तुओं की कीमत के अन्तर का पता लग गया। भारत में कहा जाता ' कि खाय-वस्तुओं की कीमत के अन्तर का पता लग गया। भारत में कहा जाता ' कि खाय-वस्तुओं की कीमत कहन अधिक है, पर जब हम भारत

तया अन्य स्थानों की खाद्य वस्तुओं के मूल्य का मिलान करते हैं तब हमें मालूम होता है कि आज भी भारत में खाद्य वस्तुओं का मूल्य कितना कम है। अन्य देशों में यदि इतनी अधिक कीमत भी लोगों को नहीं अखरती और भारत में इतना सस्ता मूल्य भी अखरता है तो इसका कारए। भारत के लोगों तथा अन्य देशों के लोगों की आधिक अवस्था है। इस पूरी यात्रा में हमें भारत के सदृश सस्ता खाना कहीं भी नहीं मिला। हाँ, अन्य स्थानों से लन्दन में खाना अवश्य सस्ता था, पर भारत के खाने से तो उसका भी मूल्य काफी अधिक था।

दूसरे दिन प्रातःकाल १।। बजे हम भारतीय दूनावास को गये। दूनावास का यह मकान भारत सरकार का है और इसे उस समय लिया गया था जब श्री संयद- हुसैन मिश्र में भारत के राजदूत बनाकर भेजे गये थे। सुन्दर मकान है, सुन्दर स्थल पर, नील के किनारे, पर मकान का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, यह होना चाहिए। भारत सरकार की नीति है कि भिन्न-भिन्न देशों के भारतीय दूनावासों के निज के मकान हो जायें। में वयों से पालिमेन्ट की वेदेशिक-विभाग-किमटी का सदस्य रहा हूँ। मेंने इस नीति का सदा समर्थन किया है। लम्बी दौरान में इससे खर्व भी कम पड़ता है और बाहरी देशों में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूनावास के प्रधान सेकेटरी श्री नायर तथा ग्रन्य कर्मचारी भी मुक्ते बड़े ग्रन्छे जान पड़े। भारतीय दूनावास से हमें ग्रजायबघर तथा ग्रन्य स्थानों को दिखाने के लिए एक ऐसे सज्जन को दिया गया जो मिश्र की भाषा के साथ ही ग्रंप्रेजी भी जानते थे। इनका नाम बा श्री सैयद। ये ग्ररब के एक शरणार्थी थे, जो ग्ररबों ग्रीर यह दियों के भगड़े के समय फिलिस्तीन में लाखों की सम्यत्ति छोड़कर भागकर मिश्र में ग्राये थे ग्रीर ग्रव भारतीय दूनावास में काम कर रहे थे।

यों तो यहूदी अपना राज्य बनाने का प्रयत्न बहुत समय से कर रहे थे, किन्तु फिलिस्तीन में एक अलग यहूदी राज्य की स्थापना का सूत्रपात २ नवम्बर, १६१७ की उस घोषणा से हुआ जिसे बेलफर घोषणा (Balfour declaration) कहा जाता है। १६२३ में ब्रिटेन को शासन-प्रबन्ध चलाने का जो आदेश दिया गया था उसमें यह सिद्धान्त निहित था। यह आदेश यहूदी गणराज्य इसरायल की स्थापना की घोषणा के साथ ही समाप्त हुआ, इस पर इसरायल और अरब राज्यों में युद्ध छिड़ गया। मिश्र ने अरब देशों को संगठित करने में प्रमुख भाग लिया। इसी उद्देश्य के लिए अरब लीग की भी स्थापना हुई, जिसका प्रधान कार्यालय काहरा में है। यद्यपि इसरायल के प्रति अरब देशों, विशेषकर मिश्र, का मनमुटाव अब भी बना हुआ है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बबाव के कारण अरब राज्यों को चुप हो जाना पड़ा है; वंसे मिश्र इसरायल जाने वाले सामान के स्वेज नहर से गुजरने पर अब भी बड़ी निगरानी रखता है।

इसरायल राज्य की स्थापना १५ मई, १६४६ को हुई। इसरायल और पड़ोसी खरब राज्यों के अल्पकालीन किन्तु भीषए। युद्ध के पड़वात् यूनान के रोड्म (Rhodes) नामक स्थान में अस्थायी सन्धि पर वस्तखत किये गयं। जिन देशों ने सन्धि पर वस्तखत किये उनके नाम हं—मिश्र, लेबनान, जाउंन और सीरिया। सन्धि पर वस्तखत किये उनके नाम हं—मिश्र, लेबनान, जाउंन और सीरिया। सन्धि पर वस्तखत किलिस्तीन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्य और संयुक्त राष्ट्र किलिस्तीन समभौता कमीशन की देखरेख में किये गयं। जनवरी १६४६ में पहले आम चुनाव हुए और डाक्टर वीज्मन (Dr. Weizmann) इसरायल गएराज्य के पहले अधान बने।

इसरायल सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि बाहर से आने वाले सभी यहूदियों को इसरायल में स्थान दिया जायगा। १६४६ में कोई साढ़े तीन लाख लोग इसरायल आये।

भन्तर्राष्ट्रीय वृष्टिकोए से इसरायल राज्य को संसार के अधिकतर देश स्वीकार कर चुके हें और १२ मई, १६४६ को उनसठवें सदस्य के रूप में वह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो चुका है।

इसरायल राज्य की सबसे बड़ी विशेषता एक यह हुई कि उन्होंने अपनी राज्य-भाषा हिंबू को बनाया। हिंबू एक मृतभाषा है, परन्तु इतने थोड़े समय में भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर बसने वाले यहूदियों ने हिंबू सीख ली। आज वहां के गएतन्त्र की सारी कार्रवाई हिंबू में होती है। हमारे देश ने जिस हिन्दी को अपनी राज्य-भाषा और राष्ट्र-भाषा स्वीकार किया है वह हिंबू के सदृश मृतभाषा नहीं है। आज भी इस देश की आधी से अधिक जनता की वह मातृभाषा है और शेव में से भी उसे न समक्षने वालों की संख्या नगण्य है। क्या हमारे लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि अभी भी हमारे देश की केन्द्रीय सरकार का प्रायः सारा कार्य एक विदेशी भाषा अंग्रेजी में चलता है और उसके समर्थक भी कम नहीं पाये जाते? अंग्रेजी का स्थान हिन्दी पन्दह वर्षों में ले लेगी यह हमने अपने संविधान द्वारा घोषित किया है, पर जिस गति से हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान दिलाने का प्रयत्न चल रहा है उसते तो पन्दह क्या पन्दह के ऊपर एक शून्य जोड़ने से जो संख्या हो जाती है उतने वर्षों में भी हिन्दी को उसका उचित स्थान प्राप्त होने वाला नहीं है। इस विषय में हमें इसरायल के हिंबू अम से स्फूर्ति और प्रेरणा मिलनी चाहिए।

श्री नायर से बिदा हो श्री संयद के साथ हम लोग काहरा का स्रजायबघर देखने गये। बड़ा भारी स्रजायबघर का भवन है सौर उसमें भारी तथा बहुत प्राचीन संग्रह है। इस संग्रह में मूर्तियां हें, चित्र हें, स्राभूषण हें, बह्त्र हें स्रोर सबसे स्रधिक हैं लाशों, जिन्हें मिश्र की प्रसिद्ध 'ममी' के नाम से पुकारा जाता है तथा कहों में











७-११. तुतएन्सम्मामृत की कब से निकला हुम्रा कुछ सामान

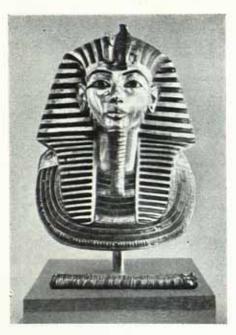

१२. तूत्रएनबमामुन की गमी के ऊपर का स्वर्ण का चेहरा



१३. तूतण्न्खग्रामुन की ममी का स्वर्ण का ढक्कन

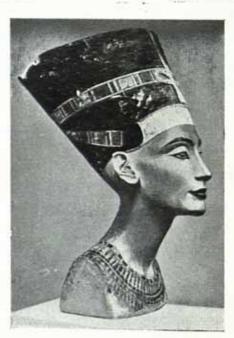

१४. निफरतिती की पाषाण-मूर्ति

मिला हुआ विविध प्रकार का सामान । इस कड़ों के सामान में सबसे अधिक संग्रह है थेब्स (Thabes) में मिला हुम्रा मिश्र के बादशाह तूतएन्स म्रामृत की कब का सामान । तूतएन्ख आमुन की यह कब सन् १६२२ में मिली थी। तूतएन्ख आमुन की ममी अभी भी उसी जगह है, पर उस ममी पर एक के बाद एक जो सात कपफन लगाये गये थे वे सब इस अजायबधर में ले आये गये हैं। ये कफकन कोई साधाररा कपड़े के नहीं हैं, ये हैं एक प्रकार की सन्दूकें, जिन पर सच्चा सोना प्रवृर परिमास में लगा हुआ है। ये सन्दूकों इस प्रकार बनी हुई हैं कि एक सन्दूक दूसरी सन्दूक के भीतर आ जाती है और इस प्रकार अन्त में सात सन्दूकों की एक सन्दूक हो जाती है। अन्तिम सातवीं सन्दूक में तूतएन्स श्रामुन की ममी थी। लाश को छोड़, ये सातों सन्दूकें इस भजायबघर में एक दूसरे से अलग कर, सात शीशे के बड़े-बड़े बक्तों में सजायी गयी हैं। इस कफ्कन के सात बक्सों के ग्रतिरिक्त तूनएन्ख ग्रामुन की कन्न से निकला हुन्ना न जाने कितना सामान संग्रहीत है-तूतएन्ख ग्रामुन के बंठने की स्वर्ण की कुसियाँ, उसके सीने का स्वर्ण का पलेंग, उसकी हिरण्य की बनी हुई पालकी उसके स्वर्ण के तथा अनेक प्रकार के रंगीन पत्यरों के आभूषरा, उसके बर्तन, कपड़े और न जाने क्या-क्या। (चित्र नं ७ अ से १३ तक) भिन्न-भिन्न रंगों के पत्थरों के ब्राभूवरों में, इस समय हीरे, पन्ने, माशिक ब्रादि जिन रत्नों ब्रीर मोतियों का प्रचार है उन रत्नों ब्रथवा मोतियों के कोई भूषए। नहीं हैं, जिससे जान पड़ता है कि तूतएन्छ ग्रामुन के काल में ये रतन ब्रीर मुक्ता ईजाद न हुए थे। नित्य के व्यवहार का शायद ही कोई ऐसा सामान हो जो इस कब में से न निकला हो, यहाँ तक कि खाने की रोटियाँ, मिठाई और मूँ घने के सुगं-धित द्रव्य भी निकले ये । तूतएनल ग्रामुन का देहान्त ईसा के १३५० वर्ष पूर्व हुमा था, केवल १६ वर्ष की ग्रवस्था में। उसकी लाश की ममी बनाकर उस ममी के साथ यह सब सामान गाड़ा गया था । कब बड़े विशाल रूप में बनायी गयी थी खीर उसमें ये सारे पदार्थ बड़ी व्यवस्था से सजाकर तब उस कब को ऊपर से मिट्टी ब्रादि से ढाँका गया था। यह तूतर्व ब्रामृत की कब एक ऐसी कब थी जो बिलकुल पूर्ववत ही मिली थी। इस कब के अतिरिक्त अन्य कब्रों का सामान आधुनिक काल के बहुत पूर्व ही लुटेरों के द्वारा हटाया जा चुका था। किर तूतएन्छ ग्रामुन इहनाटेन (Ikhnaton) का दामाद या ब्रीर थेडन के मिश्री सम्राटों के प्रसिद्ध राजकुटुम्ब का ब्रन्तिम सम्राट या। इस प्रसिद्ध राजकुट्म्ब ने मिश्र पर दो सौ तीस वर्ष तक राज्य किया। इस्नाटेन इस राज-कुटुम्ब का बन्तिम प्रभावशाली सम्राट् या। इसने अपने युग में एक नवीन धर्म का प्रतिपादन किया या, जिसमें सूर्य (Afon) की सर्वशक्तिशाली ईश्वर के रूप में प्रतिब्ठा की गयी थी। इसने सबसे पहले एक ईश्वरवादी धर्म का प्रारम्भ किया था। पुरानी रुढ़ियों का इस युग में बन्त हुया या और प्राचीन मिश्र के कलाकारों ने बहुत

समय बाद एक बार फिर स्वतन्त्र वातावरण में कला की उपासना की थी। इसी कारण इस कब में इहनाटेन के राज्यकाल की अमूल्य कलाकृतियों का संग्रह मिलता है और मिश्र के इतिहास में इन अनुपम कलाकृतियों का एक विशेष स्थान है। प्राचीन मिश्र के स्मृति-विद्वों में इस समाधि के संग्रह का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और काहरा के संग्रहालय में भी सबसे आकर्षक संग्रह यही है।

इस कब के सामान के सिवा अजायबघर का अन्य अधिकांश सामान भी मृतकों से ही सम्बन्ध रखता है; इसलिए मैने तो इस अजायबघर का नाम मुरदों का ब्रजायबघर रखा। प्राचीन मिश्र में मृतक शरीर का बड़ा महत्त्व था। उसे इस प्रकार के मसाले लगाकर कफ्कन में बन्द किया जाता था कि लाश हजारों वर्षों के बीत जाने पर भी सड़ती न यी धौर सुरक्षित रहती थी। यह मसाला किन चीजों से कैसे बनता था इसका पता अनेक प्रयत्न करने पर भी अब तक वैज्ञा-निक नहीं लगा पाये हैं। यद्यपि रूस में लेनिन की लाश को भी सुरक्षित रखने का प्रयस्न किया गया है, परन्तु लेनिन की मृत्यु को अभी बहुत समय नहीं बीता है और सुना बाता है कि उसके इघर-उघर से क्षय होने के कुछ लक्षण भी दिलायी पड़ने लगे हैं। फिर पुराने मिश्र में लाओं को इस प्रकार सुरक्षित रखने के प्रयत्न के ग्रतिरिक्त लाओं के साथ जीवित अवस्था के उपयोग का सामान भी गाड़ा जाता था। प्राचीन मिश्र के लोग यह मानते ये कि मृतक कब में इस सब सामान का उपयोग कर सकेगा। मेरे मन पर तो मुरदों के इस अजायबधर का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । मुक्ते मृतकों की बड़ी बड़ी समाधियें, मकबरे ब्रादि कभी भी ब्रच्छे नहीं लगते, फिर मिश्र के इस ब्रजा-यबघर में तो इस मुरदाबाद की पराकाच्छा है। इन समाधियों, मकबरों, मुरदों से सम्बन्ध रखने वाली सभी प्रकार की वस्तुग्रों में मुभ्हें ग्रासक्ति-भावना परमोत्कृष्ट रूप में दिख पड़ती है और जब में इन वस्तुओं को देखता हूं तब मुभे सदा हिन्दुओं का दर्शन स्मरण हो बाता है। हिन्दुबों में मृतक शरीर के ब्रवशेष के ब्रवशेष को भी कभी भी नहीं रेखा जाता । लाश जला दो जाती है, भस्म ग्रीर हड्डियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। जिस स्थान पर लाश का ग्रन्नि-संस्कार होता या वहाँ भी पहले कोई समाधि या छतरी नहीं बनती थी। यह प्रथा हमने बोढ़ों ग्रीर मुसलमानों से सीखी । हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, में मृत्य का महत्त्व है, बड़ा भारी महत्त्व है, पर मृतक का नहीं । हर आर्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावनाओं को लेकर मरना चाहता है या तो इस बावागमन से छुटकारा बीर मोक्ष-पद प्राप्त करने के लिए या फिर से घच्छा जन्म पाने को। जो मर चुका है उसकी लाश कयामत के दिन कन्न में से उठेगी या वह लाश इस संसार की पायिव वस्तुयों का फिर से कोई उपयोग कर सकेगी, इसकी कल्पना तक हमारा दर्शन नहीं करता। इसीलिए हम

१४. तूतएन्खम्रामुन की पाषाण-मूर्ति (ईसा के १३४८ वर्ष पूर्व)

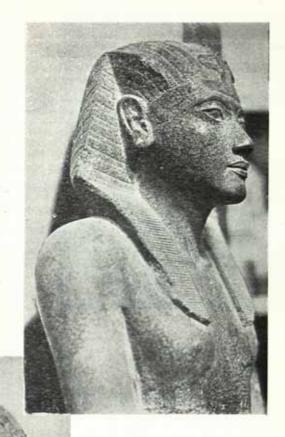

१६. मिश्र के एक शासक रेमोसिस दितीय की ममी; ऊपर का आच्छादन सोलने के बाद



१७. तुथमासिस तृतीय श्रीर श्रमून देवता का ३४४० वर्ष पुराना चित्र



१८. ३३२६ वर्ष पुराना एक निश्री भवन का नक्शा

लाजों को न गाड़ते, न किसी पायिव वस्तु को उनके साथ दफ़नाते हैं। हमारे दर्शन में जीविताबस्था में जो कार्य किये जाते हैं उनको महत्त्व है, बच्छी मृत्यु उन्हीं कर्मों से होती है, अच्छा पुनर्जन्म उन्हीं कर्मों से होता है और मोक्ष तक उन्हीं कर्मों से मिलता है। हमारे यहाँ जीवन का परमोत्कृष्ट लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है ग्रीर उस लक्ष्य को पहुँचने की पहली सीड़ी अनासक्ति है। मिश्र में लाशों की ममी बना उनके साथ सारा संसार गाड़ना मुक्ते ब्रासक्ति की चरम सीमा जान पड़ी। फिर हमारे यहाँ मृत्यु को यबि महत्व है तो जीवन को भी। अरे ! जीवन का तो इतना महत्त्व है जितना किसी देश या समाज में नहीं। हमारा जीवन मृत्यु से समाप्त ही नहीं होता। मृत्यु बात्मा को नहीं मार सकती और बात्मा का पुनर्जन्म होता है बतः इस पुनर्जन्म की भावना के कारए मृत्यु के निराज्ञावाद से ब्राच्छादित न हो हमारा जीवन ब्राज्ञाबाद के वायुमंडल में विचरण करता है। मोक्ष-प्राप्ति से उतर जीवन का प्रधान लक्ष्य होता है फिर से उत्तम जन्म पाना। इसीलिए हमारे देश के विशिष्ट स्थानों के संग्रह ग्रादि ऐसी मूर्तियों, ऐसे वित्रों, ऐसी वस्तुग्रों के हैं जो भावनाधों को जीवन की छोर ले जाते हैं, मृत्यु की छोर नहीं। इस ब्रजायबंधर को देख अन्त में एक भाव मेरे मन में और उठा। तूतएन्स ब्रामुन के सद्श व्यक्ति के साथ इतना पार्थिव संसार इसलिए गाड़ा गया था कि वह अपने अल्प जीवन में बसका यथेष्ट उपभोग न कर पाया था। हाय ! हजारों वर्षों तक गड़े रहने के बाद भी वह सबका सब संसार उसी रूप में वापस निकल ग्राया ! लालसा रह गयी वैसी की वैसी, विना तृष्ति के प्यासी की प्यासी ! हमें जो ग्रन्य विशिष्ट वस्तुएँ दिखीं वे थीं (१) बेगम निफरितनी की पाषाएा मूर्ति (चित्र नं० १४) त्तएन्ख आमृन की पाषाए मूर्ति (चित्र नं० १४) रेमोसेस द्वितीय की ममी (चित्र नं० १६) लगभग ३४०० वर्ष पुराना एक चित्र (चित्र नं० १७) स्रोर ३३२६ वर्ष पुराना एक मिश्री मकान का नकशा (चित्र नं० १८)।

हम दोपहर का भोजन करने एक रैस्टराँ में पहुँचे। वहां से हम श्री नायर के यहां चाय के लिए गये। यहां श्री नायर के साथ श्रीमती नायर तथा एक पत्र-प्रतिनिधि से भी हमारी भेंट हुई। श्री नायर के यहां से श्री संयद के साथ हम किर दिन के समय पिरिमडों को देखने आये। यद्यपि इन पिरिमडों का भी मृतकों से ही सम्बन्ध था और अभी हम मृतकों के ही अजायबघर से चलकर यहां आये थे तथापि मुरदों से सम्बन्ध रखने पर भी हमें इन पिरिमडों में जीवित हाथों का ही अधिक कौशल दिख पड़ा। दिन में हमें इन पवंताकार पिरिमडों की और अधिक विशालता दिखायी दी। जब हम पिरिमडों से लौट रहे थे तब एक दिलचस्प घटना हो गयी। नील नदी के एक युल पर जगमोहनदास एक दृश्य की तस्वीर उतार रहे थे। उन्होंने अपना कैमरा ठीक किया ही था कि एक पुलिस वाला पहुँचा और उसने फौजी कानून के अनुसार तस्वीर उतारने की मुमानियत बता जगमोहनदास को गिरफ्तार कर लिया। हम सब एकदम घवड़ा गये और हम सभी ने उसे कहा कि तस्वीर उतारी ही नहीं गयी है, पर वह कब माननेवाला था, हम सबको लेकर वह याने चला। याने में हम लोगों के पासपोर्ट इत्यादि देखने तथा हम लोग ऐरे-गैरे न होकर कुछ प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं, यह जान लेने और भारतीय दूतावास के श्री संयद के प्रयत्न से जगमोहनदास रिहा हो सके।

सन्च्या के सात बज रहे थे तथापि श्रेंथेरा न हो रहा था। मालूम हुआ आजकल जैसे-जैसे आप उत्तर में अधिक आगे बढ़ेंगे, दिन बढ़ता ही जायगा। यहाँ आजकल पौ फटने से सन्ध्या को श्रेंथेरा होने तक १६ घंटे का दिन और द घंटे की रात चल रही थी। नारवे में तो आधी रात को सूर्य के दर्शन होते थे जिसका वर्शन कुछ वर्षों पहले की श्रंग्रेजी की एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती मेरी करोली ने अपने एक उपन्यास में किया है। एक जमाने में मेरी करोली की बड़ी प्रसिद्धी थी। मेने भी उनके कुछ उपन्यास पढ़ें थे। उनमें से मुक्ते तो कई पसन्द भी आये थे, पर न जाने कैसे आज उन्हें कोई न जानता है और न पढ़ता है।

हमारी इच्छा सभी काहरा के जू को देखने की थी, परन्तु ग्रेंथेरा न होने पर भी सात बज रहे थे श्रीर ज ६ बजे ही बन्द हो जाता या श्रतः हम सीधे टी, डब्ल्य, ए, एयरलाइन के दपतर को ब्राये । काहरा से एथिन्स बी. ब्रो. ए. सी. का हवाई जहाज न जाता या इसलिए हमें ग्रव दूसरी लाइन से जाना था। इस लाइन में भी हमारा रिजवेंशन आदि हो चुका था। टी. डब्ल्यू ए, के दपतर से हम एरोड़ोम पहुँचे ग्रीर यद्यपि ग्राज्ञा यही करके गये थे कि ग्रव बिना किसी विज्ञेष घटना के ठीक समय हम एथिन्स को रवाना हो सकेंगे, पर ऐसा न हो सका । हवाई आड़े पर जाते ही मालूम हुआ कि मिश्र की सरकार का नया हुक्म यह आया है कि जो यात्री टेम्परेरी यात्री नहीं हैं वे बिना सरकारी ब्राज्ञा के मिश्र नहीं छोड़ सकते। जगमोहनदास और घनश्यामदास का पासपोर्ट टेम्परेरी यात्री का था पर मेरा नहीं, अतः मेरा जाना रोक दिया गया । अव तो अधिकारियों से टेलीकोन चलना शुरू हुआ । हवाई जहाज के उड़ने को चंद मिनिट ही बाकी थे। घनत्यामदास ठहर न सकते थे, में बिना इजाजत के जा न सकता था, जगमोहन ग्रवश्य जाने या ठहरने के लिए स्वतन्त्र थे, पर वे क्या करें यह वे निर्णय न कर पा रहे थे। एक विचित्र परिस्थिति थी। खर यही हुम्रा कि एरोप्लेन जाने के चार-पाँच मिनिट पहले मुन्ने जाने की ब्राज्ञा किसी तरह मिल गयी। हाँ, पहले से जाने की इजाजत न लेने के कारए। मुक्त ार एक छोटा-सा जुर्माना अवस्य कर दिया गया, जिसे मैंने सत्यागृह आम्बोलन के

सद्भा न देना उचित न समक्त जेल जाने की अपेक्षा तत्काल पटा देना ही श्रेयस्कर समक्ता। आज काहरा फीजो कानून का हमें भी थोड़ा-सा अनुभव हो गया — एक जगह जगमोहन हुए गिरपतार और एक जगह मुक्ते पटाना पड़ा जुर्माना। गनीमत यही हुई कि मनोरंजक अनुभव तो हमें हो गये, पर जुर्माने के कुछ रुपये देने के सिवा हमें न तो कोई कट्ट उठाना पड़ा और न हमारे कार्यक्रम में ही कोई गड़बड़ी हुई।

विल्ली छोड़े हमें अभी वो दिन ही हुए थे, पर इन वो दिनों में ही हमने कितना वेखा और समका था। महीनों और हपतों जिन यात्राओं में लगते थे उन्हें शनै:-शनै: उत्तरोत्तर श्रीव्रगामी यातायात के साधनों ने कितना सुगम बना दिया था। इन वो दिनों में हम हजारों मील उड़ चुके थे। एक प्राचीनतम मिश्र देश को देख कर हम एक दूसरे प्राचीनतम वेश यूनान को जा रहे थे। किसी समय इन दोनों देशों का संसार में कितना महत्त्व था! आज पुरातत्त्ववेताश्रों या इतिहास अथवा कला प्रेमियों के सिवा किसी की दृष्टि में भी इन देशों का कोई महत्त्व न रहा था। पर इन वो दिनों में भी मिश्र में हमने जो कुछ देखा था और उसके सम्बन्ध में अब तक जो कुछ पढ़ा था उसके कारए। वायुयान की रफ्तार के साथ ही हमारे मन में एक पर एक न जाने कितनी बातें उठने लगीं।

ठीक समय हमारा वायुवान एविन्स रवाना हो गया।

## मिश्र देश के सम्बन्ध में कुछ शब्द और

संसार की सभ्यता का सूत्रपात मिश्र में हुन्ना, न्नाज प्रधिकांश विद्वान यही मानते हैं। मिश्र में ही प्रथम भौतिक संस्कृति, स्थापत्यकला, कृषि, बागबानी एवं वस्त्र-विन्यास का विकास हुन्ना। वहीं पर सबंप्रथम भौतिक शास्त्र, लगोल शास्त्र, त्रोषध-विज्ञान, इंजीनियरी न्नादि विज्ञानों का विकास हुन्ना। वहीं पर सबंप्रथम न्याय, शासन-व्यवस्था एवं धमं की नींव पड़ी। यूरोप को बाद में जो कुछ यूनान ने दिया उसे यूनानियों ने मिश्र से ही प्राप्त किया था। यूनानी इति-हासकारों ने स्वयं ही मिश्र की नील घाटी के ज्ञान-भंडार के प्रति ग्राभार प्रकट किया है, जिसे उन्होंने मौलिक रूप में प्राप्त किया था।

जैसा पहले कहा जा चुका है मिश्र की सभ्यता का उदय प्रागैतिहासिक काल से अर्थात् ईसा से कोई सात हजार वर्ष पूर्व मेनेस (Menes) के शासन-काल से मिलता है, यद्यपि कुछ इतिहासकार मिश्र के इतिहास को तीन हजार चार सौ वर्ष प्राचीन ही मानते हैं।

अत्यन्त सकरे नील घाटी प्रदेश में इस सभ्यता का क्योंकर उदय हुआ यह अवश्य ही बड़े आश्चयं की बात है। भौगोलिक दृष्टि से देखने पर मिश्र को एक लाभ अवश्य था कि वह तीन महाद्वीपों के संसगं में था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। हो सकता है कि अपनी इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही मिश्र सभ्यता का भी केन्द्र-विन्दु बन गया हो। मिश्र की सभ्यता का पता उस सामान से हो तो चलता है जो कि मिश्रवासी मुरदों के साथ कब में गाड़ दिया करते थे। अनावृष्टि और शुष्क जलवायु के कारण ये वस्तुएँ आज भी सुरक्षित अवस्था में मिल जाती हैं।

मिश्र के इतिहास में इतने अधिक शासकों ने राज्य किया कि उनको ३० राज्य-वंशों में बाँटकर ही स्मरण रखा जा सकता है। सभी इतिहासकारों ने मिश्र के बादशाहों को, जिन्हें फराओं कहा जाता था, इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। इन फराओं में से चेपस को एक महान पिरिमड के निर्माता के रूप में लोग जानते ही है। वंसे मिश्र का सबसे शिनतशाली शासक टाटमीं जतीय माना जाता है। मिश्र का श्रन्तिम बड़ा शासक रेमोसेस द्वितीय माना जाता है। उसके पश्चात् मिश्र का पराभाव शरू हो गया और मिश्र उन ईरानियों के ग्रधिकार में चला गया जो बाद में सिकन्दर महान के आक्रमणों से पराजित हो गये। सिकन्दर का साम्राज्य बहुत बोडे दिन चला । बाद में उसके सेनापित के एक वंश के ज्ञासक मिश्र पर राज्य करते रहे और इस वंश की अन्तिम महारानी विलश्नोपैटा हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विश्व की सबसे सुन्दर साम्राज्ञी हुई है। ईसा से तीस वर्ष पूर्व मिश्र पर रोमवासियों का प्रधिकार हो गया। सात सी वर्ष बाद प्ररबों ने मिश्र पर ग्राक्रमण किया ग्रीर वह उनके अधीन चला गया । १४१७ में श्रीटोमन साम्राज्य के शासक सलीम प्रथम ने सीरिया, फिलिस्तीन और मिश्र पर ब्राधिपत्य जमा लिया । १७६८ में नेपोलियन ने भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से मिश्र पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन किया, यद्यपि अधिक समय तक उसका वहाँ आधिपत्य न रह सका । १८०१ में नैपोलियन अंग्रेजों से हार गया, पर इस समय अंग्रेज भी दो वर्ष से अधिक वहाँ नहीं टिक सके । इसके बाद मोहम्मद खली का युग खाया । मोहम्मद खली के पोते इस्माइल ने अपने राजसी ठाटबाट के लिए स्वेज नहर के कई शेयर ब्रिटेन सरकार की बेचकर इतना कर्ज कर लिया कि निश्न की हालत फिर बिगड़ गयी। उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रारम्भ में ब्रिटेन ने मिश्र की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लिया और उसके बाद जगलुलपाञ्चा के नेतृत्व में मिश्र की स्वाधीनता का ग्रान्दोलन चला । १६३६ में ब्रिटेन और मिश्र के बीच संधि हुई जो १६४७ में मिश्र सरकार ने भंग कर दी। इसके बाद रक्तहीन कान्ति के कारण बाह फारूक को मिश्र छोड़ना पड़ा। अब जनरल नगीब ने प्रधान मन्त्री के रूप में शासन की बागडोर सम्हाली है, ग्रीर मिश्र को एक प्रजातन्त्र (रिपब्लिक) घोषित किया है। अब मिश्र एक नये संविधान की तैयारी में है और जनरल नगीव बार-बार कह चुके हैं कि मिश्र को तो भारत जैसा संविधान चाहिए।

मिश्र के निवासियों में किस-किस स्थान के लोग हैं यह पहले कहा जा चुका है। द१ प्रतिशत मुसलमान हैं। ६२ प्रतिशत लोगों की आजीविका खेती है। कपास, अनाज, चीनी प्रमुख पैदावार हैं। मिश्र से निर्यात कपास, विनौलों, प्याज और सोना-चाँदी का होता है; आयात तम्बाकू, ओट, चावल, कोयला, खाद और कपड़े आदि का होता है। जैसा कहा जा चुका है मुख्य निर्यात कपास का ही है। शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा नहीं है, यद्यपि प्रायमरी, सेकंडरी तथा विशेष स्कूलों का प्रवन्य है और वो सरकारी विश्वविद्यालय भी हैं।

१६३३ में ही मिश्र में ७ से १२ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा म्रानिवार्य कर दी गयी थी। १६४४ में प्राथमिक शिक्षा मुक्त कर दी गयी और माध्य-मिक शिक्षा १६५० में। १६५१ में बच्चों के लिए किंडर गार्टन स्कूलों की संख्या २३३ थी, जिनमें ८४ हजार से अधिक विद्यार्थी थे। सरकारी और गैरसरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या ६,४८३ और सेकंडरी स्कूलों की संख्या १७७ थी। मिश्र की सरकारी भाषा अरबी है।

मिश्र की अयंध्यवस्या पर विचार करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि एक तो वहां की आबादी बहुत घनी है और दूसरे बेकारी बहुत बढ़ी हुई है। नील घाटी के चप्पे-चप्पे में जिस तरह खेती होती है और वहां जितने अधिक कपास की उपज होती है, उतनी तो कदाचित् दुनियां के किसी भाग में नहीं होती, किन्तु इस पर भी मिश्र के किसानों के रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न है। स्वास्थ्य और मकान आदि की स्थिति बड़ी खराब है। कहा जाता है कि इस समस्या का मूल कारए। भूमि का अनुचित वितरए। है। इसके अतिरिक्त खेती के तरीके भी पुराने ढंग के हैं। यह हथं की बात है कि जनरल नगीब भूमि-समस्या की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

जहाँ तक निश्च में बेकारी का प्रक्रन है यह समस्या बड़ी भीषए है। शाह के युग में तो इस ब्रोर विशेष ध्यान दिया ही नहीं गया। यदि कहीं मिश्र में कपास की खेती इतनी ब्रच्छी न होती ब्रौर उसके पास नील नदी ब्रौर स्वेज नहर जैसे साधन न होते तो भगवान जाने निश्च की ब्राज क्या दशा होती।

अन्त में निश्न के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहे बिना इस अध्याय को समाप्त कर देना ठीक न होगा। जैसे सुदूरपूर्व में पिछले दशक जापान, भारत और चीन इन तीन शिक्तयों का विकास हुआ है उसी तरह मध्यपूर्व में निश्न और ईरान का उदय हो रहा है। ईरान अपने तेल के कारए और मिश्र अपनी सैनिक स्थिति के कारए भविष्य में संसार के इतिहास पर बड़ा प्रभाव डालेंगे इसमें सन्देह नहीं। दुर्भाग्य से ब्रिटेन का सम्बन्ध इन दोनों ही देशों से हैं। किन्तु जहां ब्रिटेन ने ईरान में नासमभी की नीति अपनाकर अपनी उँगितयों जला डाली हैं वहां मिश्र के सम्बन्ध में उसने बड़ी सूभ-बूभ का परिचय दिया है। सूडान के सम्बन्ध में ब्रिटेन और मिश्र में जिस तरह सभभौता हो गया है, उससे यह स्पष्ट प्रकट है। सूडान में आम चुनाव होने ही वाले हैं और भारत के चुनाव-किमइनर श्री सुकुमार सेन सूडान चुनाव कमी-शन के प्रधान होकर गये हैं। स्वेज नहर प्रदेश का मामला भी उसी तरह निपट जाने की आशा है। मिश्र का दावा है कि अंग्रों को वहाँ रहने का कोई श्रधिकार नहीं है, क्योंक अब मिश्री अपनी रक्षा आप करने में समर्थ हैं।

ताल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने वाली स्वेज नहर १०३ मील लम्बी है, इसकी गहराई ३४ फूट झौर चौड़ाई ख्रोसत से १६७ फुट है। सस्ते जमाने में भी इसके निर्माण पर दो करोड़ सत्तानवे लाख पच्वीस हजार पाँड खर्च हुग्ना था। सत्रह नवस्वर १८६६ से इसमें होकर जहाजों का ग्राना-जाना हो रहा है। यह नहर पूर्व को पित्रवम से मिलाने वाली कड़ी है। ब्रिटेन सैनिक दृष्टि से ग्रीर व्यापार की दृष्टि से भी इस प्रदेश पर प्रभुत्व बनाये रखना चाहता है। किन्तु ग्रन्तर्राग्ट्रीय राजनीतिक शतरंज की चालों में मिश्र की राष्ट्रीय उमंगें तो नहीं कुचली जानी चाहिएँ। हमारा ग्रनुमान है कि जगह-जगह के ग्रनुभव के बाद ब्रिटेन जबरदस्ती मिश्रियों की इच्छा के विषद्ध नहीं जायगा ग्रीर मिश्रियों को ही इस बात का ग्रवसर देगा कि वे ग्रपनी रक्षा का भार ग्रपने मजबूत कन्धों पर सम्हाल सकें।

कुछ लोग मिश्र के नये नेता जनरल नगीब को मिश्र का झतातुर्क कहते हैं।

मिश्र की हाल की ऋान्त में जनरल नगीब का हाच नहीं था यह कोई नहीं कह सकता,

परन्तु वहां जनरल नगीब को सर्वेसर्वा मानकर उसी के हाथ में भावी मिश्र का भाग्य

मिश्र के इस काल के अन्य कार्यकर्ता नहीं सौंपना चाहते। किसी भी महान् व्यक्ति के

जन्म और कार्य के बाद उसके चले जाने पर जो एक अभाव की स्थिति आ जाती है

मिश्र वाले चाहते हें कि वह स्थिति उनके देश में न आने पावे; इसीलिए जनरल

नगीब बिना अन्यों की सलाह के कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते। उन्हें छोटी से

छोटी बातें तक अपने साथियों से पूछनी पड़ती हैं और उनके साथी जनरल नगीब को

अपने से केवल एक कदम आगे चलने तथा अपने साथियों को साथ ले जाने वाला

ह्यांक्त मानते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।

जनरल नगीव न तुर्कों के ग्रतातुर्क हैं, न जर्मनी के हिटलर, न इटली के मुसोलिनी, न रूस के स्तालिन और न स्पेन के फांको। वे भारत के गान्धी और नेहरू भी नहीं हैं।

## सुकरात की ज्ञान धरा पर

हमारा वायुयान एथिन्स काहरा के समय से १२ बजे रात्रि को पहुँचा, पर एथिन्स के इस समय १ बज चुके थे। एथिन्स कुछ ऐसे स्थल पर है कि काहरा के पश्चिम में पड़ता है झत: यहाँ का समय काहरा से उत्टा एक घंटा आगे रहता है।

एचिन्स में उतरते ही मुक्ते 'ट्रायल एण्ड डंब आंफ् साक्षेटीज' पुस्तक में कभी पढ़े हुए सुकरात के संवाद स्मरण हो आये। जिस समय यूनान अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर था उस समय वहाँ संसार के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में से एक सुकरात ने मानव की विचारचारा को एक विशिष्ट प्रवाह में बहाने का जो प्रयत्न किया था, हजारों वर्षों के बीत जाने पर, उसका अपना एक महत्त्व है। आज भी सुकरात के उन संवादों को पढ़ मानव के ज्ञान की सीमा कितनो बढ़ जाती है।

जिस न्यायालय ने सुकरात को प्रारावंड दिया उससे उन्होंने क्या ग्रनुरोध किया, जरा गौर कीजिए-

"आपसे मेरी केवल एक ही याचना है। जब मेरे पुत्र बड़े हों और आपको ऐसा प्रतीत हो कि उनमें थोड़ी-बहुत घन-लिप्सा है अथवा उनमें गुएा ग्राहकता के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवृत्ति है तो आप उन्हें वंड वें और उन्हें उसी प्रकार सताएँ जिस प्रकार मैंने आपको सताया है। यदि वे कुछ भी न होते हुए कुछ होने का प्रपंच रचें तो आप उनकी इसी प्रकार भत्मेंना करें जंसे मेंने आपकी की है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम समभ्रेंगे कि मुभ्रे और मेरे पुत्रों के साथ न्याय हुआ है। "" खैर, अब हम लोगों का समय हो गया मेरे लिए मृत्यु के आलिगन करने का और आपके लिए जीवन उपभोग करने का, पर हम दोनों में कौन अच्छी यात्रा पर अग्रसर हो रहा है यह एक ईक्वर के सिवा और कोई नहीं कह सकता।"

ऐसा ही एक और उदाहरएा लीजिए-

"गलत शब्दों का प्रयोग अपने आप में तो एक त्रृटि है ही उससे आत्मा भी कलुषित हो जाती है।"

मुकरात ने यूनानी दर्शन और विचारधारा को एक नयी दिशा में ढाला।

उनसे पहले के सभी दार्शनिक भौतिकवादी (Materialist) थे, किन्तु उन्होंने उसमें ब्राध्यात्मवाद (Spritualism) का पुट दिया जिसे बाद में उनके मेधावी शिष्य ब्रफलातुँ ने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा दिया।

ऐसे मुकरात को उस समय के एथिन्स के निवासियों ने प्राण्डंड दिया था और इस प्राण्डंड की घोषणा के बाद जेल से भागने के समस्त साधनों के उपलब्ध होते हुए मुकरात ने जेल से भागना धनंतिक मान प्राण् बचाने की अपेक्षा नीति की रक्षा के लिए प्राण्डं देना ही उचित माना था। जेल से भागकर प्राण्डं बचाना उचित है या प्राण्डं देना, इस विषय पर भी मुकरात ने जेल में ही एक लम्बा वाद-विवाद किया था।

इस विवाद में उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रात्मा ग्रमर है, मृत्यू एक मित्र के समान है जो ग्राती ही है ग्रीर मनुष्य को छुटकारा दिला देती है। इसीलिए मनुष्य को ग्रयनी ग्रत्मा में विश्वास रखना चाहिए। सुकरात के ये विचार गीता के उस उपदेश से मिलते-जुलते हैं जो भगवान् कृष्ण ने रणभूमि में ग्रर्जुन को दिया था कि यह संसार कमंभूमि है, मनुष्य के मन को दुवंल बनाने वाली माया ममता मनुष्य को पास नहीं फटकने देनी चाहिए ग्रीर ग्रनासक्त भाव से कत्तंत्य-रत रहना चाहिए। यह सोचना कि कोई किसी को मार सकता या ग्रात्मा मर सकती है कोरा भ्रम है। नीवे दिया गया एक ग्रंश उस समय का है जब सुकरात से यह प्रश्न पूछा गया कि ग्रावको किस तरह दफनाया जाय—

"यदि में आपकी पकड़ में आऊँ और बचकर न जा सकूँ तो आप मुक्ते जैसे चाहें दफता दें।" "कीटो को समक्षाना मेरे लिए किटन है कि वही तो में सुकरात हूँ जो आप से इस समय वार्तालाप कर रहा हूँ। वह समक्षता है कि में तो वह हूँ जिसे अभी थोड़ी देर में मृत पाया जायगा और उसकी जिज्ञासा है कि वह मुक्ते किस प्रकार दफनाये। मुक्ते यह आश्वासन दिलाने के लिए खासा लम्बा भाषए देना पड़ा है कि जहर का प्याला पीते ही में यही नहीं रहूँगा बित्क उन मुखों का उपभोग करने चला जाऊँगा जो इस संसार से जाने वालों को प्राप्त होते हैं। किन्तु मुक्ते प्रतीत होता है कि अपने को और आपको इस प्रकार सांत्वना देने का भी कीटो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस प्रकार न्यायाधीशों के लिए कीटो मेरा जामिन बना चा उसी तरह आप मेरे जामिन बनिए, किन्तु भिन्न रूप में। कीटो इस बात के लिए जामिन हुआ या कि में यहाँ रहूँगा। आप इस बात के लिए जामिन बनिए कि में अवश्य नहीं रहूँगा बित्क ओक्तल और अव्हय हो जाऊँगा। तब कीटो को कम पीड़ा होगी और जब वह मेरा शारीर जलते या दफनाये जाते देखेगा तो वह यह सोचकर मेरे लिए शोक नहीं करेगा कि कोई दु:खद बात तो नहीं हो रही है और मेरे अन्तिम संस्कार पर यह नहीं कहेगा कि हम सुकरात को दफना रहे हैं।"

गरल-पान से पहले जब कीटो ने कहा कि ग्रभी तो सूर्य पर्वत-शिखर पर है और दिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुग्रा इसलिए ग्राप ग्रभी क्यों विष-पान करते हैं तो सुकरात ने उत्तर दिया—"कुछ देर बाद में ही विष-पान करने से क्या हाब ग्रायेगा? कुछ क्षण ग्रौर जीवित रहकर ग्रौर इस प्रकार जीवन के प्रति ग्रासक्ति दिखाकर में स्वयं ग्रपना ही तो उपहास करूँगा।"

इस प्रकार हँसते-हँसते उस साहसी वीर ने ईश-वंदना की ग्रौर विष-पान कर लिया । कितनी दुःखद ग्रौर दाक्ए थी यह मृत्यु पर इससे पहले ही सुकरात ने अपने साथियों से कह दिया था कि ''खबरदार ग्राप लोगों में से कोई न रोये, क्योंकि रोना कमजोरी का लक्षरण है ग्रौर मुख्य रूप से इसीलिए मेने स्त्रियों को यहाँ से दूर हटवा दिया है।"

मुकरात को प्राणवंड दिया गया या विचार स्वातन्त्र्य के प्रवारके अपराध पर ।
मुकरात के बाद भी पिश्चम में इस प्रकार के अनेक महापुरुषों को इसी प्रकार के दंड
मिले हैं, जिनमें मुख्य थे जीजस काइस्ट । विचार-स्वातन्त्र्य की सहिष्णुता एक बड़ी
भारी सहनजीलता है । भारत में हमें यह सहिष्णुता जितनी अधिक दिखायी देती है उतनी
संसार के किसी देश में नहीं । भारतवासी आरम्भ से ही ईश्वरवादी रहे हैं, पर यदि
कोई विरला व्यक्ति निरीश्वरवादी भी हुआ है और उसने अपने मत का प्रचार करने
का प्रयत्न किया है तो उसे कभी भी नहीं रोका गया । भगवान राम के समय यदि
एक और ईश्वरवादी ऋषि-मुनियों के आश्रमों की बड़ी भारी संख्या थी तो दूसरी
और चार्वाक के इकलौते निरीश्वरवादी मत को भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं हो
रहा था। बाद में बौद और जन मत का प्रचार भी नहीं रोका गया । विचार-स्वातन्त्र्य
और हर ब्यक्ति को अपनी इच्छानुसार चलने की आजादी हमारी संस्कृति की प्रधान
बात रही है । भारत को छोड़ विचार-स्वातन्त्र्य की ऐसी उपासना किसी देश या किसी
संस्कृति में देखने को नहीं मिलती ।

एथिन्स के हवाई घट्टे पर भी हमारे पामपोटों, टीके के कागजों ग्रावि की जांच होने के बाद चुंगी में हमारे सामान की जांच हुई। यहाँ भारतीय दूतावास तो या नहीं ग्रीर काहरा के सद्य बी. श्री. ए. सी. का भी हमें कोई प्रतिनिधि नहीं मिला; इसलिए यह सारा काम हम लोगों को हो करना पड़ा। पर चूंकि विसा ग्रावि सब चीजें मौजूद थीं श्रीर काहरा के सदृश एथिन्स में न कोई राजनैतिक घटना हुई थी श्रीर न शासन ही फौजी कानून के अनुसार चल रहा था, इसलिए चाहे इस सब कार्य में समय लगा हो, पर श्रीर कोई दिक्कत नहीं हुई।

हवाई बड़े से हम लोग टी. डबल्यू. ए. के दफ्तर में पहुँचे और वहाँ से एक अच्छे होटल का प्रबन्ध करने टी. डबल्यू. ए. के व्यवस्थापक से कहा। हमें किंग जार्जे होटल में जगह मिली और रात को तीन बने के करीब हम पलेंग की शरख ले सके।

दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कमों से छुट्टी पा कोई १० बजे दिन को हम एथिन्स देखने रवाना हुए। एथिन्स कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है। ग्राबादो है करीब तेरह लाख; पर पवि एथिन्स बड़ा नगर नहीं है तो पूनान भी कोई बड़ा देश नहीं। पूनान देश का क्षत्रफल ५० हजार १४७ वर्गमील ग्रीर ग्राबादो है लगभग ७५ लाख ३५ हजार। ऐसे छोटे-से यूनान देश ने यथार्थ में सारे पिश्चम का इतिहास बनाया है। यदि ग्राप यूनान को पिश्चम के नक्शे में से निकाल दें तो पिश्चम में इतिहास, विचार, बर्शन, कला किसी भी क्षेत्र में रह क्या जाता है? छोटे-से यूनान के लिए यह क्या गौरव की बात नहीं हं? सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे होटल के सामने के ही एक लम्बे-चौड़े सिमेन्ट से पक्के बने हुए मैदान पर गया। यह मैदान ग्राधुनिक एथिन्स का सबसे प्रमुख स्थान है। इसके चारों ग्रोर एथिन्स नगर की बड़ो-बड़ी होटलें, बेंक, हबाई यात्रा की कम्पनियों के दफ्तर ग्रादि सभी प्रधान-प्रधान चीजें हैं। मैदान में सैकड़ों नहीं हजारों कुसियां लगी रहती हैं, जिन पर सन्ध्या को एथिन्स के भिन्न-भिन्न भाग के स्त्री-पुरुष ग्राकर बैठते, वार्तालाप करते ग्रीर खाते-पीते हैं।

इस मैदान के बाद जब हमारी दृष्टि इस मैदान के चारों थोर तथा ग्रन्य दूरदूर तक दिखने वाली इमारतों एवं सड़कों पर गयी तब हमें मालूम हुपा कि निश्व
देश के प्राचीनतम देश होने पर भी जिस प्रकार मिश्र देश की वर्तमान राजधानी
काहरा पर प्राचीनता का कोई प्रभाव न होकर काहरा एक सबंधा नवीन नगर है,
वही हाल एथिन्स का भी है। ग्राधुनिक एथिन्स के इस प्रधान विभाग की इमारतें
और सड़कें ग्रादि सभी काहरा के सद्दश ही पूर्णतया नवीन ढंग के थे। एथिन्स शहर
भी बस्बई से बहुन-कुछ मिलता-जुनता था, पर बम्बई ग्रीर काहरा दोनों से ग्राधक

साफ-सुबरा।

मकानों ग्रीर सड़कों के बाद हमारा घ्यान वहां के नागरिकों की ग्रीर गया।
रंग में वे भारतीयों तथा मिश्र के लोगों से कुछ प्रधिक साफ हैं, पर एकदम इवेत
नहीं। उनके रंग में भी गेहुँए रंग की छाया है। वेहरे ग्रीर ग्रंगों की बनावट में हम
प्राचीन यूनान की मूर्तियों के कदाचित दर्शन करना चाहते थे, पर यत्र-तत्र बहुत कम
लोगों में हमें पुराने यूनान की बनावट नजर ग्रायी। शेष थे सर्वथा प्राधृनिक। पोशाक
सत्त्री ग्रीर पुरुषों की पूर्ण रूप से यूरोपीय थी। मिश्र में जो थोड़ी-बहुत स्त्रियां काले
बुरके पहनती थों ग्रीर कुछ पुरुष गले से एड़ी तक लम्बे भीले तथा फुँदने वाली लाल
तुकों टोपियां वंसे प्रकार के वस्त्र यहाँ के लोगों के न थे। ग्रालिर श्रव हम यूरोप
में ग्रा गये थे।

एथिन्स दिक्षिण-पिश्चमी यूरोप के अन्य किसी नगर जैसा ही है। वेश-भूषा में भी कोई विशेष पिरवर्तन नहीं पाया जाता, हाँ, इनके वस्त्र कुछ हल्के अवश्य होते हैं और हैटों का किनारा कुछ मोटा होता है। दो बातों से हमने अन्याजा लगा लिया कि एथिन्स मध्यपूर्व की सीमा का ही एक नगर है। एक तो हमें कभी-कभी तुर्की फैं अ टोपियाँ विखायी पड़ीं और दूसरे सड़कों पर मिठाइयों और पुष्प आदि बेचने वाले दिखायी दिये, जो हमारे यहाँ के फेरी वालों से मिलते-जुलते हैं। छोटी-छोटी गिलयों और बाजारों में आपको लुहारों, चमारों आदि की दूकानें भी पूर्व के वातावरण का वोध कराती हैं।

श्रव हमने एक ऐसी टंक्सी मोटर का प्रवन्य किया, जिसका ब्राइवर श्रंग्रेजी जानता था। श्रीर इस टंक्सी पर हम नवीन एवं प्राचीन दोनों प्रकार के एथिन्स को पूर्ण रूप से देखने के लिए रवाना हुए।

निश्चय ही एथिन्स का सबसे मुन्दर स्थल ग्राकॉपोलिस पर्वत पर पार्थेनोन के खंडहर हैं। यहाँ एथीना का मन्दिर था जो संगमरमर का बना था भौर प्राचीन यूनानी कला का सबोंत्कृष्ट नमूना बताया जाता है। १६८७ ई० तक यह मन्दिर ज्यों का त्यों रहा, किन्तु १६८७ में भूकम्य का धमाका होने से इसे विशेष क्षति पहुँची। ग्राज इस मन्दिर में केवल स्तम्भ मात्र हैं और एथीना की मूर्ति भी नहीं है फिर भी यह एक महान् उत्कृष्ट कलाकृति है। सहसा में कल्पना की पाँखों पर गया और सोचने लगा कैसा भव्य रहा होगा यह मन्दिर जिस समय यह ग्रपने पूर्ण यौवन पर था।

इस मन्दिर के खंडहरों से समस्त आधुनिक एथिन्स नगर दिखायी देता है। धोसियम भी यहाँ दिखायी पड़ता है। प्राचीन यूनान का यह सबसे अधिक सुरक्षित मन्दिर है। इस मन्दिर से हमें इसके निर्माता की वस्तुकला की कुशलता और सौंदर्य बृद्धि का परिचय मिलता है।

हम ब्रोलिम्पियन जीव्रस का मन्दिर भी देखने गये। वहाँ पन्द्रह विशाल स्तम्भ स्थित हैं। यह मन्दिर पहले दोनों मन्दिरों के बाद का है, किन्तु यूनान के सबसे बड़े मन्दिरों में से हैं। जनश्रुति है कि यह मन्दिर उस स्थल पर निर्मित है जहाँ प्रलय का जल भूमि में विलीन हो गया था (चित्र नं० १६ से २२)।

नयी चीजों में होटल के सामने का मैदान तो हमारा घ्यान विशेष रूप से आकॉवत कर ही चुका था, इसके अतिरिक्त जिन दो नयी इमारतों ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया वे थीं एथिन्स के विश्वविद्यालय और अकादमी की इमारतें। विश्वविद्यालय की इमारत के अपर की गुम्बज के दोनों और यूनान की पुरानों देवी 'एथीना' और एक पुराने देवता 'अपालों की मूर्ति बनो है। एथीना की मूर्ति वस्त्र पहने हुए हैं, पर अपालों के सिर पर

१६. ब्राकोंपोलिस पर्वंत पर पार्थंनीन खंडहरों में एथीना के मन्दिर के स्तम्भ



२०. पार्थेनीन खंडहरों का एक भाग





२१ पार्थेनीन खंडहरों का एक भाग



२२. यूनान का एक पुराना स्टेडियम



२४. सुकरात



२५. ग्रक्तानू

२३. विश्वविद्यालय की इमारत



२६. एक नया स्टेडियम



२७. विहंगम दृष्टि में एथित्स



२८. प्राचीन वेश में युनान के दो सैनिक

मुकुट और अपर के शरीर पर इधर-उधर कुछ वस्त्र के प्रदर्शन के ग्रतिरिक्त शेष मूर्ति नग्न हैं। दोनों मूर्तियां नयी हैं, परन्तु उनके चेहरे और ग्रंग पुरानी यूनानी कला के अनुरूप हैं। यूनान की मूर्ति एवं चित्र दोनों कलाओं में पुरुषों और स्त्रियों को अधिकतर नग्न रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। इसका कारएा मानव शरीर के सौंदर्य का प्रश्नित हैं, कोई कामुक भावना नहीं और सच्ची कलामय इन मूर्तियों तथा चित्रों के दश्ने से मन में कोई विकारमय भावनाएं उत्पन्न भी नहीं होतीं। नीचे की सीड़ियों के दोनों और सुकरात और अफलातू की मूर्तियां थीं। ये भी कोई प्राचीन काल की बनी हुई मूर्तियां नहीं हैं, आधुनिक काल में ही बनी हैं, पर कितने भावपूर्ण थे इनके चेहरे। सुकरात के मुख पर जो भावनाएँ चित्रित की गयी थीं उनसे जान पड़ता था जैसे वे समस्त संसार का मजाक उड़ा रहे हैं और अफलातू के मुख से अत्यधिक गम्भीर चिन्तन दिख पड़ रहा था। दोनों के दाढ़ी थी और शरीर पर भारतीय उत्तरीय तथा थोती के सद्श वस्त्र, जो प्राचीन यूनान में भी पहने जाते थे (चित्र नं० २३ से २५)। अकादमी की इमारत की सामने की दोवार में प्राचीन यूनान के कुछ सुन्दर रंगीन चित्र चित्रित थे और हमें इस इमारत की यही सबसे बड़ी विशेषता जान पड़ी।

श्राज का लंच (दोपहर का भोजन) हमने समुद्र के किनारे के एक रेस्टरों में किया। यह स्थल अत्यन्त रमणीय था, परन्तु बम्बई और मद्रास का समुद्र-तट इससे कहों अधिक मुहावना है। गरमो काफी थी और अनेक स्त्री-पुरुष समुद्र में नहा रहे थे तथा अनेक प्रकार की जल-कोड़ाएँ कर रहे थे। स्त्रियों की जल-बिहार की पोशाक हमें तो बड़ी अक्लील जान पड़ी। गलें से बहुत नीचे तक का अंग, पूरी बाहुएँ और पैरों से बहुत ऊपर तक जींघें सर्वथा खुली हुई। केवल वक्तस्थल का थोड़ा-सा हिस्सा और कमर से जांघ के आरम्भ होने तक का थोड़ा-सा भाग ढका हुआ था। स्त्री-पुरुष संग-संग नहाते हुए इस जल-बिहार में मग्न थे। कई लोग रेस्टरों में खाना भी खा रहे थे और समुद्र की बालू पर लेटे हुए अपने अंगों को और भी अधिक खोलकर सूर्य-स्नान कर रहे थे।

लंच के बाद हम कुछ समय और इधर-उधर घूमकर होटल पहुँ चे और फिर होटल के सामने के उस सिमेन्ट के मैदान में पैदल घूमने को निकले, जो मैदान अब एथिन्स के नागरिकों से खचाखच भर गया था। इस घुमाई में हमें एथिन्स के नागरिक जीवन का पूरा पता लगा। यह पहला यूरोपीय नगर था जहां इस दौरे में हम आये थे। हमें यहां का सारा जीवन एकदम "ईट, ड्रिक एन्ड बी मैरी"—खाओ-पियो मस्त रहो, के अनुरूप जान पड़ा। यूरोप नित्य के जीवन में भी कितना भौतिकवादी हो गया है इसका यह समुदाय प्रत्यक्ष उदाहरए। था। हमारे देश की भी हमारे पूर्ण

ग्रन्यात्मवादी होने तथा श्राधिभौतिकता से ग्रांखें बन्द कर लेने से यथेष्ट हानि हुई है, इसमें सन्देह नहीं, पर यदि जीवन का लक्ष्य केवल-"ईट, ड्रिक एन्ड बी मैरी"—हो जाय तो वह भी इकंगा जीवन हो होगा। जीवन में ग्रन्थात्म ग्रीर ग्रधिभूत दोनों का उचित मिश्रग्ण होने से ही वह पूर्ण जीवन हो सकता है।

दूसरे दिन हमने यूनान के दो ध्रजायबघर देखें। इनमें एक का नाम था 'विनेकी म्यूजियम' और दूसरे का 'नेशनल म्यूजियम'। विनेकी म्यूजियम का संग्रह विविध प्रकार का है—मूलियाँ, चित्र, कपड़े, ध्राभूषए, हिययार ध्रादि। सारा संग्रह बड़ी सुन्दरता से सजाया गया है, परन्तु संग्रह में हमें कोई विशेषता न जान पड़ी। नेशनल म्यूजियम देखकर तो हमें बड़ी निराशा हुई। हम ध्राशा करके गये थे कि वहाँ हमें यूनान की वे मूलियाँ देखने को मिलेंगी जिनकी छोटी-छोटी प्रतिमूलियाँ एवं चित्र हम न जानें कितने वधौं से कितने स्थानों एवं कितने रूपों में देखते ध्रा रहे हैं। परन्तु वहाँ जाने पर मालूम हुम्रा कि वह सारी सामग्री गत लड़ाई के समय बन्द करके रख दी गयी है। लड़ाई समाप्त हुए वधौं बीत चुके थे और इन वधौं में दुनियाँ में न जाने कितनी नयी-नयों एवं महत्त्वपूर्ण बातें हो चुकी थीं; फिर इस सामग्री को यूनान वालों ने ग्रब तक क्यों बन्द रखा है यह हमारी समभ में न घ्राया। नेशनल म्यूजियम का जो संग्रह इस समय वहाँ था वह यूनान के प्राचीन इतिहास की दृष्टि से सर्वथा नगण्य था। इन दोनों ध्रजायबघरों में कोई विशेषता न होने पर भी मिश्र के मुरदों का ग्रजायबघर देखने से मेरे मन पर जैसा प्रभाव पड़ा था वैसा बुरा कोई प्रभाव न पड़ा।

तारील ५ को बोपहर को १ बजे हमारा वायुवान जाता था। बिना किसी विशिष्ट घटना के हमने एथिन्स रोम के लिए छोड़ दिया और जब हम एथिन्स से रवाना हुए तब हम सोचने लगे एथिन्स तथा यूनान के सम्बन्ध में अनेक बातें। 8

## कुछ और शब्द एथिन्स तथा यूनान पर

प्राचीन काल की तरह ब्राज भी एथिन्स यूनान की राजधानी है, किन्तु उसका गौरव उसके वर्तमान में न होकर उसके ब्रतीत में हैं। एथिन्स के ब्वस्त खंडहर हमें उस वेभव का स्मरण कराते हैं जो कभी था ब्रौर ब्राज नहीं है, किन्तु कला ब्रौर संस्कृति के प्रेमी ब्राज भी इस नगर के ब्राकवंण से बच नहीं सकते।

यूनान का नाम मात्र लेने से उस पुरातन देश का स्मरण हो झाता है जहाँ सर्वोत्तम श्रेणी के साहित्य और कला का स्जन हुआ था। मिश्र, चीन और भारत की तरह इस देश को भी मानव संस्कृति का एक उद्गम स्थल होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान युग में यूनान का उतना झिक महत्त्व भले ही न हो, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी यूनान सारे संसार को, विशेषकर पश्चिमी संसार को, श्रोत-प्रोत प्रभावित किये हुए है।

दिलए। की छोर यूनान प्रायद्वीप भूमध्यसागर से घिरा हुआ है। उत्तर में अन्वानिया, युगोस्लाविया और बल्गारिया ये तीन बाल्कन देश हैं। यूनान का पिक्वमी तट बहुत ऊँवा और पहाड़ी है। इस तट पर बन्दरगाहों का सर्वत्र अभाव है। इसके विपरीत पूर्वों तट लाड़ियों और बन्दरगाहों से परिपूर्ण है। लगभग सभी बड़े-बड़े नगर पूर्वों तट पर बसे हैं। इटली और यूनान में यही अन्तर है कि इटली के सभी प्रमुख नगर पिक्वमी तट पर हैं जबिक यूनान के पूर्वों तट पर। यूनान में कोई २२० टापू हैं, जिनमें सबसे बड़ा औट है।

पूनान का इतिहास ईसा के जन्म से कई शताब्दी पहले का है। होमर किंव ईसा से कोई एक हजार वर्ष पहले हुआ था। समूची यूनानी संस्कृति ईसा से पहले की है। यूनान देश को तब हैलस कहते थे और यहाँ के निवासी हेलेनीच कहलाते थे। यूनान तब एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में संगठित न था बल्कि 'नगर राज्यों' (City states) में विभक्त था। इस प्रकार के छोटे-छोटे राज्य होने का कारए। भौगोलिक भी हो सकता है, क्योंकि सारा यूनान पर्वत-श्रेरिएयों द्वारा विभक्त है। इस प्रकार हरएक प्रदेश में अपने अलग शासन तथा रीति-रिवाज और कानून रहे होंगे। इन राज्यों में बापसी सद्भाव ब्रयवा मेल-जोल नहीं पाया जाता था। पारस्परिक स्पर्धा और लड़ाई-भगड़ों में ही बन्त में यूनान की शक्ति का ह्वास हो गया।

यद्यपि उस युग में यूनान में कोई डेढ़ सौ नगर राज्य थे, पर सबसे बड़ा नगर राज्य एथिन्स था। यह स्थान सपुद्री शक्ति, साहित्य-कला और विद्या का भी केन्द्र था। इसके अतिरिक्त पिक्चम में बोहिठिया और दिक्षिण में स्पार्टी नामक नगर राज्य थे। स्पार्टी निवासी साहसी योद्धा होते थे और वे राज्य भर के लोगों को सैनिक शिक्षा देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते थे। परिगाम यह हुआ कि स्पार्टी का विकास महान् सैनिक-शक्ति के रूप में हुआ।

सिकन्दर महान् ने नगर राज्यों पर विजय और अधिकार प्राप्त करने में सफलता पायी, किन्तु उनमें एकता पैदा करने और उन्हें एक राष्ट्र का रूप देने में वह भी असफल रहा। ईसा से ३२३ वर्ष पूर्व उसकी मृत्यू होने पर समस्त यूनानी साम्राज्य छिन्त-भिन्न हो गया। वो सौ वर्ष पत्रचात् यूनान रोम साम्राज्य का अंग बन गया। पाँचवीं शताब्दी में यूनान पर तुर्कों का अधिकार हो गया और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक रहा। १८३२ में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की सहायता से यूनान को मुक्त होने में सफलता मिली। १६२४ में यूनान में गएराज्य की स्थापना हुई। सन् १६३५ में जनमत संग्रह के बाद वहाँ पुनः एकतंत्र स्थापित हुआ। दूसरे महायुद्ध में, तटस्य रहने की इच्छा होते हुए भी इटली यूनान पर चढ़ बैठा और १६४१ से तोन वर्ष तक उस पर जमंनी और इटली इन शत्रू देशों का अधिकार रहा। सन् १६४४ में पुनः मुक्त होने पर भी यूनान की परेशानियों खत्म नहीं हुई और सरकार सम्हालने के लिए वाम पक्ष एवं दिक्तए पक्ष में संघर्ष चलता रहा। अभी हाल के आम बुनाव में दिक्तए पक्ष की विजय हुई है। मार्शल पेपेगीस की 'ग्रीक रैली पार्टी' को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है और उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप में देश के शासन की बागडोर सम्हाल ती है।

युद्ध में यूनान की भारी क्षित हुई। यूनान सरकार के ही अनुसार पाँच लाख यूनानी मारे गये और यूनान की सम्पदा का लगभग तिहाई भाग नच्छ हो गया। इलिलए यूनान को सहायता की काफी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त युद्ध से पहले की यूनान की अनेक आधिक समस्वाएँ हैं जिनका हल होना भी आवश्यक है। युद्धो-परान्त की आधिक कि कि नाइयों और राजनैतिक हलचलों के कारएा, जिन्होंने गृहयुद्धों का रूप धारएा कर लिया था, यूनान सरकार के सामने यह भी समस्या पदा हो गयी थी कि वह अपने देश की रक्षा कर सके और रूस का प्रभाव न फैलने दे।

यद्यपि यूनान के चार बटा पाँच भाग में पवंत हैं फिर भी वह एक कृषि प्रधान देश ही है। नदियाँ कम और छोटी हैं एवं वर्षा भी अधिक नहीं होती। मुख्य फसलें तम्बाकू, गेहूँ, जो, ग्रंजीर ग्रीर कपास की हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्रंगूरों के भी बड़े-बड़े बाग हैं। इबर कुछ कारलानों का भी विस्तार हुगा है, जिनमें से मुख्य जैतून के तेल, शराब, कपड़े, चमड़े ग्रीर साबुन के हैं। रेलवे लाइन की लम्बाई १६६८ मील है। यूनान के पर्वतों से संगमरमर बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है।

सुना कि देश के भीतरी भाग में रीति-रिवाज और पोशाक पुरानी ही चली आती हैं, पर एथिन्स में कुछ सैनि को छोड़ (चित्र नं० २८) इस तरह की पोशाकें पहने हुए लोग हमें दिखायी नहीं दिये। दिन भर के परिश्रम के बाद देहातों में जहाँ यूनानी लोग एकत्र होते हैं वहाँ बूढ़े लोग कहानियाँ सुनाते हैं। अपने देश में जैसा चौपाल का वातावरए। होता है लगभग वसा ही यूनानी ग्रामीए। जीवन का समभना चाहिए। यूनानवासी अपनी प्राचीन परम्पराओं के विशेषकर नृत्य-कला के प्रेमी हैं। एक और बात में यूनानियों की भारतीयों से समानता है। यूनान में विवाह गिरजाघर में न होकर घर में होता है और बखू वर के साथ जाना नहीं चाहती। अन्त में वर अपने परिवार वालों के साथ ग्राकर बखू को एक तरह से 'जबरदस्ती' अपने साथ ले जाता है।

यूनान में पुरुषों की तुलना में िहत्रयों का दरजा नीचा माना जाता रहा है, किन्तु इन दिनों काफी ग्रन्तर पड़ा है। यद्यपि ग्राज भी यूनान में हित्रयाँ मुख्य रूप से गृहस्थी का ही भार सम्हालती हैं, किन्तु अब वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर हो रही हैं। अनुमान है कि हित्रयों की हीनता का कारए। यूनान पर तुकों का ४०० वर्ष तक का शासन है।

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है सात से बारह वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा ग्रनिवार्य है। व्यापार, कृषि श्रीर टेक्नीकल शिक्षा का वह स्तर नहीं रहा है जिसके लिए यूनान प्राचीन काल में सारे संसार में विख्यात था।

यूनान की जिस कला का समस्त संसार पर प्रभाव पड़ा है वह स्थापत्यकला ख्रीर मूर्तिकला है। स्थापत्यकला में वहां के स्तम्भों की तमाम दुनियां में नकल की गयी है। हमारे देश में भी ब्रिटिश साम्राज्य काल की पुरानी इमारतों, विशेषकर कलकत्ते की इमारतों, में इन स्तम्भों के सदृश ही स्तम्भ बने हुए हैं। कलकत्ते की इन इमारतों में वहां के टाउनहाल के स्तम्भ यूनानी स्तम्भों के पूर्ण प्रतीक है। यूनान की मूर्तियों के अंग-प्रत्यंग अत्यन्त सुडील रहते हैं इसलिए वहां की प्रतिद्ध मूर्तियां नगन रहती हैं। यूनान की मूर्तिकला से यदि किसी देश की मूर्तिकला स्पर्धा कर सकती है तो भारत की। यूनान की मूर्तिकला इतनी परिष्कृत रहने पर भी संसार की जो सबसे अच्छी दो मूर्तियां मानी जाती हैं वे भारत की मूर्तियां ही हैं। एक नटराज की मूर्ति ख्रीर दूसरी सारनाथ की बृद्ध-प्रतिमा।

स्यापत्यकला और मूर्चिकला के अतिरिक्त यूनान का दार्शनिक और ललित

साहित्य भी पश्चिम के साहित्य का सर्वोत्कृष्ट साहित्य है और सारा पश्चिमी साहित्य उसी पर ब्राधारित है। लिलत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप जो नाटक है, भारत के पश्चात् उसका विकास संसार में यूनान में ही हुबा था।

वालकत प्रदेश और यूनान — बालकत प्रदेश में पूनात, श्रव्वानियां, यूगोस्ला-विया, हंगरी, रूमानियां, बल्गारिया और टर्को ये देश आते हैं। दूसरे महायुद्ध में जर्मनी ने इस प्रदेश को राँद डाला था और रूस को गम्भीर खतरा पैदा हो गया था। युद्ध-काल के तुरन्त बाद रूस ने इस प्रदेश में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। अपने जीवन के अन्तिम आठ वर्ष में स्तालित ने बालकत प्रदेश पर सबसे अधिक दबाव डालनें का प्रयत्न किया, किन्तु वहीं उन्हें सबसे अधिक असफलता मिली। उन्होंने तुर्कों को डराने धमकाने, यूनान की नींव पर कुठाराधात करने और यूगोस्लाविया को पुनः अपने बाहुपाश में लेने की कोशिश की, किन्तु इन तीनों स्थलों पर उन्हें निराश होना पढ़ा।

इन तीनों ही देशों में बढ़ती हुई गहरी मित्रता न केवल इन तीनों के लिए हित-कारी सिद्ध होगी वरन संसार के लिए भी कल्यागुकारी साबित होगी। इन तीनों देशों की एकता का पहला कदम १६४२ में उठाया गया, जब ये देश उत्तरी एटलांदिक संधि संस्था के अधीन औपचारिक रूप में एक दूसरे की सहायता के लिए बाध्य हो गये।

किन्तु इन तीनों देशों की मित्रता होने पर भी अनेक कठिनाइयाँ अभी भी हल नहीं हो पायी है। उदाहरए के लिए एक कठिनाई है यातायात-व्यवस्था की। रेल से इन देशों में सम्पर्क स्थापित है, किन्तु यह रेल-व्यवस्था संसार में अत्यन्त धीमी गति बाली है। संयुक्त रक्षा के लिए समुचित आयोजन भी आवश्यक है। एक समय प्रेक्षकों का यह भी विचार या कि संयुक्त रक्षा की योजनाओं में इसलिए भी बाधा पड़ेगी कि यूनान और तुर्की तो एटलांटिक संधि संस्था के देश हैं किन्तु यूगोस्लाविया नहीं है।

बालकन प्रदेश के इन तीनों देशों की मित्रता का एक स्पष्ट परिएाम यह हुआ कि तीनों देशों की राजधानियों में अब यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि पूर्वी यूरोप के देश यूरोप में कोरिया की सी स्थित पैदा नहीं कर सकेंगे। बल्गारिया, रूमानियां, हंगरी अथवा अल्बानियां तब तक कोई आक्रमए स्वयं न कर सकेंगे जब तक कि उन्हें रूस में भारी सहायता प्राप्त होने की आशा न हो।

संसार की भावी परिस्थित कंसी रहेगी यह बहुत दूर तक इस बात पर निभंद है कि संसार व्यापी युद्ध टाला जा सकता है या नहीं। यह सभी जानते हैं कि भारत को छोड़ संसार के सारे देश बाज दो गुटों में बँटे हुए हैं। यह भी सर्वविदित है कि एक गुट का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में है और दूसरे गृट का रूस के। बालकन प्रदेश के छोटे-छोटे देश भी यद्यपि इन गुटों के बाहर नहीं हैं, परन्तु फिर भी इतना मानना पड़ेगा कि अपने-अपने गुट की भी हर बात पर इनसे 'तथास्तु' न कहलाया जा सकेगा।

## पश्चिम के उस देश में जो सदा कलाकारों को प्रिय रहा है

जब हमने इस यात्रा का कार्यक्रम बनाया या तभी कैनेडा और अमेरिका को छोड़ सबसे अधिक समय लन्दन और इटली देश को देने का निश्चय किया था। लन्दन को इसलिए कि ग्रेट ब्रिटेन से हमारा युगों तक सम्बन्ध रहा था, स्वतन्त्र होने के पश्चात् आज भी अपने देश के बाहर हमारा सम्बन्ध ग्रेट ब्रिटेन से ही सबसे अधिक है और इटली को इसलिए कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से यूरोपीय देशों में इटली का अरना एक विशेष स्थान है। इसीलिए दुनियां के न जाने कितने प्रकृति और संस्कृति प्रेमी वहां केवल जाते ही न थे, पर अनेकों ने अपनी जन्मभूमि न होते हुए भी इटली को ही अपना निवास-स्थान बना लिया था। अंग्रेजी साहित्य के सर्वेश्वेष्ठ कियों में से बायरन, शैली, कीट्स आदि इटली में ही अधिकतर रहते थे और उनकी मृत्यु भी इटली में ही हुई थी।

इटली को प्रकृति ने ग्रसीम सौन्दर्य दिया है। वहाँ की पर्वत-श्रेशियाँ, वन, भ्रीलं, निद्यों के तट ग्रादि सभी स्थलों पर प्रकृति के भिन्न-भिन्न प्रकार के सुन्दर स्वरूप ग्रपनी ग्रद्भुत छटा दिखाते हैं। यूनान के बाद वहाँ की सारी संस्कृति का केन्द्र रोम हो गया था ग्रीर सिकन्दर के बाद रोमन साम्राज्य के सीज़रों ने ग्रपने राज्य-विस्तार के साथ-साथ संस्कृति का विस्तार भी प्रचुर परिमारण में किया था। रोम नगर शताब्दियों तक पिचमी संसार का हर दृष्टि में प्रधान नगर रह चुका था। संगमरमर की खानों के बाहुत्य तथा उन खानों से निकलने वाले ग्रस्यधिक शुभ्र साथ ही भिन्न-भिन्न रंग के पत्थरों ने वहाँ की स्थापत्य ग्रीर मूर्तिकला के उत्कर्ध में कितना योग दिया था। माइकिल एंगलो, राफेल ग्रादि चित्रकारों ने दीवालों पर तथा कंनवास पर जैसे महान् ग्रीर सजीव चित्र बनाये हें वैसे चित्र संसार के ग्रन्य किसी देश में किसी जमाने में भी निर्मित नहीं हुए। यद्यपि सिसरों के समान दार्शनिक ग्रीर ढांते के समान महाकिव भी उस भूमि पर जन्म ले चुके थे, फिर भी इतना कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि स्थापत्य, मूर्तिकला ग्रीर चित्रकला का वहां जितना विकास हुगा था, दर्शन तथा साहित्य का नहीं। दर्शन में भारत एवं साहित्य में ग्रन्य ग्रनेक देश इटली

से कहीं ब्रागे रह चुके थे ब्रौर ब्राज भी हैं।

इटली दक्षिण यूरोप के मध्य भाग में एक प्रायद्वीप है। इसके पूर्व में एडियाटिक सागर है, दक्षिण में आयोनियन सागर और पिक्चम में टाइरिनयन सागर। दूसरी बड़ी लड़ाई के बाद इटली के चार जिले फ्रांस के पास चले गये और कुछ भाग यूगोस्लाविया, यूनान, अल्बानियाँ आदि के पास चला गया। इसी प्रकार इटली के उपनिवेशों पर भी उसका नियंत्रण नहीं रहा।

यूरोप का नक्शा देखने से इटली की ब्राकृति एक बूट की-सी है, जिसके पंजे के सामने सिसली एक ऐसा तिकोना पत्थर प्रतीत होता है, जिसमें वह ठोकर मारने ही वाला हो। समूचे इटली की लम्बाई ७६० मील है, चौड़ाई उसकी डेढ़ सौ मील से किसी भी स्थान पर अधिक नहीं है, अधिकतर तो सौ मील ही है। इटली का क्षेत्रफल है १,३१,००० वर्ग मील। वहाँ की आबावी है चार करोड़ सत्तर लाख से कुछ अधिक। रोम अभी भी इटली का प्रथान नगर एवं वहाँ की राजधानी है। वहाँ की आबहवा मातदिल है। जाड़ों में बहुत कम स्थानों पर बरफ गिरता है और गर्मियों में सहत गर्मी नहीं होती। आजकल वहाँ गर्मी का मौसम चल रहा था।

हमारा हवाई जहाज जिस समय रोम पहुँचा उस समय रोम के तीसरे पहर के २॥ बजे थे। रोम का समय एथिन्स से एक घण्टे पीछे था। हमारी पहुँच का तार यहाँ ठीक समय पहुँच गया था अतः भारतीय दूतावास के प्रथम सच्चिव श्री उमाझंकर बाजपेई और श्री बालकृष्णन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। श्री उमाझंकर श्री गिरजाझंकर बाजपेई के पुत्र हैं और में दिल्ली से ही उन्हें भलीभाँति जानता था। भारतीय दूतावास के लोगों के हवाई अड्डे पर रहने के कारण हमारे पासपोटं तथा अन्य जांचों में बहुत अधिक समय न लगा। हमारे ठहरने की व्यवस्था भारतीय दूता-वास ने ही रिम्नले (अंग्रेजी में रायल) होटल में की थी। हवाई अड्डे से हम होटल आये। रास्ते में हमें रोम नगर का कुछ भान हो गया। काहरा और एथिन्स के सदृश रोम भी एक आधुनिक नगर है, पर कई जगह दिल्ली के पुराने फाटकों और शहर पनाह के सदृश यहाँ भी प्राचीन रोम के कुछ फाटक तथा यहाँ-वहाँ से टूटी हुई चाहर-दीवारी के कुछ हिस्से बीख पड़ते हैं। कुछ संगमरमर के प्राचीन मकान भी हैं और उन पर कुछ मूस्तियाँ। रोम में काहरा और एथिन्स के सदृश स्वच्छता हमें दृष्टिगोचर न हुई। यहां के निवासियों में हमें गेहुएँ वर्ण की भाई और अधिक दिखायी दी। स्त्री-पुरुष सभी की वेशभूषा यूरोपीय थी।

जब हम होटल पहुँचे तब हमने देखा कि हमारा होटल नया न होकर पुराना है और पुराना होने के कारण पुराने मकानों में जैसी ऊँची छत और बड़े दरवाजों के बड़े-बड़े कमरे होते हैं उस प्रकार के इस होटल के कमरे हैं। हमें तो यह होटल, अब तक हम जिन होटलों में ठहरे थे, उन सबसे अच्छा जान पड़ा। होटल में अपना सामान आदि रख हमने इटली घमने का कार्यक्रम बनाया। आरम्भिक कार्यक्रम में हमने इटली को पाँच दिन दिये थे, पर इतने थोड़े समय में इटली किसी प्रकार भी न देखा जा सकता था। हमने एक दिन इटली के लिए और बढ़ाया, पर इतने पर भी हम इटली के सभी प्रधान स्थानों को अपने कार्यक्रम में शामिल न कर सके। रोम, फ्लॉरेन्स और वेनिस ये तीन ही स्थान हमारे कार्यक्रम में रखे जा सके। हमें इस बात का खेद रहा कि नेपिल्स और उसी के सन्निकट पुराने पांपिआयो के खोदे हुए खंडहर हमारे कार्यक्रम में शामिल न हो सके; पर कोई उपाय न था, छं दिन से अधिक समय हम किसी प्रकार भी इटली को न दे सकते थे क्योंकि लन्दन से कैनेडा हमें एक निश्चित तारीख को रवाना होना था। एक बात हमें और निर्णय करनी पड़ी। रोम से जिनीवा तक को यात्रा हमें रेल से करने का निर्णय करना पड़ा अन्यथा हम फ्लॉरेन्स और वैनिस न जा सकते थे।

होटल से हम सीचे भारतीय दूतावास को गये और वहाँ भारतीय राजदूत श्री प्रेमिकिशन से मिल दूतावास के श्रन्य कर्मचारियों से मिले तथा वहाँ का काम देखा। यहाँ का दूतावास एक किराये के मकान में है।

दूतावास से हम फिर होटल लीटे ब्रीर भोजन से निवृत हो रात को एक मार्ग-प्रदर्शक की पर्यटक वस में ब्रन्य ब्रनेक यात्रियों के साथ रात्रि के रोम को देखने चले। रात्रि को रोम सचमुच बड़ा मुन्दर जान पड़ा। विजली के भिन्न-भिन्न रंगों के ट्यूबों से बने हुए बाजारों की दूकानों के साइनबोडों तथा ब्रन्य प्रकार के विजली के प्रकाश से सारा नगर जगमगा रहा था। दोपहर को हवाई ब्रड्डे से होटल जाते हुए हमें रोम में स्वच्छता की जो कमी दृष्टिगोचर हुई थी रात्रि को वह भी छिप गयी थी। पर्यटक बस चलती जाती ब्रीर मार्ग-प्रदर्शक लाउड स्पीकर द्वारा स्थानों का वर्गन करता जाता, ब्रंग्रेजी ब्रौर फ्रांसीसी दो भाषाझों में।

सबसे पहले हमें एक फव्वारा दिखाया गया। इसकी पानी की घाराएँ नीचे लगे बिजली के बल्वों के कारण रंग-विरंगी हो गयी थीं। इस फव्वारे को देख मुक्ते सन् १६११ की इलाहाबाद प्रदर्शनी का ठीक ऐसा ही फव्वारा याद ब्राया। में समक्ता हूँ इली फव्वारे को घ्यान में रख इलाहाबाद की उस प्रदर्शनी का वह फव्वारा बनाया गया होगा। इलाहाबाद प्रदर्शनी के उस फव्वारे के ब्रितिरक्त हमें मैसूर के वृन्दावन के फव्वारे भी याद ब्राये। यद्यपि उन फव्वारों की जलघाराएँ भी इसी प्रकार बिजली के भिन्न-भिन्न रंगों के बल्वों से चमकती है पर इसके सिवा इस फव्वारे की बनावट ब्रौर मैसूर के वृन्दावन के फव्वारों की बनावट में कोई साम्य नहीं है, वह तो इलाहा-बाद की प्रदर्शनी के फव्वारे में ही था। इलाहाबाद की उस प्रदर्शनी का चालीस वर्ष

बीत चुके थे। इन चालीस वर्षों में मेंने इस फव्वारे के सव्श अन्य कोई फव्वारा न देखा था, पर चालीस वर्ष बीत जाने पर भी इस फव्वारे को देखते ही चालीस वर्ष पुरानी चीज मुक्ते याद आगयी। कितना स्मरण रहता है मानव के मस्तिक्क को। हर चीज उसे याद रहती है, ऐसा नहीं, पर जिस वस्तु का मन पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है वह शायद नहीं भूलती। मुक्ते याद है कि इलाहाबाद-प्रदर्शनी के उस फव्वारे का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था अतः चालीस वर्ष बीत जाने पर भी उसी के सवृत्र एक चीज देख मुक्ते उस फव्वारे का स्मरण हो आया।

फव्वारे को भली भाँति देखते हुए हम रोम की संगमरमर की प्रसिद्ध इमारत, विकटर इमेनुग्रल मेमोरियल पहुँचे। बस यहाँ खड़ी हो गयी और हम सब यात्रियों ने बस से उतर इस इमारत का निकट से परीक्षण किया। मार्ग-प्रदर्शक ने इस इमारत का पूरा विवरण बताया जो इस प्रकार है —

सम्राट् इमेनुश्रल द्वितीय के स्मारक के रूप में इस इमारत का निर्माण सन् १८८१ से १६११ के बीच हुआ था। यह स्मारक इटली की एकता श्रीर स्वतन्त्रता का प्रतीक माना जाता है। इसका यह काम सम्राट विकटर द्वितीय के शासन-काल में सम्पन्न हुआ था। इसका मानचित्र सकोनी नामक कलाकार ने तैयार किया था। यह सफेद पत्थर का बना हुआ है। एक स्तम्भ पर सम्राट इमेनुश्रल की कांसे की मूर्ति हैं (चित्र नं०२६)। इस इमारत को देखने के पश्चात् हम रोम के कुछ पुराने स्थानों को देखने चले। इसके बाद हम पहुँचे रोम के एक पुराने कुए पर बहाँ श्राजकल एक रेस्टराँ है।

रेस्टरौं में बाकी के यात्रियों में से ग्रधिकांश ने तो रोम की प्रसिद्ध शेम्पीन मदिरा पी, पर हम तीनों ने सन्तरे का शबंत । कहा जाता है कि रोम की मदिरा संसार में सबसे अच्छी होती है और इतने पर भी इतनी सस्ती कि पानी से भी उसकी कीमत कम।

रेस्टराँ से हम गये रोम के एक प्रसिद्ध रात्रि-क्लब में। रात्रि-क्लब की लीला जीवन में हमने सबंप्रयम रोम में ही देखी। यह रात्रि-क्लब हमें तो कामवासनाओं के उभारने तथा व्यभिवार करने का जीता-जागता स्थल दृष्टिगोवर हुआ। एक विशाल मंडर में संकड़ों कुर्सियाँ पड़ी हुईं थीं। एक धोर या रंगमंच, जिस पर वियानो, वायलन ग्रादि सारे पित्वमी वाद्य पत्रों का एक अच्छा आरवेस्ट्रा बज रहा था। मंडर की कुर्सियाँ भरी हुई थीं नर धौर नारियों से, जो खा रहे थे, पी रहे थे, धोरे धीरे वार्तालाप भी करते हुए मुस्करा रहे थे धौर हँस रहे थे। सबसे अधिक पी जा रही थी वारुगी। आरवेस्ट्रा के सामने कभी होता था नृत्य धौर कभी गान। इटली की भाषा तो हम जानते न थे, अतः जब गान होता तब गायकों की स्वर-लहरों हो हम सुन पाते तथा उन स्वरों के साथ देख पाते गायकों के हावभाव; हाँ, नृत्य हम उसी तरह देख सकते जिस

तरह अन्य लोग। नृत्य की अपनी एक भाषा होती है जिसे कहा जाता है मुद्राएँ और जो मुद्रा-शास्त्र में पारंगत नहीं होते वे इन मुद्राओं का एक-सा ही अर्थ लगाते हैं। फिर इस रात्र-क्लब के नृत्यों की मुद्राओं का अर्थ समक्ष्रसकना तो वड़ा ही सरल था। उनमें भारतीय नृत्य पद्धितयों में भारत नाट्य, कथाकली, गरभा, मैनपुरी और कथक पांचों में से किसी की भी गूढ़ता न थी। रूस की प्रसिद्ध नतंकी मैडम पवलवा की इस घोषरणा को, कि भारत ने ही नृत्यकला और वेज्ञानिक नृत्यकला का सर्वप्रथम आविष्कार किया है और भारत की नृत्यकला ही सर्वोत्कृष्ट नृत्यकला है, यद्यपि अनेक वर्ष बीत चुके थे तथा भारत के प्रसिद्ध नतंक श्री उदयशंकर और रामगोपाल आदि की पश्चिम सराहना भी काफी कर चुका था, परन्तु इस रात्रि-क्लब के इस नृत्य में उन मुद्राओं का कोई स्थान न था। यहाँ के नृत्य की तो सारी मुद्राओं का एक ही अभीष्ट था कामुकता। ये नृत्य कर रही थीं रोम की कुछ तकिएयाँ जिनके शरीर केवल दो स्थानों पर ही ढके हुए थे वक्षस्थल कोई चार-चार इंच डायमेटर की चोलियों से और जांघों के बीच कोई तीन-तोन इंच चौड़ी पट्टियों से। शेष सारे अंग खुले हुए थे। एथिन्स में जल-विहार करने वाली सुन्दियों के शरीर पर भी हम वस्त्रों की कमी देख चुके थे, पर यह रात्रि-काव तो इस दृष्टि से एथिन्स के समुद्र-तट से कहीं आगे बढ़ा हुआ था।

जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यह पौने सोलह ब्राना तक नग्न शरीरों वाला कामुक नृत्य वहाँ की छै तरुिएयाँ कर रही थीं। इसके बाद हुब्रा एक गान ब्रौर फिर एक पुरुष ब्रौर स्त्री का नृत्य। यह पुरुष-स्त्री का नृत्य क्या एक बलशाली कामुक कुश्ती थी। कामलीला में बल की पराकाष्ठा तक प्रयोग का प्रदर्शन इस नृत्य का उद्देश्य था। ब्रौर इस नृत्य के बाद रंगमंच दे दिया गया दशकों को नाचने के लिए। नृत्यों के दर्शन से दर्शकों की भावनाएँ उत्तेजित हो ही चकी थीं, उन्हें ब्रौर भी महा-यता पहुँचायी होगी मिदरा ने। ब्रब दर्शकों की एक एक जोड़ी खूब नाची। हमारे साथ के दो यात्री भी उन छै नृत्य करने वाली छोकरियों में से दो को लेकर नाचने लगे।

जब दशंकों का यह नृत्य जी भरकर हो चुका तब फिर से पहले वाले नृत्यों की ही द्वितीय ब्रावृत्ति हुई और सारा कार्यक्रम समाप्त हुबा कोई सवा बजे रात्रि को ।

यहाँ हमारा आज रात्रि का पर्यटन समाप्त हुआ और हम लोग होटल लौटे। जब हम होटल लौट रहे थे तब मुक्ते याद आया सन् १६२० के पहले का वह जमाना जब हमारे यहाँ अनेक गाउंन पाटियाँ होती थीं और उनमें में भी इस यूरोपीय उंग का नाच नाचा करता था। यूरोपीय सभ्यता में इस प्रकार के नर-नारियों के सिम्मिलत सामूहिक नृत्य का अपना एक स्थान है, पर उनमें तथा रात्रि-क्लब में कामुक नृत्यों के पदचात् जो ऐसे नृत्य होते हैं इसमें अन्तर "महान् अन्तर है। नर-नारियों के सिम्मिलत सामूहिक नृत्यों की प्रथा तो यूरोप के सिवा भी कई देशों और समुदायों में है।

भारत में भी वनवासी समुदायों में से अधिकांश में ऐसे नृत्यों का बहुत अधिक प्रचार है और भेरा तो मत है कि पुराएगों में कुछए। के जिस महारास का वर्णन है एवं जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि कुछए। के इतने अधिक रूप हो गये थे कि दो-दो गोपियों के बीच एक-एक कुछए। नृत्य करते थे वह महारास भी ऐसा ही सामूहिक नृत्य होगा जिसमें ऐसा समा बँधा होगा कि उस रास में नृत्य करने वाले समस्त गोप कुछए। के समान दिखते होंगे। जो कुछ हो, स्त्री-पुरुषों के ऐसे सम्मिलत सामूहिक नृत्यों के में विकद्ध नहीं हूं, पर रात्रि-क्लब की जिस पूछ्अभूमि में ये नृत्य होते हें वे मेरे मतानुसार सवंथा विजत होने चाहिए। में नहीं जानता कि भारतवर्ष में भी रात्रि-क्लब हैं या नहीं और यह सब कहीं होता है या नहीं, यदि होता हो तो सरकार को हमारे देश में तो ६न रात्रि-क्लबों को तत्काल बन्द कर देना चाहिए।

दूसरे दिन प्रात:काल १॥ बजे हम फिर पर्यटक बस द्वारा रोम के प्रधान स्थानों को देखने चले । ग्राज के पर्यटन में पहले तो हमें वही संगमरमर की विकटर इमेनुग्रल मिमोरिग्रल-इमारत दिलायी गयी और इसके बाद हम गये ईसाई रोमन कंथलिक के सबसे बड़े पादरी पोप जहाँ रहते हें उस प्रसिद्ध वैटिकन का ख्रजायबघर तथा वैटिकन देखने । कहा जाता है कि वैटिकन का यह ब्रजायबघर दुनियाँ का सबसे बड़ा ब्रजा-यबघर है। सचमुच ही हमने इसका संग्रह जितना बड़ा देखा उतना अब तक कहीं के ब्रजायबंघरों में नहीं देला था। कितनी मृत्तियाँ, कितने चित्र, कितना विविध प्रकार का सामान यहाँ संग्रहीत था। खंद की एक ही बात थी कि ग्राज हमें जो मार्ग-प्रदर्शक मिला था, वह बहुत ही खराब था। वह इतनी जल्दी चलता तथा इतनी जल्दी संग्र-हीत वस्तुओं का परिचय देता कि उसका अधिकांश कथन हमारी समक्ष में ही न बाता । फिर अधिकांश चीजों को वह बतलाता तक नहीं, बरे बताना दूर रहा उन संग्रहों के मार्ग ही छोड़ देता । में यह मानता हूँ कि यह अजायवघर इतना बड़ा है भीर संग्रह इतना अधिक कि जितना समय हमारे पास था उस समय के भीतर उस सारे संग्रह को कोई भी मार्ग-प्रदर्शक हमें न बता सकता था, पर यदि बोड़ा समय भी वह ब्रधिक देता, थोड़ा धीरे चलता तथा ब्रपनी भाषएा-गति भी थोड़ी मन्द रखता और उसने अपना कार्य जो १२॥ बजे समाप्त कर दिया वह पूर्व-निश्चय के अनुसार १ बजे समाप्त करता तो कम से कम हम संग्रह के सारे मागों में घूम लेते। फिर भीड़ भी हमारे साय इतनी अधिक यो कि सबको इकट्ठा रखना भी एक समस्या या। हमारे समुदाय के अतिरिक्त इसी प्रकार के ग्रन्य भी अनेक समुदाय थे। में समभता हूँ कि वैटिकन के उस अजायबघर में एक ही समय में कोई पाँच हजार स्त्री-पुरुष घुम रहे होंगे।

मेंने सुना है कि यह वहाँ का नित्य का हाल है । कितने लोग आते हैं

यात्रियों के रूप में और कितना पैसा मिल जाता है यहाँ के व्यवस्थापकों को इनकी टिकटों से। इन संस्थाओं की सारी सुध्यवस्था का शायद यही प्रधान कारण है। वैटिकन का अजायवघर देखने के बाद हमने वैटिकन के शेय स्थल भी सरसरी वृष्टि से देखें, अनेक तो दूर से ही, और वैटिकन का कुछ हाल भी समझने का यत्न किया।

वैटिकन राज्य पोप की प्रभूसत्ता के अधीन एक स्वतन्त्र राज्य है। यह संसार का सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल सौ एकड़ से कुछ अधिक है और जनसंख्या भी एक हजार से बहुत अधिक नहीं है। पुलिस-व्यवस्था इटली की पुलिस के पास है।

१८७० में इटली के एकता स्थापित होने के बाद ११ फरवरी, १६२६ में

लाटेरान की संधि द्वारा बैटिकन नगर की स्थापना हुई।

वैटिकन के अधिकतर भाग को वैटिकन प्रासाद और सेंट पीटर गिरजाघर घेरे हुए हैं। वैटिकन प्रासाद चीन की राजधानी पीकिंग में वहां के सम्राट के महल के बाद संसार का सबसे बड़ा प्रासाद है। यह पचपन हजार वर्ग मीटर में बना हुआ है, इसमें बीस ग्रांगन हें और लगभग डेंद्र हजार ग्रालय और कमरे ग्रांदि हैं। न केवल ग्रंपने ग्रांकार के कारण बिल्क ऐतिहासिक ग्रीर कलात्मक दृष्टि से भी यह महल ग्रंपन महत्त्वपूर्ण है। १४५० में निकोलस पंचम के बाद के सभी पोपों ने इसको ग्रंपिकाधिक समृद्ध बनाया है।

सेंट पीटर गिरजाघर के सम्मूख २६० फुट लम्बा छोर २१४ फुट चौड़ा एक चौक है। इसमें अण्डाकार चार-चार की कतार में स्तम्भ खड़े हुए हैं जिन पर छत है। स्तम्भों की संख्या २६४ है और ऊपर महात्माओं की १४० मूर्तियाँ हैं। गिरजाघर के लिए सीड़ियों पर चढ़ने से पहले ही सेंट पीटर की मूर्ति के दर्शन होते हैं। कितनी भव्य है वह मूर्ति, कितना सौम्य है सारा दृश्य।

वर्तमान गिरजाघर उस स्थल पर बना हुआ है जहाँ सेंट पीटर की कब के

पास सम्राट कान्स्टेनटाइन का प्रासाद था।

संट पीटर गिरजाघर के भीतरी भाग में प्रवेश करने के लिए पाँच द्वार है। बाई स्रोर का पहला द्वार पवित्र द्वार अथवा जयन्ती द्वार कहलाता है। यह पच्चीस वर्ष में केवल उसी समय खोला जाता है जबिक जयन्ती समारोह होते हैं।

सेंट पीटर गिरजाघर में रोमन कला की ऋलक स्पष्ट है (चित्र नं० ३१)। जल्दी के कारण हम सेंट पीटर गिरजाघर को उतनी ग्रन्छी तरह न देख सके जितनी ग्रन्छी तरह हमने बाद में इटली में दूसरे प्रसिद्ध गिरजाघर सेंट पाल को देखा।

वंटिकन से लौटकर हमने दोपहर का भोजन किया। तीसरे पहर तीन बजे इसी प्रकार की एक पर्यटक बस से हमने फिर घूमने का निश्चय किया था, परन्तु ब्राज प्रातःकाल की इस प्रकार की पर्यटक बस का कुछ ऐसा बुरा ब्रनुभव हुन्ना कि हमने पर्यटक बस के अपने रिजर्वेशन को मन्सूल करा एक ब्रलग मार्ग-प्रदर्शक के साथ एक टंक्सी में जाना तय किया। हम लोग तीन व्यक्ति थे। कंनेडा के एक तथा फ्रान्स के एक इस प्रकार दो सज्जन और हमारे साथी के रूप में मिल गये। इस प्रकार हम पाँच ने मिलकर एक मार्ग-प्रदर्शक और एक टंक्सी का प्रबन्ध किया। मार्ग-प्रदर्शक ऐसा था जो अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी दो भाषायें जानता था।

म्रव हम सबसे पहले रोम के प्रसिद्ध सेंट पाल गिरजाघर को देखने गये। कितना विशाल, भव्य और मुन्दर यह गिरजाघर है। बनावट तथा उसकी सामग्री में तो नहीं, परन्तु विशालता, भव्यता ब्रीर सौन्दयं में इसका पूरा मिलान काहरा की महम्मद ब्रली की मस्जिद से हो सकता है। जैसा विशाल, भव्य ब्रौर सुन्दर यह गिरजाघर है बैसी ही काहरा की वह मिस्जिद। स्रौर दोनों हैं उस जगदाधार जग-बीइबंर की वन्दना के स्थान । मुक्ते एकाएक दक्षिए। भारत के ऐसे ही विशाल, भव्य और मुन्दर श्री रंग, रामेश्वर एवं मीनाक्षी देवी मन्दिरों का स्मरण हो बाया। उन मन्दिरों के गोपुरों, मण्डपों चादि में भी ऐसी ही विशालता, भव्यता ग्रीर सौन्दयं दिखता है, चाहे बनावट सर्वथा दूसरे प्रकार की ही क्यों न हो। तो स्थापत्यकला की भिन्न-भिन्न प्रगालियों से इन वस्तुग्रों का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का कोई सम्बन्ध नहीं है। चाहे स्थापत्यकला भिन्न-भिन्न प्रकार की हो, पर यदि निर्मित वस्तु में विशालता है, भव्यता है और सौन्दयं है तो मन पर उस वस्तु का प्रभाव एक-सा ही पड़ेगा। हाँ, इस दर्शन से ब्रानन्द प्राप्त करने के लिए मन को उदार होने की आवश्यकता अवश्य है। यदि मन में संकी खंता है और धर्मान्धता की इस प्रकार की भावना कि चाहे हाथी के पैर के नीचे कृचल जाको पर जैन मन्दिर में पैर न रखो तो फिर मन को कोई ग्रानन्द प्राप्त नहीं हो सकता । इसीलिए गान्धी जी की प्रार्थना के समय 'रघुपति राघव राजा राम' के साथ 'ईश्वर ग्रल्लाह तेरे नाम' भी गाया जाता था। मेरे मन में काहरा की मुहम्मद अली की मस्जिद और रोम के सेट पाल गिरजाघर के दर्शन से कुछ वैसे ही बानन्द की उत्पत्ति हुई जैसे भारत में दिक्खन के विशाल मन्दिरों के दर्शन के समय हुई थी और इस ब्रानन्द में मुक्ते उस परमितता परमात्मा की भी याद ब्रायी जिसकी महानता के स्मरण के लिए ही इन महान् वस्तुओं का निर्माण हुआ था। हाँ, काहरा की मस्जिद और रोम के इस गिरजाघर की कब्र मुक्ते जरा भी ग्रच्छी न लगीं। नित्य के उस दर्शन की मन में ग्रमिलावा उत्पन्न कराने के लिए जिन ऐसी बस्तुओं का निर्माण होता है उनमें इस क्षरा-भंगर प्रनित्य शरीर की कब्रे क्यों बनायी जायें।

सेंट पीटर गिरजाघर के बाद सेंट पाल रोम का सबसे बड़ा गिरजाघर है। १८२३ के ग्रान्तिकांड में जल जाने के बाद लगभग समूचा गिरजाघर ही फिर से बनाया गया है। यह गिरजाघर कान्स्टेन्टाइन ने बनवाया था। इसी स्थल पर सेंट पाल का सिर उतारा गया था। पाँचवीं शताब्दी में इस गिरजाघर को बड़ा बनाया गया । समय-समय पर गिरजाघर में और भी सजावट होती रही । अन्त में इसकी गराना सर्वोत्तम गिरजाघरों में होने लगी । प्रोटेस्टेंट मतानुयायियों के सुधार-ग्रान्दो-लन से पहले यह गिरजाघर इंगलेंड के बादशाह के संरक्षण में रहता था।

यह गिरजाघर कालडेरिनी के डिजाइन के ब्राधार पर तैयार किया गया है। इसमें १४६ स्तम्भ हैं। मध्य में सेंट पाल की मूर्ति है। पीछे गुलाबी ग्रेनाइट के दस स्तम्भ हैं।

इस गिरजाघर से हम गये उस स्थान पर जहाँ किसी जमाने में मानव से सिंह की कुक्ती करायी जाती वी और उसे देखने चारों स्रोर नर-नारी एकत्रित

होते ये।

वह स्थान फ्लैवियन ( Flavian ) वंश के सम्राट् वैस्पेसियन ने बनवाया था। इसी स्थल पर नीरो के उद्यान की ब्रप्राकृतिक भील थी। इस इमारत को सम्राट् वैस्पेसियन के पुत्र टीटस ने ८० ईसवी में पूरा किया। इसका उद्घाटन समारोह सी दिन तक चलता रहा ग्रीर इस बीच कोई पाँच हजार वन्य-पशुग्रों का वध किया गया। भूचाल, मरम्मत न होने ग्रीर नागरिकों के दुरुपयोग के कारण यह इमारत बहुत कुछ नष्ट हो गयी। इसे कोलोसियम कहा जाता है जो रोमन सम्राटों का कीड़ा-स्थल बा ब्रौर बर्बरता का केन्द्र भी (चित्र नं० ३२)। कोलोसियम नाम पड़ने का काररण या तो यह हो सकता है कि यह इमारत ही अत्यन्त विज्ञाल है अथवा यह कि पास ही में नीरो की जो मूर्ति है वह अत्यन्त विशाल है। यह इमारत अण्डाकार है। इसका घेरा ५७६ गज है, लम्बाई २०५ गज है और चौड़ाई १७० गज है। इसकी ऊँचाई १५७ फुट है। इमारत चौमंजिली है। ब्रन्दर ब्रलाड़े के चारों ब्रोर ५० हजार दर्शकों के बैठने लायक स्थान है। ग्रखाड़े में मसीहियों पर किये गये अनेक ब्रत्याचारों के स्मारक के रूप में कास रखा हुआ है। इमारत की चार मंजिलों में से पहली तीन में स्तम्भ हैं जो कमकाः डौरिक, आयोनिक और कोरिवियन किस्म के हैं। चौथे मंजिल पर दीवार है जिसमें चौकोर खिड़िकयाँ हैं।

इसके अन्दर के अलाड़े की लम्बाई ६४ और चौड़ाई ५६ गज है। अलाड़े के मैदान के चारों स्रोर पाँच गज ऊँचा चबूतरा-सा है। यह स्थान सम्राट् के बैठने के लिए होता था। बड़े-बड़े ग्रधिकारी—सेनेट के सदस्य, मजिस्ट्रेट, राजदूत, पुरोहित मादि स्रोर देवदासी कुमारियों को भी यहाँ स्थान दिया जाता था।

पहली मंजिल बहादुर जवानों और सरदारों के लिए होती थी। दीच की मंजिल नागरिकों के लिए होती थी और इसके उपरान्त दीन जनों के लिए देखने का प्रबन्ध था। महिलाओं के लिए अलग गैलरी निश्चित थी।

प्राचीन काल में यह कहा जाता था कि जब तक रोम में कोलोसियम है तब -तक रोम भी है, इसके पतन के साथ-साथ रोम का पतन हो जायगा और रोम के पतन के साथ-साथ संमार का पतन हो जायगा।

रोमन जब किसी देश को जीतते थे तो वहाँ के निवासी गुलाम बना दिये जाते थे। विजेता पैट्रोशियन कहे जाते और विजित प्लेवियन। गुलामों पर उनके मालिकों का वैसा ही अधिकार रहता जैसा पशुओं पर, वरन् निर्जीव सम्पत्ति पर, और मालिक गुलाम के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करने के लिए आजाद रहता, यहाँ तक कि यदि उसे अपने गुलाम को सिंह को खिला देने में आनन्द मिलता तो उसे भी वह कर सकता। मानव और सिंह की इन कुश्तियों का आम परिएगाम सिंह द्वारा मानव का खाया जाना ही तो होता और इस भीषए लीला को देखने के लिए इस मकान में उस जमाने में रोम का सारा सभ्य पैट्रोशियन समाज एकत्रित होता।

रोम के प्राचीनतम इतिहास से विदित है कि जनता दो भागों में विभक्त थी। पैट्रीशियन और प्लेबियन। पैट्रीशियन लोगों के वर्ग को सब प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। प्लेबियन वर्ग को नागरिकता के भी अधिकार न थे।

पर घीरे-घीरे प्लेबियनों की संख्या बढ़ने लगी। व्यापार आदि की सहायता से इनमें से बहुत से घनी भी हो गये और फिर अनेक कारगों से प्लेवियनों का पक्ष जनता के पक्ष के नाम से संगठित हो गया।

बाद में जब वे अपनी सबल स्थित के कारण अधिकार और महत्त्वपूर्ण स्थान पाने लगे तो पेट्रोशियनों को ईवां होने लगी। यह ईवां निरंतर उग्र से उग्रतर रूप धारण करने लगी। अन्त में इन दोनों वर्गों के बीच सत्ता प्राप्त करने के लिए अयंकर संघवं हुग्रा। ईसा से ४६४ ववं पूर्व प्लेबियनों ने एक अलग व्यवस्था कायम की जिसके लिए प्रतिववं अधिकारी चुने जाते थे। उन्होंने एक असेम्बली भी बनायी और धीरे-धीरे वे इतने शक्तिशाली हो गये कि पेट्रीशियनों के साथ उनके विवाह आदि होने लगे। इसके बाद सेनेट में भी उनके सदस्य लिये जाने लगे और राजनैतिक अधिकारों में समानता हो गयी। कुछ समय बाद तो यहाँ तक हो गया कि पेट्रीशियनों के लिए कुछ बाधायें पैदा हो गयीं। उदाहरण के लिए, प्लेबियनों की परिषद् में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता था। पर इन बाधाओं के कारण किसी प्रकार का क्षीभ समाज में न रह गया और बाद में सीजर तथा आगस्टस के शासन-काल में सम्मान के लिए पेट्रीशियन पद से लोगों को उमी प्रकार विभूषित किया जाने लगा जैसा कि

२६. इमैनुग्रल द्वितीय का स्मारक ग्रौर उसके सामने लेखक तथा धनदयामदास





३०. सेण्ट पीटर के गिरजा की गुम्बज से जैसे रोम नगर दिखायी देता है



३१. से॰ट पीटर गिरजाघर



३२. कोलोसियम रोम



३३. रोमन फोरम में मंगल का मन्दिर





३४. इटली के फोरम का एक हदय



इंगलेंड के इतिहास में लोगों को बैरन अलं आदि पदिवयों से मुशोभित किया जाता रहा है। इस तरह इस शब्द का अर्थ ही बिलकुल बदल गया और जिस रूप में पहले कभी प्रयोग किया जाता था उससे बिलकुल भिन्न रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कान्स्टैन्टाइन शासन-काल में पैट्रीशियन शब्द का बोध स्पष्ट रूप से पद विशेष के लिए होने लगा था। छठी और सातवीं शताब्दी में इस शब्द से जिसे सम्बोधित किया जाता था उसे एक प्रकार का रक्षक माना जाता था। यह पैट्रीशियन शब्द की धामिक परिभाषा थी।

मानव-समाज के इस पैट्रीशियन और प्लेबियन के भेद मिटने में कितना समय लगा और कितनी कठिनाई से यह भेद मिट सका । जो लोग कहते हैं कि मनुष्य जहाँ का तहाँ है, उसकी उन्नित नहीं हो रही है वे इस पैट्रीशियन और प्लेबियन के भेद-निवारण तथा गुलामी-प्रथा की समाप्ति के इतिहास को देखें । ग्रभी भी अधिकांश जगत में मूट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सब कुछ है और मूट्ठी भर लोगों द्वारा अधिक संख्या के शोषण की पूरी समाप्ति नहीं हुई है, परन्तु पैट्रीशियन और प्लेबियन के जमाने, तथा जब गुलामी-प्रथा प्रचलित थी उस जमाने एवं ग्राज के समय में थोड़ा प्रन्तर नहीं हुग्ना है । ग्रतः यह कथन कि मनुष्य जहाँ का तहाँ है एक सर्वथा मिथ्या कथन है।

इस इमारत को देख हम प्रसिद्ध 'रोमन फोरम' नामक स्थान को गये।
रोमन फोरम के स्थल पर किसी समय एक दलदल वाली घाटी थी। रोमन
स्नीर संवाइन्स में स्नापसी संघर्ष होने के बाद जब वे मिलकर एक हो गये तो धीरे-घीरे
फोरम ने शहर के राजनीतिक स्नीर व्यापारिक केन्द्र का रूप धारण कर लिया।
रोम का महत्त्व बढ़ने के साथ-साथ इसका भी महत्त्व बढ़ा। रिपब्लिकन युग में बाजार
स्नादि को यहां से हटाकर स्नासपास की बस्तियों में ले जाया गया स्नीर उनकी जगह
सभा-भवन स्नीर न्यायालयों की स्थापना की गयी। बाद में सीजर की योजना के
स्नासार, जिसे कुछ काल पश्चात् स्नागस्टस ने पूरा किया, फोरम के दक्षिण भाग का
निर्माण किया गया। तीसरी शताब्दी के सन्तिम काल में स्निनकांड में यह बहुत कुछ
नश्ट हो गया। बवंरों के स्नाक्रमणों से भूचाल स्नाने से, स्नौर ठीक-ठीक देखभाल न होने
से धीरे-घीरे इसको क्षति ही पहुँचती गयी (चित्र नं० ३३-३४)।

रोमन फोरम से चलकर हमने रोम की कुछ प्रधान मूर्तियों को देखा और अन्त में हम पहुँचे रोम के उस पुराने किन्नस्तान में जहाँ ईसाई मत के आरम्भ होने के बाद सर्वप्रथम मुरदों का गाड़ना आरम्भ हुआ था। ईसाई मत के प्रारम्भ होने के पहले रोम निवासी मुरदों को जलाते थे, गाड़ते नहीं थे। जब ईसाई धमं के अनुसार मुरदों को गाड़ना ईसाई धमं मानने वालों ने आरम्भ किया तब जो ईसाई धमं के अनुसार मुरदों को गाड़ना ईसाई धमं मानने वालों ने आरम्भ किया तब जो ईसाई धमं के अनुयाधी नहीं थे उन्होंने इसका विरोध किया और यह सवाल एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न

बन गया। ईसाइयों ने एक ऐसे स्थान की लोज की जहाँ छिपे-छिपे वे अपने मुरदों को गाड़ सकें। यह स्थान वही स्थान था श्रीर मुना कि यहाँ ईसाइयों के कोई एक लाख मुरदे गड़े हैं।

हमारे साथ के मार्ग-प्रदर्शक ने इस स्थान को दिलाने के लिए वहीं के एक मार्ग-प्रदर्शक का प्रदन्य किया और बड़े चाव से इस मार्ग-प्रदर्शक ने हमें यह स्थान दिलाना शुरू किया। पर कुछ ही देर में प्रदर्शक के भाषएं से हम तो ऐसे ऊबे कि उसका वर्णन करना कठिन हैं। जगमोहनदास हर क्षरण धूम-धूमाकर पूछते कि क्या अब बाहर जाने का रास्ता आ गया, पर वह रास्ता ही न आता। एक लाख मुखों के किदिस्तान का बड़ी कठिनाई से यह पर्यटन समाप्त हुआ। बार-बार हमारे मन में उठता कि आखिर आज हम कहाँ आ गये और बार-बार हमारे मन में यह भी उठता कि मुखों को गाइने की इस प्रया से जला देने की प्रया कितनी अच्छी है।

इसके बाव हम वहाँ के एक दूसरे कि बस्तान को देखने गये जो प्रोटेस्टेंट लोगों का कि बस्तान है। यह अठारहवों शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रोटेस्टेंट लोगों को दफनाने के लिए बनाया गया था। प्राचीन और नवीन इसके दो भाग है। प्राचीन भाग में ही अप्रेज कि जान कीट्स की कब है। समीप ही वित्रकार सेवनं की कब है जिसने रोम में कीट्स की बीमारी में उसकी सहायता की थी। नया भाग १८२२ में बना। इसमें अप्रेज, फ्रांसीसियों, जमनवासियों और अमेरीकिनों आदि कई विदेशियों की कबें है। इसी स्थान पर अप्रेज कि बाली की कब है जिसकी १८२२ में डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

तीसरे दिन रोम में देखने को कुछ शेष न रहा था। जगमोहनदास कुछ खेती के फार्मों को देखने गये और घनश्यामदास कुछ व्यापारियों से मिलने। में आज घर हो पर रह इस पुस्तक के कुछ भाग लिखता रहा। आज के इस लेखन में में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि रोम इटली की राजधानी तो है ही, वंसे भी इटली में उसका सर्वप्रयम ही स्थान है, एक तरह से वह अन्तर्राष्ट्रीय नगर है, क्योंकि अपनी तीन हजार वर्ष पुरानी कला और इतिहास से उसने सभ्य संसार को बहुत कुछ दिया है, लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रोम संसार की आध्यात्मिक राजधानी है, पर इसे कम से कम हम भारतीय और पूर्वीय देशों के रहने वाले मानने को तैयार नहीं है।

चीये दिन प्रातःकाल हमारी जिनीवा तक रेल-यात्रा झारम्भ होती थी। रोम से हमारी गाड़ी ७ बजे प्रातःकाल चल १०।। बजे पताँरेन्स पहुँचने वाली थी। ४ बजे प्रातःकाल उठ, नित्य-कर्मों से शिवृत हो हम रोम स्टेशन पहुँचे। बड़ा भारी स्टेशन था। रोम के स्टेशन के बाहर एक स्क्वायर है जो पाँच सौ इटालियन संनिकों की यादगार में बनाया गया है। इस स्मारक के सामने ही स्टेशन है। इस स्टेशन का मूल डिजाइन मेजोनी ने तैयार किया था। बाद में ग्रन्य स्थापत्य विशेषज्ञों ने इसमें परिवर्तन किये।

यूरोप में रेल से हमारी यह पहली यात्रा थी। हमें तो रोम की यह रेल कुछ बहुत ग्रन्छी न जान पड़ी। बैठने ग्रीर सोने के डब्बे इस रेल में ग्रलग थे, यह ठीक ही था, पर बैठने ग्रौर सामान रखने की व्यवस्था ग्रन्छी न थी। भारत की रेलों के समान यहाँ की बैठने की सीटों के नीचे सामान रखने का प्रबन्ध किया जा सकता है, पर यह न कर सीटों के ऊपर लम्बे-लम्बे ब्रेकिट बनाये गये हैं। इन पर सन्दूकों का एक तो रखना ही कठिन है फिर यदि किसी तरह रख भी दिये जायें तो डर लगा रहता है कि रेल की चाल में ये सन्दूकों किसी के सिर पर न गिर पड़ें। रेल के डब्बे तीन दर्जे के थे; पहला, दूसरा ब्रौर तीसरा। पहले ब्रौर दूसरे दर्जे की सीटों पर गद्दी हैं, तीसरे बजें की सीटों पर नहीं। बैठने की सीटें कुछ बहुत सुविधाजनक नहीं। सोने के डब्बे ग्रलग हैं ग्रीर सोने के लिए ग्रलग किराया देना पड़ता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर उब्बे से पूरी ट्रेन में जाने का वैसा ही रास्ता रहता है जैसा बम्बई और पूना के बीच चलने वाली भारत की ट्रेनों में रहता है। उद्यों की चौड़ाई भी भारत की ट्रेनों से कम दील पड़ी। यात्रियों के लिए कोई लास सुविधायें भी नहीं विखायी दीं। तीसरे दर्जे में भीड़ भी काफी होती है। ग्रनेक यात्री खड़े-खड़े यात्रा कर रहे थे। किराया भी हमारे यहाँ से बहुत ब्रधिक था। मुक्ते तो यहाँ की रेलों से भारतीय रेलें कहीं प्रधिक सुविधाजनक ग्रीर सस्ती जान पड़ीं।

पलॉरेन्स हमारी ट्रेन ठीक समय पहुँची। फ्लॉरेन्स स्टेशन भी काफी बड़ा था। बनावट थी रोम स्टेशन के समान। ग्राज हमारा कयंक्रम दिन भर घूमकर रात की एक बजे की गाड़ी से बैनिस के लिए रवाना होने का था, ग्रतः किसी होटल में ठहरने की आवश्यकता न थी। स्टेशन पर सामान रख उसकी रसीद देने की प्रचा है। ग्रतः स्टेशन पर ही हमने ग्रपना सामान रख खुद ही अपने मार्ग प्रदर्शक का काम करने का निश्चय कर पलॉरेन्स के सम्बन्ध में ग्रंग्रेजी भाषा की एक पुस्तक खरीदी। जगमोहनदास ने इस पुस्तक में से पहले यहां के महत्त्वपूर्ण स्थानों को छाँटा ग्रौर फिर एक टेक्सी ले हम लोग रवाना हुए।

पलाँरेन्स देखने के लिए रवाना होते ही हमें मालूम हो गया कि फ्लाँरेन्स सचम्च बड़ा ही सुन्दर स्वान है। पहाड़ियों से घिरा हुन्ना यह स्वान बड़ा हरा-भरा है। कुदरती हरीतिमा के सिवा हजारों दरहत लगाये गये हैं। चीड़ न्नौर देवदाह के वृक्षों की भरमार है। सड़कों के दोनों न्नोर ऐसे घने न्नौर सीधे वृक्षों की पंक्तियाँ हैं कि सड़कों कुंज बन गयी हैं। स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे पार्क, उनमें रंग-बिरंगे पुष्पों ने इस हरयाली को न्नौर भी सुन्दर बना दिया है। इमारतें सर्वथा न्नाधृनिक। सफाई उत्कृष्ट से उत्कृष्ट । नगर और उसके आस-पास के स्थानों को देखते-देखते हमारी मोटर उस स्थान को चढ़ने लगी जहाँ से सारा नगर उसी प्रकार दिखायो देता है जैसा बालकेडवर पहाड़ से बम्बई। इस पहाड़ी पर जो सड़क जाती है उसके दोनों और के वृक्ष देखते ही बन पड़ते हैं । पहाड़ी पर चढ़ने पर एक सुन्दर मैदान मिलता है और यहाँ से पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ फ्लॉरेन्स नगर दीख पड़ता है । सारा दृश्य ग्रत्यन्त रम-एगिय है । इस स्थल को माइकिल एंग्लो हिल कहते हैं (चित्र नं० ३६) । माइकिल एंग्लो रोम के विश्वविख्यात चित्रकार थे । उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का निर्माण किया गया है । मैदान में माइकिल एंग्लो की एक बांज की सुन्दर मूर्त्त है और इस मूर्ति के चारों और रंग बिरंगे पुष्यों से भरा हुआ एक छोटा-सा पार्क। एक रैस्टरां की सुन्दर छोटी-सी इमारत भी बनी हुई है । सारा स्थल इतना मनोहारी था कि हमने तय किया कि फ्लॉरेन्स के ग्रन्य स्थानों को देखने के पश्चात् फिर हम यहीं आयेंगे और आज सन्ध्या का भोजन इसी रैस्टरां में करंगे।

यहाँ से हम लोग फ्लॉरंन्स के दो चित्रों के विज्ञाल चित्र-संग्रहों को देखने गये, उनमें एक का नाम था पिट्टी गंलरी और दूसरे का उफीजी गंलरी । उफीजी गंलरी में तो कोई विज्ञेष बात न थी, पर पिट्टी गंलरी के सदृश चित्र-संग्रह कदाचित संसार में कहीं न होगा (चित्र नं० ३०)। माइकेल एंग्लो और रंफिल रोम के दोनों विज्ञ्व-विक्यात चित्रकारों एवं अनेक प्राचीन और अर्वाचीन चित्रकारों के मूल चित्र यहाँ संग्रहीत हैं। अनेक चित्रों की विज्ञालता, भव्यता और सीन्वयं देखते ही बनता है। यद्यपि चित्र एक सतह पर बने हैं पर चित्रों की चित्रकारों कुछ इस प्रकार की गयी है कि उनमें गहराई तक वृध्टिगोचर होती है।

इन चित्रों को देख हमने चित्रशालाओं के भवन के बाहरी भाग में मूर्तियों का अवलोकन किया (चित्र नं० ३८-३९)।

इसके बाद कुछ चित्र एवं मूर्तियों के फोटो खरीद हम एक पार्क को गये। हम भारतीय वे यह हमारा ड्राइवर जान गया था अतः वह हमें इस बगीचे के उस हिस्से में ले गया जहां कोल्हापुर महाराज की समाधि पर उनकी मूर्ति बनी हुई थी। कोल्हा-पुर के इन महाराजा का देहान्त फ्लारंन्स में हुआ था। फिर यहां से हम माइकिल एंग्लो हिल पर गये और वहां हमने अपना सन्ध्या का भोजन किया। इन पांच-छै दिनों में अनेक शाकाहारी खाद्य-वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद अब हमने अपने भोजन की एक निश्चित सूची बना ली थी और हम हर जगह उन्हों चीजों का आईर दे देते थे। वे चीजें शुद्धता से बन सहज में आ भी जाती थीं। ये थीं आरम्भ में किसी फल का रस, बाद में मक्खन और मुरब्बे के साथ डबल रोटी और शाकाहारी सूप, फिर कुछ उबले हुए शाक और अन्त में फल तथा कीम। हरा नीबू, नमक और काली

३६. माइकल एंग्लो हिल से फ्लॉरैन्स नगर



३७. 'पिट्टी गैलरी' नामक चित्रशाला का एक भाग; फ्लॉरैन्स



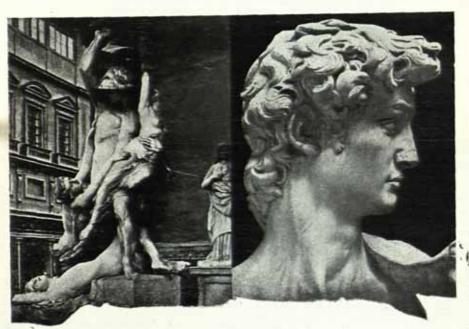

३८-३६. फ्लॉरैंन्स के संग्रह की दो सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ

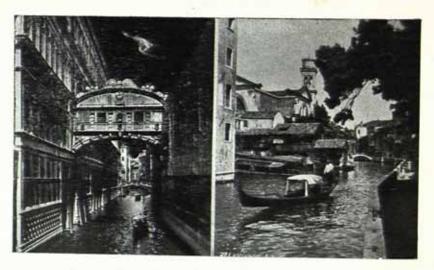

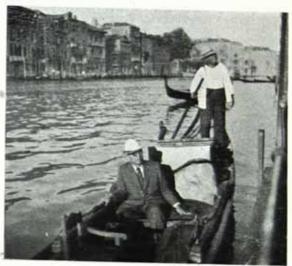



४०-४४. वैनिस के पाँच हश्य । बीच के चित्र में एक डोंगे पर लेखक

मिचं, सूप और शाक-भाजी में मिलाने को अलग आ जाते। भोजन का यह कम हमारे सारे दौरे में चलता रहा। लंच (दोपहर का भोजन) तथा डिनर (रात्रि के भोजन) में हम ये चीजें खाते और प्रातःकाल मक्खन तथा मुख्बे के साथ डबल रोटो, दूथ और फल। जो लोग कहते हैं कि विदेशों में शाकाहारी भोजन नहीं चलता और शराब के बिना चल ही नहीं सकता। वे बड़ी गलत बात कहते हैं। हमने इस दौरे में और इसके पहले के किसी विदेशी दौरे में निरामिष भोजन के सिवा अन्य किसी भोजन को हाथ नहीं लगाया और न किसी तरह की शराब का ही कभी स्पर्श किया। हाँ, भोजन के मामले में विदेशों में छुप्राछूत नहीं चल सकती; छुप्राछूत को तो में भारत में भी नहीं मानता।

जब हम माइकिल एंग्लो हिल से स्टेशन लौटे तब रात्रि के ६ बज चुके थे।
गरमी इतनी अधिक थी कि पसीना आ रहा था। करी, एथिन्स, रोम, प्लारंन्स सभी
जगह हमें अब तक गरमी ही गरमी मिली थी और गरमी का कब्ट इसलिए और
अधिक हो गया था कि होटल, स्टेशन के वेटिंगरूम में कहीं भी बिजली के पंखे न थे।
सुना गया कि यहां गरमी वर्ष भर में इतने कम दिन पड़ती है कि कहीं भी पंखे
लगाने का रिवाज ही नहीं है। जो कुछ हो, हम तो ठंडे देशों में ऐसे दिनों आये जब
यहां गरमी का प्रखर रूप था और पंखे न रहने के कारए। यह गरमी गरम देश भारत
की गरमी से भी हमारे लिए अधिक कब्टदात्री हो गयी। फिर हमें इस गरमी में कुछ
और कब्ट इसलिए हुआ कि हम ठंडे देशों को जा रहे हें इस विचार के कारए। हम
अपने सारे कपड़े उनी बनाकर ले गये थे, जिनका उन दिनों बर्दान्त होना एक समस्या
हो गयी थी। और आइचर्य हमें यह देखकर हुआ कि यहां के निवासियों में अधिकांश
उनी कपड़े ही पहनते हैं। शायद इसका कारए। यह था कि थोड़े अरसे के लिए ठंडे
कपड़े क्यों बनाये जायें। आज पलॉरेन्स स्टेशन के वेटिंग रूम में हमें गरमी का सबसे
अधिक कच्ट हुआ।

क्लॉरैन्स से बैनिस गाड़ी १ बजे रात के लगभग जाती थी। गाड़ी जाने तक का समय हमने स्टेशन के वेटिंग रूम में जिस कच्ट से काटा वह हम कभी न भूलेंगे।

ठीक समय पर गाड़ी प्लॉरंन्स झायो, पर गाड़ी में इतनी ऋधिक भीड़ थी कि हमारे सैकिड क्लास के टिकट हमें फर्स्ट क्लास के कराने पड़े। ६ बज़े प्रातःकाल हम बेनिस पहुँच गये।

जब हम बेनिस पहुँचे तब मुक्ते अपने एक अंग्रेज शिक्षक मि० डिगबिट की याद आयी। मुक्ते यद्यपि कभी स्कूल या कालेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, परन्तु इस बात का सदा ध्यान रखा गया कि मेरे शिक्षक बड़ी उच्चकोटि के हों। मेरे विद्यार्थी जीवन के समय अंग्रेजी भाषा का हमारे देश में बड़ा बौर-दौरा था और

उत्तर के तबके के लोग अपनी सन्तान को अंग्रेजी भाषा की ऐसी शिक्षा देने का प्रयत्न करते थे कि उनकी अंग्रेजी अंग्रेजों के समान हो। मेरा अंग्रेजी-उच्चारण भी अंग्रेजों के सद्श बनाने के लिए मुक्ते पढ़ाने मि॰ डिगविट नामक एक अंग्रेज शिक्षक रखें गये थे। मि॰ डिगविट वेनिस नगर के बड़े भक्त थे। उनके पास वेनिस के चित्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। कुछ बड़े-बड़े वित्र मद्वाकर उन्होंने अपने कमरे में लगाये थे और छोटे-छोटे चित्रों के कई एलंबम बनाये थे। जब कभी किसी प्राकृतिक दृश्य अथवा किसी नगर के सौन्दर्य की बात निकलती तो मि॰ डिगविट वेनिस की बात अवदय करते और कहते कि वेनिस पृथ्वी का स्वगं है।

स्टेशन के बाहर बाते ही हमें वेनिस का सौन्दर्य दीख पड़ने लगा। सचमुच वेनिस एक विचित्र नगर है और उसकी सबसे बड़ी विचित्रता है उसकी पानी की सड़कें तथा गलियें। वेनिस का सारा यातायात डोंगों और मोटर वोटों द्वारा होता है।

वेनिस उन अनेक नगरों की तरह नहीं है जिन्हें प्राकृतिक वरदान प्राप्त होता है। उसको जो कुछ प्रदान किया है मानव ने ही अपने श्रम से प्रदान किया है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी मनुष्य जो कुछ कर सकता है, बेनिस इसका ज्वलंत उदाहरए। है।

वेनिस नगर बड़े अनियमित छंग से बसाया गया है। वह साड़े इक्कीस मील लम्बा है और सवा तेरह मील चौड़ा।

हम एक डोंगे पर बैठ, उसी पर अपना सामान रख, किसी होटल की खोज में रवाना हुए। हमारा डोंगा अनेक पानी की सड़कों और गिलयों को पार करता हुआ पानी के ही उस मैदान में पहुँ चा जिसके चारों ओर वेनिस की अधान इमारतें बनी हुई हैं। जिन पानी की सड़कों और गिलयों को पार करता हुआ हमारा यह डोंगा इस पानी के मैदान में पहुँ चा था, उनमें से अनेक सड़कों और गिलयों का पानी बहुत गंदा हो गया था और कई स्थानों पर तो बदबू भी आ रही थी। वर्षों तक पानी के एकत्रित रहने का ही यह परिएगम था। और यह नहीं कि सफाई की कोई व्यवस्था न हो, यदि सफाई की कोई व्यवस्था न होती तो मानवों का यहाँ रह सकना ही कठिन हो जाता।

बेनिस के पानी के इस मैदान की इमारतों में से अनेक में होटल भी हैं। बड़ी कठिनाई से हमें 'रैजीना' नामक होटल में जगह मिली।

नित्य कर्म से निवृत्त हो हम मार्ग-प्रदर्शक के एक समुदाय के साथ वेनिस देखने रवाना हुए। इस मार्ग-प्रदर्शक की व्यवस्था ख्रीर खन्य मार्ग-प्रदर्शकों में यही झन्तर था कि खन्य मार्ग-प्रदर्शक मोटर बोट में दर्शकों को ले जाते थे ख्रीर यह मार्ग- प्रदर्शक दर्शकों को डोंगों में लेकर चला।

वेनिस में हम सेंट मार्क का गिरजाघर, डोगेज का प्रासाद, लिलत कला ग्रका-दमी और सार्वजनिक बाग देखने गये। सेंट मार्क के गिरजाघर जैसी सुन्दर इमारत तो मसीही घर्म वाले क्षेत्र में इनीगिनी मिलेंगी, और जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में सेंट मार्क की इमारत भव्य और सुन्दर है उसी प्रकार डोगेज का प्रासाद गौरव और ऐंदवर्य का केन्द्र है (चित्र नं० ४० से ४४)।

सन्ध्या को अपने होटल के पीछे के कुछ भागों को हमने पैदल ही घूमकर देखा। जब हम होटल में रात्रि का भोजन कर रहे थे तब बिजली की बितयों से सजी हुई एक नाव हमारे सामने से निकली। इस नाव में एक सुरीला आरचेस्ट्रा बज रहा था और एक युवती गा रही थी। सुना कि इस पानी के मैदान में हर दिन-रात्रि को यह नाव नाना प्रकार के बाद्य-युन्त्र बजाती और गाती हुई निकलती है।

दूसरे दिन तीसरे पहर की गाड़ी से हम स्विटज्र रलेंड जाने वाले थे, परन्तु रास्ते में इटली देश का एक प्रधान व्यापारों केन्द्र मिलान नामक नगर पड़ता था। धनश्याम वास और जगमोहनदास दोनों इस नगर में ठहरना चाहते थे, अतः हमने ता० १० अगस्त का दिन मिलान को देना तय कर लिया था। दोपहर को ३ बजे हमारी गाड़ी वेनिस से रवाना होकर ५ बजे के लगभग मिलान पहुँची। मिलान में हम लोग पंलिस नामक होटल में ठहरे। होटल एकदम नया बना था और हर प्रकार की नवीन सुविधाय होटल में मौजूद थीं। मिलान में कोई विशेष बात न थी, पर व्यापारी केन्द्र होने तथा एक नवीन शहर होने के कारण अब तक देखे हुए इटली के सब शहरों की अपेक्षा मिलान हमें अधिक सम्पन्न दिखाई दिया। बड़े-बड़े नये मकान और साफ-सुथरी सड़कें। रात्रि को हम एक इटलियन सिनेमा देखने गये। फिल्म में इटलियन भाषा के सिवा और कोई नयी बात न थी।

दूसरे दिन धनश्यामदास और जगमोहनदास शहर में धूमने गये। मैंने फिर अपना समय इस पुस्तक में लगाया।

मिलान से हमारी गाड़ी ३ बजे के लगभग रवाना होती थी और जिनीवा पहुँचती थी रात को ६ बजे के करीब । रास्ते में हम ग्राह्प्स पर्वत श्रेगों को पार करने बाले थे और इस ग्राज्ञा से कि स्विटजरलेंड के रमग्गीय दृश्य देखने को मिलेंगे हमारे मन ग्रत्यन्त उत्साहित थे।

अपना सामान ले हम स्टेशन पहुँचे और ठीक समय हमने इटली देश से स्विट-बरलंड को प्रस्थान किया।

## इटली देश और उसकी समस्याएँ

भूमध्यसागर में इटली देश की स्थिति ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। समूचे भूमध्य सागर को मानों वह दो क्षेत्रों में विभक्त करता है। पश्चिम में कोई सवा तीन लाख़ वर्ग मील समुद्र है ग्रीर पूर्व में लगभग इसका दूना। इसके श्रतिरिक्त इटली का दक्षिणी छोर ग्रीर सिसली लगभग ग्रफीका महाद्वीप को छूते हुए हैं। इस केन्द्रीय स्थिति के कारण किसी युग में रोम का प्रभुत्व लगभग सारे यूरोप ग्रीर ग्रफीका के उत्तरी भाग पर छाया हुआ था।

महान् रोमन साम्राज्य का विकास इटली की केन्द्रीय स्थिति और इस देश के उस काल के अत्यन्त कर्मठ देशवासियों के कारण ही सम्भव हुआ। पाँचवीं शताब्दी तक भी रोम का प्रभुत्व भूमध्यसागर के प्रदेश यूरोप के कुछ भाग और निकटपूर्व में बना रहा। सामाजिक अधःपतन और उत्तर व पूर्व से होने वाले बर्बर आक्रमण रोमन साम्राज्य के पतन के मूल कारण बने।

इटली की शक्ल जैसा पहलें भी लिखा है एक ऊँचे एड़ीदार जूते की सी है जो एक तिकोने पावाए सिसली को मानों ठोकर लगाने वाला हो। अधिकांश इटली पार्वत्य प्रदेश है। उत्तरी भाग में पो नदी वरदान सिद्ध हुई है। उत्तर में ब्रालप्स् पर्वत इटली को ब्रास्ट्रिया, स्विटजरलैंड ब्रीर फ्रांस से ब्रलग किये हुए हैं।

जिस समय यूनान देश संसार की एक महान् शक्ति माना जाता था उस समय इटली के दक्षिणी भाग में कई यूनानी उपनिवेश थे। उघर उत्तर में कुछ लेटिन जाति के लोगों ने रोम की स्थापना की। इस छोटे देश पर पहले नरेश राज्य करते थे, फिर इसने साम्राज्य का रूप धारण किया और रोम की सत्ता संसार में जात हुई। चौथी शताब्दी में रोम पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य में बट गया। पूर्वी साम्राज्य, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी एक हजार वर्ष तक चलता रहा। गौथ, बांडल, हूंड और लोम्बाड़ों के आक्रमण और पराजय होने पर भी रोम की शक्ति का हास न हुआ और धीरे-धीरे सीजर का यह वंभवशाली नगर मसीही धर्म का केन्द्र तथा पोप का निवास स्थान बन गया। १४४३ में कुस्तुनतुनिया का पतन होने पर तुर्की से भागने वाले विद्वानों को इटली में शरण मिली थ्रौर बाद में बौद्धिक जागृति का वह महान् भ्रान्दोलन चला जिसे 'रिनासों' कहते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में इटली की एकता और उसके संगठन का प्रश्न उठा। इटली की स्वतन्त्रता और एकता के निर्माता हैं मेजनी, गैरीबाल्डी और केबूर। इन तीन व्यक्तियों की चर्चा किये बिना इटली का कोई भी इतिहास पूरा नहीं कहा जा सकता। मेजनी को नैतिकता, गैरीबाल्डी के बल-प्रयोग, केबूर की राजनीतिक सुभव् भे से इटली ने वह रूप धारण किया जिसके कारण बाद में वह संसार के शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा।

इटली के इतिहास में मेजनी का बड़ा महत्त्व है। इस बात को समभनेवाला वह पहला व्यक्ति या कि इटली की एकता प्रयत्नसाध्य है। अपने इस विश्वास को अन्य व्यक्तियों में भी फूँ कने में वह सफल हुआ। परिग्णाम यह हुआ कि इटली का नवयुवक वर्ग देश-प्रम में मग्न हो उठा। इस प्रकार मेजनी इटली की स्वतन्त्रता और एकता का पंगम्बर सिद्ध हुआ। मेजनी का जन्म १८०५ में हुआ और मृत्यु १८७२ में।

गैरीबाल्डी ने तलवार के जोर से इटली को एक करने का प्रयत्न किया। उसने सिसली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की और रोम पर भी धावा बोलने की ठानी, किन्तु इससे फ्रांस के साथ युद्ध आरम्भ हो जाने का खतरा था। यहाँ केबूर की राजनैतिक दूरविशता ने सहायता की। उसने नेपोलियन तृतीय के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये। उसका विश्वास प्राप्त किया और सहायता भी; और ऐसी स्थिति उत्पन्त कर दी कि अन्त में रोम भी इटली का श्रंग बन गया। रोम को स्वतन्त्र और संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। और इस प्रकार मेजनी का स्वप्न साकार हुआ।

गरीबाल्डी एक कुशल सेनापित था। मेजनी ने जो जीवनदायिनी शक्ति अपने विचारों से उत्पन्न की थी और केबूर ने जिसे अपनी राजनीतिकता से सुरक्षित बनाया, उसे गैरीबाल्डी ने बहुत हद तक मूर्लरूप प्रदान किया।

केबर राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान् था और इटली के देश-भक्तों में केवल उसी ने यह अनुमान लगाया था कि विदेशी सहायता के बिना इटली का उद्घार सम्भव नहीं।

इटली की एकता और संगठन का काम विकटर इमेनुब्रल के शासन-काल में

सम्पन्न हुन्ना। वह १८६१ ईसवी में शासनारूढ़ हुन्ना था।

ग्रास्ट्रिया ग्रीर जर्मनी के साथ बचाव सन्धि कर लेने पर भी इटली १६१४ में मित्रराष्ट्रों की ग्रीर से पहले महायुद्ध में सम्मिलित हो गया। वर्साइल की सन्धि के पश्चात् इटली को काफी निराशा हुई, क्योंकि न तो उसे भूमध्यसागर में मनोवांच्छित नियन्त्रसा स्थल प्राप्त हुए श्रीर न उसे उपनिवेश बढ़ाने की ही सुविधा मिली। मुसोलिनी ने इटली के इस ग्रसन्तोष से लाभ उठाकर १६२२ से १६४३ तक के समय में उसे एक फासिस्ट राज्य का रूप दे दिया। पहले यह फासिस्ट राज काफी सिहिब्गु रहा ब्रीर उसने राष्ट्रसंघ (लीग ब्रॉ. ह नेशन्स) के साथ काफी सहयोग भी किया, पर बाद में जर्मनी की शह पाकर इटली साम्राज्यवादी होने लगा। द्वितीय महायुद्ध में इटली ने जमंनी के साथी के रूप में प्रवेश किया। आरम्भ में तो इटली और जमंनी पक्ष को विजय होती रही किन्तु बाद में पांसा पलट गया श्रीर १६४३ में इटली ने मित्रराष्ट्रों के सामने ब्रात्मसमर्परण कर दिया। इटली की हार का भी मूल काररण वही था जो उसके दूसरे साथी देशों की हार का अर्थात् साधनों का प्रचुर न होना। वर्तमान युग में युद्ध का निरांय बाहुबल अथवा सैन्यबल से नहीं होता, हाँ, कुछ काल के लिए इनका प्रभाव अत्यन्त घातक हो सकता है। जर्मनी के पास प्रथम श्रेगी की सेनां थी और हथियार भी ग्राधुनिकतम थे, किन्तु जब लड़ाई लम्बी खिचने लगी तो धीरे-धीरे उसके साधनों ने भी जवाब दे दिया। इधर मित्रराष्ट्रों के पास साधन का बाहुल्य था। लड़ाई में भाग लेने वाले प्रमुख देश ये-- रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ग्रीर ग्रमेरिका। क्स ब्रत्यन्त विशाल ग्रीर साधन सम्पन्न देश हैं। ब्रिटेन के ग्रपने साधन कम ग्रवश्य है पर उसे राष्ट्रमंडल ब्रौर ब्रपने ब्रधीन उपनिवेशों से सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। फ्रांस का ह्रास सभी को विदित है जो बहुत कुछ अपनी कमजोरी ग्रीर नेताओं की ग्रनिश्चित मनोवृत्ति के कारण ग्रत्यन्त शी झ जर्मन एड़ी के नीचे झा गया या। ग्रमरीका भी रूस की तरह बहुल साधनों वाला देश है। इस प्रकार इटली, जर्मनी और उनके हिमायती देशों के साधनों की तुलना में मित्रराष्ट्रों के साधन कहीं ब्रधिक थे। इसलिए युद्ध के बन्त में विजय किसकी होगी इसमें तो किसी को सन्बेह ही नहीं या।

यहाँ किसी भावी युद्ध की सम्भावना के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तुत करना अनुवित न होगा। विद्वानों और दूरदर्शों लोगों का मत है कि यदि भविष्य में कोई युद्ध हुआ तो वह ग्लोबल युद्ध होगा अर्थात् समूची पृथ्वी को अपनी लपटों में लिये बिना न रहेगा। पूरी सम्भावना इस बात की है कि इससे पृथ्वी का विनाश ही हो जाय। इसका कारण सभ्यता और विज्ञान के प्रगति के साथ-साथ युद्ध का रूप वदलते जाना है। पहले युद्ध बाहुबल पर निभर होता था। जिसके शरीर में बल अधिक होता था वह कम बलशाली को दबोच डालता था। फिर शस्त्रों का युग आया; जिसके पास शस्त्र अच्छे होते थे वह निकम्मे शस्त्र दालों को परास्त कर सकता था। स्मरण रहे कि भारत पर मृगल साम्राज्य छा जाने का एक कारण यह भी था कि आने वालों के पास शस्त्र और सैनिक सामान अधिक उपयुक्त था। इसके उपरान्त यह स्थिति हो

गयो कि जिसके साधन अधिक हैं अन्त में लड़ाई वही जीत सकता है। दूसरे महायुद्ध के समय यही स्थिति थी। किन्तु अब अख़ शस्त्रों का युग है। अब बात की बात में शहर के शहर समाप्त किये जा सकते हैं और कृष्मि कीटाणु फैलाकर दूर-दूर तक लोगों को निध्किय बनाया जा सकता है।

ग्रव हम फिर ग्रपने मुख्य विषय पर श्राते हैं। इटली भूमध्यसागर के तुर्कों, फांस ग्रोर स्पेन ग्रादि देशों से ग्राकार में छोटा है। दोनों महायुद्धों के पश्चात् उसकी रूपरेखा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। दितीय महायुद्ध के पूर्व जमंनी की तरह इटली भी बहुधा जगह की कमी की शिकायत करता था। मुसोलिनी हिटलर के स्वर में स्वर मिलाकर कहते थे कि हमारे पास जगह कम है ग्रीर हमारी ग्राबादी श्रिषक है। मेरे विज्ञार से इटली के ग्रन्य ग्रभाव ग्राधिक खटकने वाले हैं—जैसे कि साधनों की कमी, बुरी जलवाय, देश के ग्राधिकतर भाग का पठारी होना ग्रीर बंदरगाहों का ग्रभाव। इसके ग्रलावा सैनिक दृष्टि से भी उसकी स्थित काफी खतरनाक है।

इटली की अर्थ-व्यवस्था पर विचार करते हुए उस भीषण विनाझ को याव रखना आवश्यक है जो द्वितीय महायुद्ध के कारण हुआ। इटली युद्ध का एक प्रमुख स्थल या और घनी आवादी होने के कारण विनाझ की विभीषका द्विगृणित हो गयी थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्थिति होने के कारण इटली मित्रराष्ट्रों के आक्रमण का शिकार हुआ और शतु राष्ट्रों के आक्रमण का भी।

युद्ध से पूर्व इटली में उसकी झावश्यकता का ६४ प्रतिशत भाग पैवा होता या। युद्धकाल में इस उत्पादन में काफी कमी हो गयी और झब तक भी स्थिति को पूरी तरह सुधारा नहीं जा सका है। इटली के उद्योग की स्थिति और भी चिताजनक है। युद्धकाल में बिजली उत्पन्त करने के झनेकों केन्द्र नच्ट हो जाने से झब कारखानों के लिए काफी बिजली प्राप्त नहीं होती। उधर इटली की भूमि-समस्या भी जटिल है। खेती के तरीके भी आधुनिकतम नहीं है और भूमि की उपजाऊ शक्ति में भी कमी है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इटली के उद्योग व्यापार और कृषि के विकास की भविष्य में भी सम्भावना नहीं। पर यह स्पट्ट है कि आर्थिक स्थिति में मुधार किये बिना राष्ट्र को संकटमुक्त नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र इटली की काफी सहायता कर सकेगा, इसमें सन्देह नहीं।

श्राज इटली यूरोप का शायद सबसे गरीब देश है। इसके अतिरिक्त इटली की राजनैतिक स्थिति चिंता का कारण बनी हुई है। यद्यपि एक तरह इटली फ्रांस से अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि जहाँ फ्रांस में आये दिन सरकारें बदलती रहती हैं वहाँ इटली में युद्ध-काल के पश्चात् सीनोर डी गास्पेटी की हो सरकार बनी हुई है, किन्तु सामाजिक असंतोष से लाभ उठाकर विभिन्न राजनैतिक पार्टियाँ सरकार को उलटने के प्रयत्न में रहती हैं। पिछले दिनों होने वाले चुनावों में यद्यपि सीनोर डी गास्पेटी हो विजयी रहे और उन्होंने सरकार बनायी किन्तु उनको बहुमत अधिक प्राप्त नहीं है। इटली की कम्युनिस्ट पार्टी भी अधिक प्रवत है। कहा जाता है कि इटली की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में तीसरे नम्बर की पार्टी है। इसके नेता सीनोर टोगलियाटी हैं।

अन्त में हम लेते हैं इटली की अन्तर्राष्ट्रीय नीति को। संक्षेप में इटली शक्ति-सन्तुलन की नीति पर चलता रहा है। जब भी उसे अपने विकास का, अपने को आगे बढ़ाने का अवसर मिला उसने उसे हाथों से निकलने नहीं दिया। इटली का गत तीन हजार वर्ष का इतिहास पतन और उत्थान, उत्थान और पतन की ही कहानी है। कला और विज्ञान का कदाचित ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिस पर इटली की प्रतिभा का चिन्ह ग्रंकित न हो। आखिर को इटली दांते, माकों पोलो, लियो नादो दा विसी, गैलीलियो और मारकोनी का देश है। इटली वह देश जो संसार के कलाकारों को सदा ही प्रिय रहा है।

## यूरोप के उस देश में जिसे प्रकृति ने सबसे अधिक रमग्गीयता दी है

मिलान से चलकर जब हमारी ट्रेन स्विट जरलेंड की धरती पर आयी तब कैम्पोंकोलोंगो स्टेशन पर रेल के डब्बों में ही यात्रियों के पासपोटों ग्रादि की जांच हुई। हमारे पासपोटों ब्रादि की जांच भी हमारे डब्बे में ही हुई। इस काम में वैसी वेर नहीं लगी जैसी हवाई ग्रड़डों पर लगती है ग्रीर इसके बाद ही ग्राल्पस् की पर्वत-श्रीरायां ब्रारम्भ हुईं। यद्यपि ये श्रीरायां कुछ पहले से ही मिलने लगी थीं पर अब इनकी उँचाई ग्रीर गहनता बढ़ने लगी। हम समभते थे कि जिस प्रकार भारत में शिमला, दार्जीलिंग ब्रादि की रेलें पहाड़ों पर धूम-धूम पर चढ़ती हैं, ब्रौर कभी-कभी तो रेल की पातों के घुमावदार चार-चार रास्ते एक साथ दीख पड़ते हैं वैसा ही स्विटजरलेंड के मार्ग में होगा; पर यहाँ वैसा न हुमा। मैदानों के सद्श मार्ग सीघा था, हाँ, गुफाएँ बार-बार मिलती बीं श्रीर इनमें कई काफी लम्बी थीं। दोनों श्रीर पर्वत-श्रेरिएयां थीं, कहीं ऊँची, कहीं नीची, कहीं वृक्षों से ढकी हुई सधन हरी, कहीं विना एक भी दरस्त के एकदम नंगी। बहुत ऊँची, श्रेतियों के ऊपरी जिसरों पर बरफ के भी दर्शन हुए, जो अनेक स्थलों पर सूर्य की क्वेत किरएों में हीरे के ढेरों के सद्दा चमक रहा था। कभी-कभी जल-प्रपात भी दृष्टिगोचर हो जाते थे और कभी-कभी पवंतों के चरणों में बहती हुई पहाड़ी सरिताएँ। एक स्थान पर ऐसी ही एक नदी का नीर इतना सफेद या कि जान पड़ता था कि वह नीर की नदी न होकर क्षीर की नदी है। रेल विजली से चलने वाली होने के कारण तेजी से चली जा रही थी और रेल की उस तेज चाल के कारए जान पड़ता था कि दोनों स्रोर के पहाड़ हमारे पीछे की ब्रोर जोर से भागे चले जा रहे हैं। सारा दृश्य ब्रत्यन्त मनोरम था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इस दृश्य में विशाल भीलों के मिलने तक हमें कोई नयी बात न मालूम हुई। भारत में काश्मीर, शिमला, मसूरी, दार्जीलिंग म्रादि के पहाड़ी दृश्य भी ठीक ऐसे ही हैं, काश्मीर की उपत्यका के तो कई स्थानों पर इन दृश्यों से भी कहीं श्रधिक सुन्दर।

कुछ समय पहले तक इस बात पर कई बार विवाद चल पढ़ता था कि काइमीर अधिक मुन्दर है या स्विटजरलेंड, पर जिन्होंने दोनों स्थानों को देखा है उनमें से अधिकांश लोग अब यह मानने लगे हैं कि काइमीर स्विटजरलेंड से अधिक रमग्गीय है। हाँ, काइमीर में जो कुछ किया है प्रकृति ने, मानव ने प्रकृति की देन को ग्रीर ग्रधिक परिष्कृत करने का बहुत थोड़ा प्रयत्न किया है। स्विटजरलेंड में प्रकृति से मानव को जो कुछ मिला है उसे मानव ने ग्रीर ग्रधिक सुन्दर तथा रमग्रीय बना दिया है। तो जितीवा भील ग्रथवा लीमान भील मिलने तक हमें सारे दृश्य में उसके ग्रत्यधिक सुन्दर होने पर भी कोई नवीनता दृष्टिगोचर नहीं हुई, पर ज्यों ही जिनीवा भील के दर्शन हए त्यों ही सारे दृश्य में एक नवीनता आगयी। यद्यपि काश्मीर की उपत्यका में भी अनेक भीलें हैं, पर इतनी बड़ी कोई नहीं। जिनीवा भील की लम्बाई ४४ मील और अधिक से अधिक चौड़ाई ६ मील है। वह चन्द्राकार है। भील के सब और कंबी-कंबी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से कई के जिलरों पर सदा बरफ जमा रहता है। अधिकांश पहाड़ियाँ हरे चीड और देवदारु तरुओं से आच्छादित है। ऊपर के शिखरों पर जमें हुए दवेत बरफ ब्रीर उसके नीचे हरी कच्छ; इन पहाड़ियों के भील के जल में प्रतिबिम्ब पड़ने से दृश्य ग्रत्यन्त सुहावना या। सन्ध्या हो रही थी। ग्राकाज्ञ के निर्मल न होने के कारए। वृदय को और ग्रधिक सुषमा मिल गयी थी, क्योंकि बादलों को बस्त होते हुए बरुए की मयुलों ने कहीं बरुए और कहीं सुनहरी बना दिया था। इन रंगों का प्रतिबिम्ब बरफ से ढके हुए इवेत पर्वतों के शिखरों, हरे तक्स्रों स्रीर भील के नीले नीर पर धनोखा रंग बरसा रहा या। कुछ ग्रीर ग्रेंथेरा होने पर भील के उस पार बसे हुए छोटे-छोटे गाँवों में बिजली का प्रकाश फैला। ग्रव तो हवा के वेग से चलती हुई ट्रेन की चाल के कारण सारा दृश्य एक स्वप्त-भूमि-सा जान पड़ने लगा। हम तब तक इस दृश्य को निर्निमेय दृष्टि से देखते रहे जब तक ग्रॅंघेरे की काली चादर ने सारे दृश्य को उककर हमारी खाँखों से ख्रोफल न कर दिया।

हमें लूसान स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ी। यहाँ से जिनीवा पहुँचने में केवल कुछ ही मिनट लगे। जिनीवा पहुँचते ही स्टेशन पर हमें एग्नर इण्डिया इण्टरनेशनल के प्रतिनिधि मिले, जिन्हें हमारे जिनीवा पहुँचने की सूचना स्विटज़रलेंड के भारतीय दूतावास ने बनें से भेजी थी और किसी अच्छे होटल में हमारे ठहरने का प्रबन्ध करने को कहा था। इन सज्जन से मालूम हुग्रा कि ला रंसीडेन्स होटल में हमारे ठहरने की व्यवस्था की गयी है, क्योंकि भील के किनारे के होटलों में, जो जिनीवा का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, कोई जगह नहीं मिल सकी।

जब हम प्रयमा प्रसवाब लेकर स्टेशन से बाहर निकल रहे ये उस समय श्री भ्रोमप्रकाश प्रयवाल भी हमारे स्वापत को पहुँच गये। श्री प्रयवाल बनं से मोटर द्वारा लगभग १०० मील दूर यहाँ आये थे और भारतीय दूतावास का पत्र भी लाये थे, जिसके द्वारा स्विटज्रलेंड में हमारा स्वागत किया गया था। इस स्वागत में और अधिक विशेषता इसलिए आ गयी थी कि श्री अग्रवाल जगमोहनदास के मित्र थे और भारतीय दूतावास के राजदूत श्री आसफअली (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) थे गत ३२ वर्षों से राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मेरे साथियों में एक।

पहले हम लोग होटल पहुँचे। इस समय रात के १० बज रहे थे। माजूम हुआ कि होटल का रंस्टराँ ६।। बजे ही बन्द हो जाता है अतः हमें किसी अन्य जगह भोजन को जाना होगा। अपना सामान होटल के कमरों में जमा कर हम श्री अथवाल के साथ एक अन्य रंस्टराँ में भोजन को पहुँचे। भोजन करते-करते ही हम लोगों ने श्री अथवाल की सहायता से स्विटज्रलेड घूमने का अपना कार्यक्रम बनाया।

श्री ग्रग्नवाल को दूसरे दिन ग्रपने ग्राफिस जाना या। ग्रतः वे हमें रात्रि को जिनीवा के कुछ भागों में घुमा, होटल में पहुंचा, रात को ही बर्न लौट गये। श्री ग्रग्नवाल ने जगमोहनदास की मित्रता के कारए। ही बर्न से जिनीवा सौ मील ग्राने-जाने का यह कथ्ट उठाया था।

दूसरे दिन से हमने स्विट जरलेंड घूमना ग्रारम्भ किया। देश का कुछ हिस्सा, श्रीर ग्रत्यन्त मनोरम हिस्सों में एक, हम मार्ग में रेल से देखते हुए श्राये थे, शेष में का कुछ भाग हम ग्रपने कार्यक्रम के तीन दिनों में देख सकते थे।

सबसे पहले हमने जिनीवा नगर देखा। प्राकृतिक दृष्टि से नगर अत्यन्त सुरम्य स्थान पर बसा हुआ है। चारों तरफ की पहाड़ियों के बीच एक समतल भूमि-खण्ड पर यह नगर बसाया गया है। इस भूमि-खण्ड की जोभा चारों और की सघन हरियाली तथा बीच की भील के कारण बहुत बढ़ गयी है। इमारतें एकदम आयु-निक ढंग की हैं। सड़कें भी काफी चौड़ी और साफ हैं। जहर में पूरी सफाई रखनें का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। नगर बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है।

भील में एक स्थान पर पानीका एक फव्वारा चला करता है (चित्र नं० ४४)। इस फव्वारे को देख मुक्ते न्यूचीलंड में गन्धक की भील में से कभी-कभी पाँच-पाँच सौ फूट ऊँचे उठनेवाले फव्वारे याद था गये। जिनीवा की भील का यह फव्वारा न्यूज़ी-लंड के उन फव्वारों के समान ही था अन्तर इतना ही था कि न्यूज़ीलंड के वे फव्वारे सदा नहीं चलते थे, बीच-बीच में चलने लगते और इस फव्वारे से कहीं ऊँचे उड़ते और फिर बन्द हो जाते। वे अपने आप चलते, किसी मानव निर्मत मशीन से नहीं। जिनीवा की भील का यह फव्वारा मानव की सृष्टि है अतः सदा चला करता है। इसीलिए इसे देखने की उतनी उतकण्ठा भी नहीं रहती जितनी कभी-कभी उड़नेवाले न्यूज़ीलंड के फव्वारों की।

जिनीवा की ग्राबादी सवा लाख से भी कम है। याँ तो स्विटजरलेंड ही बहुत छोटा देश है; क्षेत्रफल है १५ हजार ६४० वर्गमील ग्रौर ग्राबादी है ३२ लाख ५२ हजार ६६४। ऐसे छोटे से देश के नगर तो और छोटे होने चाहिए, पर देश की आबादी को देखते हुए यहाँ के नगरों की जनसंख्या अधिक कही जा सकती है। स्विटजरलेंड के सबसे बड़े चार नगर है जिनकी ब्राबादी एक लाख से ब्रधिक है। इनमें से राजधानी वर्न की बाबादी १ लाख ३० हजार, जुरिच की बाबादी ३ लाख ३६ हजार, बेसल की ग्राबादी १ लाख ६२ हजार ग्रीर जिनीवा की ग्राबादी १ लाख २४ हजार है। जिनीवा का नम्बर स्विटज्रलेंड के बड़े नगरों में तीसरा आता है। यह न इस देश की राजधानी है ब्रीर न व्यापारी केन्द्र, परन्तु ब्रन्तर्राब्दीय दृष्टि से जिनीवा का बड़ा महत्त्व है। इसका कारएा है यहाँ लीग ब्रॉफ नेशन्स का वर्षों तक बक्तर रहना और अन्तर्राष्ट्रीय अनेक परिवदों का होना । फ्रांस के समीप होने के कारए यहाँ के प्रदेश में फ्रेंच-भाषी प्रधिक रहते हैं । बेसल जर्मनी और स्विटजरलेंड के बीच सम्पर्क ग्रीर ग्रादान-प्रदान का मार्ग है। जिनीवा उसी प्रकार फांस ग्रीर स्विटजरलेंड के बीच ब्रादान-प्रदान का मार्ग है। दोनों ही नगर में एक एक युनिवर्सिटी है। जरिच का महत्त्व व्यापार तथा रेल-केन्द्र होने के नाते है। दूसरा काररण यह है कि वहाँ स्विटजरलेंड की अकेली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। सारे यूरोप में यह निराली बात स्विट उरलेंड में ही है कि बन देश का सबसे बड़ा नगर न होते हुए भी वहाँ की राजधानी है।

जिनीवा में हमें कोई पुराने खण्डहर ब्रादि नहीं मिले ब्रतः एक घंटे के भीतर हमने सारा नगर घूम डाला। पुराना प्राकृतिक सौन्दयं ब्रौर नवीन इमारतें, सड़कें इत्यादि तथा उनकी स्वच्छता के ब्रतिरिक्त ब्रन्य कोई दर्शनीय स्थान देखने को न था। बहर की घूमाई समाप्त कर हम लीग ब्राँक नेशन्स का दफ़्तर देखने पहुँचे। यह इमारत ब्रौर यहाँ का सारा कार्य देखने योग्य था (चित्र नं० ४६-४७)।

सबसे पहले यहाँ पहुँचकर हमने दोपहर के भोजन से निवृत्त होने का निश्चय किया। एक बज रहा था ब्रतः यहाँ के नियमानुसार दफ़्तर का काम १२॥ बजे से २॥ बजे तक बन्द रहता है। यह भी एक कारए। हुन्ना हमारे भोजन से निवृत्त होने को इच्छा का। इस इमारत में ही रैस्टराँ था ब्रतः भोजन के लिए किसी ब्रन्य जगह जाने की भी ब्रावश्यकता नहीं थी।

ठीक ढाई बजे एक मार्ग-प्रदर्शक के साथ, जो एक बड़े-से समुदाय को भवन दिखाने ले जा रहा था, हम लोग भी हो गये।

इस मार्ग-प्रदर्शक का काम समाप्त होने पर हम लोगों ने कुछ लोगों से मिलने और यहाँ का पुस्तकालय देखने का विचार किया। ब्रब हम लोगों ने अपना

४५. जिनीवा की भील का प्रसिद्ध फम्बारा



४६. लीग आफ्रां नेशना की इमारत; जिनीवा





४७. जिनीवा में लीग ब्रॉफ नेशन्स की इमारत के सामने का विचित्र लट्ट्

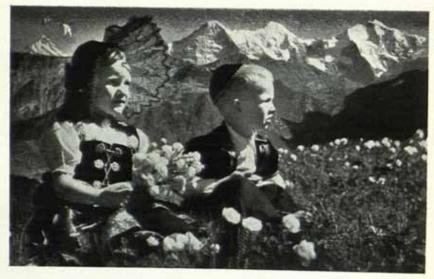

४८. प्रकृति की गोद में प्रकृति के दो मनोहर प्राणी, स्विटजरलैंड



४१. बर्न के प्रसिद्ध भालू

परिचय दे देना उचित समका । ज्योंही वहाँ के लोगों को जगमोहनदास का श्रीर मेरा परिचय-पत्र मिला, उन्होंने तत्काल हमें बला लिया और लीग आंक्ष नेशन्स तथा य, एन, ब्रो, के सम्बन्ध में उनकी ब्रोर हमारी काफी लम्बी बातचीत हुई।

इस बातचीत के बन्त में जब हमने उनसे अपनी पुस्तकालय देखने की इच्छा प्रकट की तब उन्होंने पहतकालयाध्यक्ष को फोन कर ४॥ बजे उनसे हमारा एपाइण्टमेण्ट कराया । सभी करीब ४ बजे थे । इस बाधे घण्टे में उन्होंने हमें लीग ब्रॉफ़ नेजन्स की ऐतिहासिक घटनाओं के संग्रह को देखने की सलाह दी।

ठीक ४।। बजे पुस्तकालयाध्यक्ष स्राये स्त्रीर उन्होंने हमें पुस्तकालय दिखाया। यहाँ ऐतिहासिक, राजनैतिक और आधिक तीन विषयों की पुस्तकों का बड़ा अच्छा संप्रह है। कितने ही प्रकार के विश्वकोश यहाँ संप्रहीत हैं और सारे संसार के कितने ही देशों के उपयुक्त विषयों पर पत्र-पत्रिकादि आते हैं। पुस्तकालय की सारी व्यवस्था, विशेषकर पुस्तकों की सूची रखने का तरीका भी दर्शनीय है।

युरोप के ग्रव तक के दौरे में प्राचीन स्थानों को छोड़ हमने जो स्थान ग्रौर बस्तुएँ देखी थीं उनमें इस पुस्तकालय का स्थान सर्वोपरि था।

लीग आफ़ नेशन्स की इस इमारत और पुस्तकालय की देखने के पश्चात् जब हम अपने होटल को लौट रहे थे उस समय हमें लीग आंफ़ नेशन्स की स्थापना से बेकर ब्रब तक ब्रन्तर्राष्टीय ज्ञान्ति के प्रयत्नों का तथा उनकी ब्रसफलताओं की एक के बाद एक घटनाओं का स्मरण आया। सन् १६१४-१८ के युद्ध के बाद अमेरिका के उस समय के प्रेसीडेंग्ट श्री वडरोविल्सन की राय का परिग्णाम लीग ब्रॉफ़ नेशन्स की स्थापना थी। अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्ति का यह पहला व्यापक प्रयत्न या इसमें सन्देह नहीं। पर इसकी सबसे बड़ी आरम्भिक ट्रेजिडी यह हुई कि जिस देश के राष्ट्रपति की राय के ब्रन्सार इस संस्था की स्थापना हुई वही देश इस संस्था में सम्मिलित नहीं हुआ। लीग आँफ़ नेशन्स ने विदव में शान्ति स्थापित रहे इसके कम प्रयत्न नहीं किये, पर इन प्रयत्नों के बावज़द सन् '३६ में सन् १६१४-१८ से भी कहीं बड़ा ग्रीर भीवरा संप्राम फिर हम्रा ग्रीर लीग ग्रांफ नेशन्स समाप्त हो गयी। इस युद्ध के बाद लीग बाँक नेशन्स के सद्श ही यू. एन. ब्रो. की स्थापना हुई है। यदि बारीकी से देखा जाय तो लीग ब्रॉफ़ नेशन्स बीर यू. एन. ब्रो. में नाम के सिवा बन्य बन्तर बहुत कम है । हाँ, एक अन्तर अवश्य है - लीग आँफ़ नेशन्स में अमेरिका सम्मिलित नहीं हुआ था, पर यू. एन. भ्रो. में तो वही सर्वेसर्वा है। जो कुछ हो, प्रक्त यह है कि यदि लीग ब्रॉफ़ नेशन्स सफल नहीं हुई तो क्या यू. एन. ब्रो. को सफलता मिलेगी ? उत्तर सरल नहीं है। श्रव तक यू. एन. श्रो. को भी सफलता नहीं मिल रही है। यू. एन, ब्रो, के रहते हुए ही कोरिया की लड़ाई हुई ब्रोर शान्ति के उपासक यू. एन, ब्रो,

ने उस लड़ाई में सबसे ब्रधिक प्रत्यक्ष भाग लिया । कहा उसने यही कि ज्ञान्ति को स्थापित रखने के लिए ही वह कोरिया का युद्ध कर रहा है, पर बाज जो भी युद्ध में सिम्मिलित होते हैं सब अपना यह उद्देश्य बताते हैं । वह समय अब बीत गया जब युद्ध विजय के लिए लड़ा जाता या श्रीर किसी को विजय करना एक महान् वस्तु मानी जाती थी। आज युद्ध होता है शान्ति के लिए। यू. एन. श्रो. के रहते हुए दक्षिए। अफीका में वहाँ के अद्येत निवासियों को मानवोचित अधिकार नहीं मिल रहे हैं और जो मानवोचित श्रधिकारों के लिए शान्तिमय सत्याग्रह करना चाहते हैं उन पर बेंत लगाये जाने की सजा दी जाने लगी है। इस समय सभ्य कहे जाने वाले काल में ब्रफ्रीका के सभ्य इवेत यह बर्बर दण्ड देने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या इससे अधिक कोई बर्बरता, महान् से महान् बर्बरता सम्भव है ? हमारे देश के काश्मीर प्रश्न का भी यू. एन. ग्रो. कोई हल नहीं निकाल सका है। क्या ब्रागामी युद्ध को यू. एन. ब्रो. रोक सकेगा ? कौन इसका उत्तर दे सकता है ? पर इसी के साथ यह बात भी माननी होगी कि यदि विश्व का पूर्ण संहार नहीं होना है तो लीग ब्रॉफ़ नेशन्स ब्रथवा यू. एन. ब्रो. किसी भी ऐसी संस्था का होना भी अनिवायं है। संसार के विचारक सारे संसार की एक सरकार की कल्पना कर रहे हैं । विदव-कल्याम के लिए सारे संसार की सरकार के ब्रतिरिक्त ब्रन्य मार्ग भी नहीं हैं। ब्रीर यदि यह नहीं होता है, यद नहीं रुकते हं, तो ब्राज नहीं तो कल बौर कल नहीं तो परसों हमारे इस जगत का नाश ब्रवश्यं-भावी है । जिस दिन बारूद ईजाद हुई थी, कौन जानता था कि इस छोटे से दिस्फो-टक पदार्थ के पश्चात धीरे-धीरे मामला एटम और हाइडोजन बमों तक पहुँच जायगा। ऐसा भी कोई बम बनना कदाचित् ब्रसम्भव न हो कि जिससे हमारा भूमण्डल ही टकड़े-टकड़े हो जाय। कहा जाता है मानव-मन का निर्माण प्रकृति ने इस प्रकार का किया है कि युद्ध अनिवायं है। मानव में पाशविक भावनाएँ प्रकृति की देन हैं यह में मानता है। राग-द्वेष से रहित जीवन-मुक्त मानव ही हो सकता है यह भी मुभ्ते स्वीकृत है। परन्तु राग-द्वेष व्यक्तियों के बीच होते हैं। व्यक्तियों के ऋगड़े मानव समाज में सदा रहेंगे यह मुक्ते मान्य है । लेकिन सामूहिक युद्धों में जो राग-देव प्रकृति से मानव को मिले हैं, उसका कितना ग्रंश रहता है, यह विचारगीय है। सेनाग्रों के योद्धा जब एक दूसरे से लड़ते हैं तब क्या उनकी कोई व्यक्तिगत अनुता रहती है ? एरोप्लेन जब बम बरसाते हैं तब क्या किसी व्यक्तिगतराग- द्वेष के कारए। ? में युद्ध को स्वाभाविक न मान एक अत्यन्त अस्वाभाविक वस्तु मानता हूँ और मुक्ते तो आव्ययं है कि सभ्य कहलाने वाले मानव-समाज में भ्रव तक यह मारकाट कैसे हो रही है ? कहा जाता है युद्ध सदा से होता ग्राया है। जो बात होती रही है वह सदा होती रहेगी ऐसा तो नहीं है। एक समय या जब मानव को मानव ला जाता था, आज तो यह नहीं होता । एक काल फिर ग्राया जब गुलाम-प्रथा के समय मानव-शरीर बेचे और खरीदे जाते थे । श्राज भी चाहे शोषण हो, परन्तु आज मानव-शरीर का कथ-विकय तो नहीं होता । यदि मानव की उन्नित हो रही है और यदि संसार का नाश नहीं होना है तो चाहे मानव-मन में राग-हेष की भावनाएँ प्रकृति ने वी हों, चाहे युद्ध श्रव तक होता रहा हो, एक न एक दिन ऐसा आना ही चाहिए जब जिस प्रकार मानव द्वारा मानव का खाना रुका, मानव-शरीर की खरीद-विकी रुकी, उसी प्रकार युद्ध की सदा के लिए समाप्ति होगी । इसके लिए लीग ऑफ़ नेशन्स, यू. एन. ओ. सदृश संस्थाएँ चाहे श्रव तक बार-बार श्रसफल क्यों न होती रही हों, ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता रहेगी । और यदि ग्रन्त में भी इस दिशा में हम सफल न हुए तो ? पर में तो बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं । में तो मानव उन्नित कर रहा है इसे माननेवाला हूँ । मुक्ते संसार का नाश न दिखकर उसका कल्याण दिखता है ।

दूसरे दिन हम जिनीवा से ग्रेन्दोन होकर बनं तक जाने वाले थे और बनं से भी आगे कुछ पहाड़ी स्थानों को देखने । ग्रेन्दोन (Grenchen) में घड़ों के कार-खाने हैं, जो उद्योग स्विटजरलेंड का मुख्य उद्योग हैं । मेडीरोना वाच-कम्पनी के मालिक श्री मैक्सदनीडर से श्री अग्रवाल का व्यक्तिगत परिचय था ग्रतः श्री अग्रवाल में फोन हारा इस फंक्टरी को देखने की हमारी व्यवस्था कर दी थी । जैसा पहले कहा जा चुका है बनं स्विटजरलेंड की राजधानी है और वहाँ है भारतीय दूतावास । चूंकि आजकल भारत के राजदूत श्री आसफअली थे, में स्विटजरलेंड ग्राकर बिना भारतीय दूतावास देखे और श्री आसफअली से मिले स्विटजरलेंड कैसे छोड़ सकता था ? फिर एक ऐसा पहाड़ भी में देखना चाहता था जहाँ बरफ में कुछ घूमा-घामा जा सके।

ता० १३ ग्रगस्त के प्रातःकाल ६ बजे की गाड़ी से दो दिनों के इस दौरे के लिए हम रवाना हुए।

ग्राज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी थी। कितना महत्त्वपूर्ण था ग्राज का दिन हमारे देश के लिए। जिन्हें हम भगवान का पूर्णावतार मानते हें वे ग्राज के दिन भारत की पुण्यभूमि पर ग्रवतीर्ण हुए थे। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सारा भारत पूर्व से पिश्चम ग्रीर उत्तर से दिक्षण तक ग्राज के दिन नाना प्रकार के उत्सव मनाता है। परन्तु जहां ग्राज हम थे वहां न तो इस दिन को हो कोई जानता था और विद्वानों को छोड़ न कोई भगवान कृष्ण को हो। सूर्यमण्डल में सूर्य तथा ग्रन्थ प्रहों के सामने हमारी पृथ्वी कितनी छोटी-सी चीज है ग्रीर ग्रन्थ सूर्यमण्डलों के सूर्यों तथा उनके विविध ग्रहों के सामने हमारा सूर्य तथा उसके ग्रह कितने छोटे। परन्तु इतने पर भी हमारी इस छोटी-सी पृथ्वी के ये भिन्न-भिन्न छोटे-छोटे देश,

आज के अत्यन्त तीव्रगामी यातायात के साधनों के होते हुए भी एक दूसरे से कितने दूर हैं कि एक दूसरे के घमं, संस्कृति, इतिहास किसी से भी तो परिचित नहीं। यातायात के इन साधनों के कारए हमें चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में नगण्य समय क्यों न लगे, भौगोलिक वृष्टि से चाहे हम एक दूसरे के कितने ही सिन्न-कट क्यों न आ गये हों, लेकिन जब तक मानसिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे के निकट माने का प्रयत्न न करेंगे तब तक संसार में भ्रापस का सच्चा प्रेम, सच्ची मैत्री, सच्ची सहानुभूति कदापि न हो सकेगी, जिसके बिना एक दूसरे के लिए सहिब्खुता और एक दूसरे के प्रति ब्रादर की भावना न ब्रायगी। एक दूसरे के समीप जाने के लिए हमें एक दूसरे के धर्म, संस्कृति, इतिहास सबको समक्तने का प्रयत्न करना होगा और इसके लिए सबसे बड़ा साधन है साहित्य । संसार के समस्त देशों के साहित्य के आदान-प्रदान का प्रयत्न संसार के लोगों को समीप से समीप लाने का सबसे बड़ा उपाय है। जिनीवा के लीग ग्रॉफ् नेशन्स का भवन देखने और वहाँ के कार्यों को समक्षने के बाद इस समय मेरे मन में संसार की समस्याएँ ग्रीर वे किस प्रकार हल की जायें ये ही प्रक्त उठ रहे थे। भारत से इतने दूर रहने पर भी हमने हर वर्ष के सद्श इस वर्ष भी जन्माष्टमी वत करने का निश्चय किया। में एक ब्रास्तिक वैध्एव कुल में जन्मा हुँ क्योर वैसे ही वायुमण्डल में पाला गया हूँ। वैष्णव संस्कारों का स्रभी भी मेरे मन पर थोड़ा नहीं पूर्ण प्रभाव है। मेरी सन्तित का भी यही हाल है। मेरे दामाद धनक्यामदास का कुटुम्ब भी वैष्णव कुटुम्ब ही है। ग्रन्य वर्षों का जन्माध्टमी वत हम लोग अपने देश में ही करते थे, जहाँ आज के दिन विविध प्रकार के उत्सव हुआ करते हैं अतः व्रत के कारए। कोई दिन या घटना विशेष रूप से स्मरए। रहती है इसका हमें सन्भव न हुआ था। स्विटजरलैंड में जन्माब्टमी का व्रत करने से हमें मालूम हुआ कि इस प्रकार के ब्रत विशिष्ट दिनों और घटनाओं की स्मृति के लिए कितना काम करते हैं।

हमारी गाड़ी ग्रेन्शेन स्टेशन कोई ११॥ वजे पहुँची। जिनीवा से ग्रेन्शेन जाने के लिए हमें रास्ते में एक स्थान पर गाड़ी बदलनी भी पड़ी थी। ग्रेन्शेन स्टेशन पहुँचते ही जिस घड़ी के कारखाने को हम यहाँ देखने ग्राये थे उसके मालिक श्री मेक्सइनीडर (Max Schneider) को हमने फोन किया। वे तत्काल ग्रवनी मोटर में हमें लेने पहुँचे, जब तक हम इनकी फंक्टरी पहुँचे तब तक दोपहर के बारह बज चुके थे। स्विटजरलेंड में ही नहीं पर सारे यूरोप में १२ बजे से दो बजे तक छुट्टी का समय रहता है, ग्रतः घड़ी की फंक्टरी बन्द हो चुकी थी। श्री मेक्सइनीडर ने हमें लंच के लिए कहा। हमने ग्रपने ग्रत का हाल बता केवल फल खा लेना स्वीकार कर लिया। जब तक श्री दनीडर लंच तथा हम फलाहार से निपट तब तक २ बज चुके थे। जैसे ही

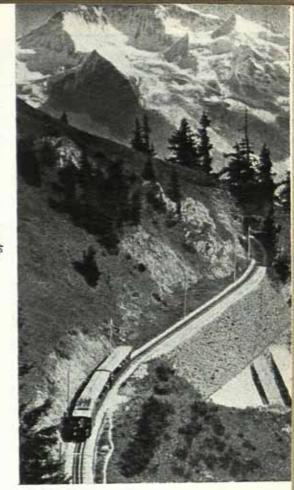

५० स्विजरलैंड की पहाड़ी ट्रेन का रास्ता मय ट्रेन के

५१. स्विटजरलैंड की पहाड़ी सड़क मय बसों के





५२-५३. जाड़ों में वर्फ गिरने के बाद स्विट्बरलैंड के दो हब्य



फंक्टरी खुली श्री इनीडर ने हमें फंक्टरी दिखायी। इस कारखाने में घड़ियां बनती न थीं, घड़ियों के विविध भाग आते और वे इकट्ठे किये जाते थे। यथार्थ में स्विटजर-लंड का घड़ी का उद्योग गृह-उद्योग है । घड़ी के ब्रलग-ब्रलग हिस्से कारीगर ब्रपने घरों में तैयार करते हैं। घड़ी के ये कारखाने उन भिन्न-भिन्न भागों को खरीदते धीर पूरी घडी बना देते हैं । कुछ कारलानों में इनमें से कुछ हिस्से भी बनते हैं, पर ऐसे कारलाने बहुत कम हे और पूरी घड़ी के समस्त भाग किसी एक कारखाने में बने ऐसा तो कोई कारखाना है ही नहीं । घड़ी के भिन्न-भिन्न हिस्सों को इकट्ठा कर पूरी घड़ी बना देना भी कम हुनर का काम नहीं। हमने इस फैक्टरी में देखा कि कितने कारीगर किस बारीकी से यह काम करते हैं । मैग्नीकाइंग काँचों की छोटी-छोटी दूरवीनों ब्रीर छोटी-छोटी चीमटियों, स्क ग्रांवि यन्त्रों की सहायता से इन विविध भागों को एक छोटी-सी हाय-घड़ी में, और स्त्रियों को तो अत्यन्त ही छोटी हाय-घड़ी में ठीक विठाते हुए इन कारीगरों के काम का निरीक्षण सचमुच एक दर्शनीय दृश्य था। एक ही कारीगर इन सब भागों को न बैठाता, एक कारीगर एक प्रकार के हिस्सों की, दूसरा दूसरे प्रकार के हिस्सों को, और तीसरा तीसरी प्रकार के । इस प्रकार अनेक कारीगरों के हाथों से गुजरने के बाद घड़ी पूरी घड़ी बनती और घड़ी के पूरी घड़ी बन जाने के पश्चात् वह ठीक समय देती है या नहीं इसकी कई प्रकार से जांच होती तथा इस जांच में समय की कोई गड़बड़ी निकलती तो वह ठीक की जाती। कारखाने में अनेक प्रकार की घड़ियाँ बन रही थीं-कोई साबी केवल घंटों ब्रीर संकिण्डों का समय देने वाली, कोई घंटों ब्रीर संकिण्डों के साय-साथ तारीख और वार बताने वाली, कोई इन सब के साथ चन्द्रमा की बढ़ती और घटती हुई कलाएँ भी दिखाती और कोई तारीख, वार, चन्द्र न बताकर केवल एलामें देती। कोई ऐसी बनती जिसमें चाबी देने की बावश्यकता न होती; कलाई पर धारण करने के बाद कलाई के हिलने-डुलने से उसकी चाबी भरती जाती। कोई 'शॉकप्रफ' बनायी जाती यानी गिरने से भी बन्द न होने वाली तथा पानी पड़ने पर भी चलती रहने वाली। घड़ियाँ सोने की, स्टील की तथा और भी कई धातुओं की बन रही थीं। स्त्रियों की तो कोई-कोई घड़ी इतनी छोटी थी कि उसका समय मुर्भ तो बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख सकना ही सम्भव न था।

हिवटजरलंड में दुनियाँ की सबसे अच्छी और सबसे अधिक घड़ियाँ बनती हैं। संसार के समस्त देशों को यह छोटा-सा देश घड़ियाँ देता हैं। प्रति वयं विविध प्रकार की अनेकों घड़ियाँ तैयार होती हैं। इनमें से स्विटडरलंड की आवश्यकता के लिए तो थोड़ी ही घड़ियाँ वहाँ रखी जाती हैं, श्रेष संसार के अन्य देशों में बेच दी जाती हैं। घड़ी के उद्योग में काम करने वाले हर कारीगर को मजदूरी भारत के रुपयों में लगभग आठ सी रुपया महीना पड़ता है।

पहले स्विटजरलेंड में सुत और रेशम-उद्योग प्रमुख थे, किन्तु बीसवीं शताब्दी में मशीन उद्योग सर्वोच्च हो गया । घडी-उद्योग मशीन उद्योग का ग्रत्यन्त महत्वपुरां ग्रंग है। इसके लिए कहीं ग्रधिक कुशल ग्रीर बारीक काम कर सकते वाले कारीगरों की ब्रावश्यकता होती है। स्विटजरलेंड में घडी-उद्योग का सुत्रपात सोलहवीं शताब्दी में हुआ। जिनीवा और जरिक इसके प्रमुख केन्द्र थे। घीरे-घीरे यह उद्योग बेसल प्रदेश में भी फैल गया। १६२६ में इस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ४८,४०३ थी । दस वर्ष पश्चात यह संख्या घटकर ३३,६३६ हो गयी किन्तु द्वितीय यद्ध के पश्चात संसार भर में स्विटजरलंड की घडियों की मांग बढ जाने के कारण इस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी। हीरा-जवाहरात उद्योग घडी बनाने के उद्योग से गहरा सम्बन्ध रखता है, क्योंकि घडी बनाने में भी उनकी ग्रावश्यकता पडती है।

ह्विटजरलेंड में ब्राजकल चार उद्योग प्रधान हं-धड़ियों का, रासायनिक पदार्थों (कंमिकल्स) का, मशीनरी का और खेती का । चारों उद्योगों में स्विटजरलंड के निवासी करीब-करीब बराबर संख्या में बेंटे हुए हैं । घड़ियों के सद्श यहाँ बने हुए रासायनिक पदार्थ और मशीनरी भी अन्य देशों को निर्यात होते हैं। यह छोटा-सा देश संसार के सम्पन्न से सम्पन्न देशों में एक देश है और इसका प्रधान कारण यहाँ के उपयंक्त चारों उद्यम हैं। घड़ी का उद्योग इन चारों में सवंप्रयम है।

उधर रेलगाडियों को बिजली से चलाने की व्यवस्था करने में स्विटजरलंड ने सचमच ही बहुत बड़ा काम किया है। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी के हस्के और उम्दा हंग के उन्दें बनाने की दिशा में भी वहां काफी काम हुन्ना। भारत में ऐसे डब्बे मेंगाकर प्रविशत भी किये गये हें श्रीर भारतीय रेलों के विकास में उनसे लाभ उठाने का भी विचार है।

वतंमान शताब्दी के ब्रारम्भ में स्विटजरलेंड श्रीद्योगिक उत्पादन का एक तिहाई भाग बाहर भेजता था, द्वितीय महायुद्ध छिड्ते न छिड्ते यह मात्रा दुगनी होगयी। घडी का कारखाना देखने के पश्चात् हमने कुछ घड़ियाँ खरीदों जो काफ़ी सस्ती कीमत में मिलीं।

लगभग ४ बजे हमारी गाड़ी बैन स्टेशन से बर्न जाती थी। ग्रेन्शेन से बैन जाकर रेल में बैठने से बर्न जाते हुए बैन में जो गाड़ी बदलती थी वह तबालत बच जाती थी। ग्रेन्शेन से बंन करीब १० मील ही पड़ता है ग्रतः श्री मेक्सइनीडर ग्रयनी मोटर में हमें बंन स्टेशन लाये बीर ठीक समय हम बने के लिए रवाना हो गये। ब्राज भी जिनीवा से बनं तक हम स्विटजरलेंड के रमशीय दृश्य देखते हुए ब्राये थे। रास्ते में हमने कई नगर देखे, जो यथार्थ में नगर न होकर कस्बे थे, पर सारी बाधनिक सुविधाओं से युक्त तथा ब्रत्यन्त सम्पन्त ।

बर्न हमारी गाड़ी बिना किसी विशिष्ट घटना के ठीक समय पहुँची। श्री श्रोमश्रकाश अश्रवाल हमें लेने स्टेशन पर मौजूद थे। बनं में हम केवल रात भर रहने वाले थे अतः वहाँ के एक होटल में हमारे ठहरने का प्रबन्ध श्री अश्रवाल ने किया था। सामान होटल में भेज हम लोग श्री आसफब्रली से मिलने चले, क्योंकि उनसे हमारे मिलने का समय ७ बजे नियुक्त था।

श्री ब्रासफब्रली के यहाँ जाते हुए श्री ब्रग्नवाल हमें उन रीछों को दिखाने ले गये जिनके कारण इस नगर का नाम बन पड़ा था (चित्र नं० ४६)।

जब हम श्री खासफझली के यहाँ पहुँचे तब वे हमारा रास्ता ही देख रहे थे। खासफझली साहव जिस बँगले में रहते थे वह भारत सरकार का है। इसे श्री धीरू भाई देसाई ने खरीदा था जब वे यहाँ भारतीय राजदूत होकर धाये थे। श्री धीरू भाई की याद खाते ही मुक्ते उनके पिता श्री भूलाभाई के समय की न जाने कितनी बातें स्मरण धायों। काल के कराल गाल से कौन बचा है? खाज न भूलाभाई थे, न धीरू भाई। खर, भूलाभाई तो वृद्धावस्था में गयं थे, पर धीरू भाई? कौन जानता है किसे कब तक रहना और कब जाना है?

श्री ब्रासफ अली मुक्त से वैसे ही प्रेम ब्रौर उत्साह से मिले जिस प्रकार कोई सगा भाई सगे भाई से मिलता है। उन्होंने जगमोहनदास ब्रौर धनश्यामदास को एक पितृत्व के समान ब्राज्ञीर्वाद दिया। कितनी बातें किस-किस जमाने की मुक्ते याद ब्रायों श्री ब्रासफ ब्रली से मिलकर। ब्रासफ ब्रली साहब ने बनें में हमारा होटल-निवास किसी तरह भी स्वीकार न किया। हमारा सामान तत्काल होटल से उनके यहाँ मेंगाया गया ब्रौर हम लोग वहीं ठहरे। हमारी ब्रब तक की इस यात्रा में ऐसा सौजन्यतापूर्ण व्यवहार किसी ने न किया था। करता भी कौन? ब्रासफ ब्रली साहब के सद्दा पुराना सम्बन्ध मेरा ब्रब तक मिले हुए किस व्यक्ति से था?

श्री ब्रासफब्रली के यहाँ ब्राच रात्रि के भोजन का निमंत्रए। मुक्ते फोन से पहले दिन ही जिनीवा में मिल चुका था। मेंने जन्माण्डमी के ब्रत का हवाला देकर केवल फल खाने की स्वीकृति वी थी। रात को भोजन के लिए श्री एन. सी. मेहता भी ब्राये मय अपनी पत्नी के। श्री मेहता ब्राजकल स्विटजरलेंड अपने पुत्र श्री ब्रायोक मेहता और उनकी पत्नी श्री चन्द्रलेखा के साथ ब्राये हुए थे। श्री एन. सी. मेहता को में भारत से ही जानता था, विशेषकर उस समय से जब नेहरू-ब्रिभनन्दन ग्रन्थ का नेहरू जी की जीवनी से सम्बन्ध रखने बाला भाग श्री मेहता ने लिखा था। श्रीमती चन्द्रलेखा से भी उनकी माता श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित के कारए। मेरा परिचय था, पर श्री एन. सी.मेहता की पत्नी श्रीर श्री ब्रशोक मेहता से में पहले कभी न

मिला या। हाँ, इतना में जानता या कि श्री खशोक मेहता फ्रांस के भारतीय दूता-वास के प्रथम सचिव हैं।

रात्रि के भोजन के समय श्री एन. सी. मेहता श्रौर श्री श्रासफश्रली से साहिित्यक तथा सांस्कृतिक विषयों पर बहुत सी बातें होती रहीं। श्राज मुभ्दे पहली बार
श्री श्रासफश्रली का सांस्कृतिक बातों के परिचय का हाल मालूम हुश्रा, विशेषकर
उनका भारतीय संगीत-शास्त्र का परिचय। इसी समय श्री श्रासफश्रली ने हम लोगों
के दूसरे दिन घूमने का कार्यक्रम भी बना दिया। हमें यह देखकर खेद हुश्रा कि बने
से हम स्विटजरलेंड के जिस प्रसिद्ध बरफ के महल को देखने जाने का विचार कर धाये
ये वहाँ समय की कमी के कारण हम न जा सकेंगे। इटली में नेपिल्स श्रीर पांपियाई
न देख सकने के कारण जैसा खेद हमें हुश्रा था वैसा ही यह भी था।

इसके बाद हम रात्रि को ही बनं देखने निकले। वैसा ही सुन्दर, साफ-मुबरा, अच्छी इमारतों और सड़कों वाला बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ तथा रम-एपिय पहाड़ियों से घिरा हुआ बनं नगर था, जैसा जिनीवा। जिस चीज ने यहां हमारा ज्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह थी वहां की एक अद्भुत घड़ो।

यह घड़ी एक प्राचीन घण्टाघर पर है। पहले यह नगर के द्वारों में से एक या। जब-जब घड़ी में घण्टा वजता है उसके मुन्दर डायल के सम्मुख कठपुतित्यों का जुलूस-सा निकलता है जिसमें रीछ तो बराबर ही उपस्थित रहता है। इससे पर्यटकों धौर बच्चों के लिए एक प्रमोद की सामग्री मिलती है।

रात को श्री झासकझली साहब के यहाँ लौट, रात्रि भर विश्राम कर, दूसरे दिन प्रातःकाल हमने अपने जन्माख्टमी वत का पारए। किया श्री झासकझली साहब के यहां की डबलरोटी झादि शाकाहारी सामग्री से, झौर झाज दिन भर की घुमाई के लिए मोटर में बनं नगर श्री झग्रवाल के साथ छोड़ दिया।श्री झग्रवाल को झाज दिन भर की छुट्टी श्री झासकझली ने इसलिए दे वी श्री कि वे हमें बनं के चारों झोर का पावंत्य प्रदेश भली भांति दिखा दें।

हमारे ब्राज के कार्यक्रम में यद्यपि कई स्थान रखे गये थे, पर हमारा सारा दिन केवल एक जगह ही बीत गया। इस जगह का नाम या इण्टरलाकन । इण्टरलाकन स्थिटजरलंड के ब्रन्थ छोटे-बड़े नगरों के सदृश एक सुन्दर पहाड़ी नगर है। नगर के बारों ब्रोर ब्राल्स की ऊँबी-ऊँबी श्रीएयाँ हैं, जिनमें ब्रनेक के ऊपरी शिखरों पर बरफ जमा रहता है। नीचे के शिखर हरित तहब्रों से व्याप्त हैं, जिनमें चीड़ ब्रोर देवदार के वृक्षों की बहुतायत है। युन (Thun) ब्रोर ब्रीन्ज (Brienz) नामक दो भीलों के बीच में बसे रहने के कारण इस नगर का नाम इण्टरलाकन है। इण्टरलाकन में ब्रनेक सुन्दर स्थान हैं (चित्र नं० १४-१५)। ब्रनेक उद्यान देखते ही बन पड़ते



५४. इन्टरलाकन के निकट का एक छोटा-सा गाँव

## ५५. इन्टरलाकन की भील



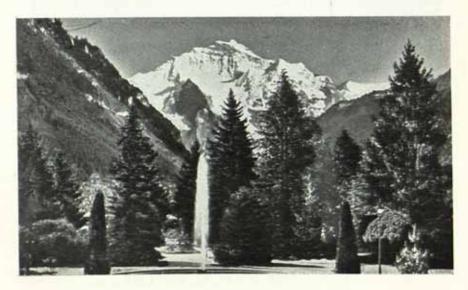

५६. इन्टरलाकन का एक बाग



५७. उपर्युक्त बाग में वनस्पतियों की बनी घड़ी जो बराबर समय देकर घंटा बजाती है

हैं। ऊँचे-ऊँचे सघन वृक्ष और उनकी गोद में रंग-बिरंगे फूलों से भरी हुई क्यारियाँ दर्शनीय हैं। एक बाग के एक म्रोर एक फूलों की घड़ी बनी हुई है जो चलती और बजती हैं (चित्र नं० ५६-५७)। इस पुष्प-घड़ी को देख मुभे न्यूजीलेंड की ठीक ऐसी ही एक घड़ी का स्मरण म्राया। इन दोनों घड़ियों में इतना म्रधिक साम्य था कि यह मानना ही पड़ा कि या तो इसे देख न्यूजीलेंड की घड़ी बनायी गयी है या न्यूजीलेंड की घड़ी देखकर यह घड़ी, पर चूँकि स्विटजरलेंड न्यूजीलेंड से कहीं पुराना देश है, इसलिए स्विटजरलेंड की ही यह घड़ी देखकर न्यूजीलेंड की घड़ी बनी होगी।

इण्टरलाकन पहुँचते हुए हम रास्ते में खूब घूमते तथा मार्ग के छोटे-छोटे गांवों को देखते हुए झाये थे। इण्टरलाकन में भी हम खूब घूमे। यहीं हमने लंच भी खाया और इण्टरलाकन से बनं लौटते हुए भी हमने रास्ते में घूमने की कसर नहीं रखी। झाज हमने स्विटजरलंड के अनेक गांव और कस्बे देखे। शहरों और कस्बों तथा गांवों में उनकी छुटाई-बड़ाई के अतिरिक्त और कोई विशेष अन्तर नहीं है। इमारतों में शहरों की इमारतें कुछ बड़ी और गांवों की कुछ छोटी हैं। सड़कों का भी यही हाल है। परन्तु जीवन की सारी आधुनिक सुविधाएँ बिजली, पानी का नल, पलश बाले पालाने, डाकघर और तारघर आदि-आदि जैसे शहरों में हैं, वैसे गांवों में भी। शहरातियों और देहातियों की वेषभूषा, रहन-सहन आदि में भी कोई अन्तर न दिखायी दिया।

लगभग ६ बजे सन्ध्या को हम इण्डरलाकन से वर्न आये। वर्न से जिनीवा हमारी गाड़ी ७ बजे के लगभग जाती थी। श्री आसफबली साहब से मिल-भेंट हम स्टेशन आये। हमारी गाड़ी ठीक समय वर्न से रवाना हो गयी।

बनं से जिनीवा पहुँचने में ट्रेन को लगभग दो घण्टे लगे। जिनीवा स्टेशन से हम उसी होटल में गये जहाँ इसके पहले ठहरे थे।

जिनीवा से पेरिस जाने का हमारा कार्यक्रम फिर हवाई जहाज से था। हमारा विमान तारीख १५ को ३ बजे के लगभग चलना था। तारीख १५ को इधर-उधर यूमने के सिवा हमें कोई काम न था। ठीक समय हमारा प्लेन जिनीवा से रवाना हो वो घंटे में पेरिस पहुँच गया। ग्राज बादलों के कारण बंपिग काफी हुग्रा, पर बंपिंग इसलिए विशेष कष्ट न वे सका कि जगमोहनदास ग्रीर घनस्यामदास से ग्राज मेरा फिर एक संवाद हो गया स्विटजरलंड पर।

## छोटे-से स्विटजरलैंड के महत्त्व के कारण

काइमीर की तरह स्विटजरलंड भी भूलोक का स्वर्ग है। काव्य-मय प्रवृत्ति के लोगों ने उसकी तुलना मृग-मरीचिका से की है। ऊँची-ऊँची पर्वत-श्रेगियों के हिमाच्छादित शिखर, मुस्कुराती-खिलखिलाती भीलें, पृथ्पों और हरियाली से लहलहाते चरागाह, घने छायादार जंगल और नये-पुराने गाँव व शहर सचमुच ही स्विटजरलेंड को इतना मुन्दर और श्राकर्षक बना देते हैं कि वह एक मृग-मरीचिका बनकर पर्यटक को स्मृति में सदा ही उलका रहता है। जिन्होंने स्विटजरलेंड देखा है उनकी तो यह दशा है पर जिन्होंने उसे नहीं देखा उसकी कल्पना में वह मृग-मरी-चिका की तरह भांकता है। कौनसा ऐसा दर्शक है जो ग्राल्प्स के ग्रवर्णनीय सोंदर्य को भूल सके ? शरद्-काल में बफं से ढकी चोटियाँ कितनी धवल, स्वच्छ ग्रीर मानव-जीवन की तुच्छता का बोध कराती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकृति के हम कितने समीप पहुँच जाते हैं। लगता है कि परमात्मा यहाँ-वहाँ, कली-फूल ग्रौर जरें-जरें में निवास करता है। मानवीय नश्वरता और प्रकृति की अनादि अनन्त अजल अमृतधारा का कैसा तन्मय ग्रीर बेसुघ करनेवाला बोघ होता है हमें । इसलिए कहना पड़ता है कि स्विटजरलेंड सरीखा दुनियां में शायद काइमीर के सिवा ग्रन्य कोई देश नहीं है। स्विटजरलेंड समस्त यूरोप का धड़कता हुग्रा कलेजा है। जैसा पहले कहा जा चुका है स्विटजरलेंड का क्षेत्रफल कुल १४,६४० वर्ग मील है, फिर भी वहाँ क्या नहीं है। इसलिए मेरा यह मत हुन्ना कि 'गागर में सागर' वाली जो उक्ति हम कवि बिहारी के लिए काम में लाते हैं उसे क्यों न स्विटजरलेंड के लिए भी काम में लाया जाय।

स्विटजरलेंड के प्राकृतिक दृष्टि से तीन भाग किये जा सकते हैं। दक्षिण और पूर्वी भाग में गर्वोन्नत झाल्प्स पर्वत हैं। उत्तर और पश्चिम में नीची जूए श्रेरिएयाँ हैं। बीच में उपजाऊ मैदान हैं, जहाँ सभी बड़े बड़े नगर है।

प्राकृतिक सौन्दयं के सिवा स्विटजरलंड की जिस विशेषता ने मुक्ते सबसे प्रधिक प्रभावित किया वह है उसका शान्ति ग्रीर स्वातंत्र्य-प्रेम । यूरोप में स्विटजरलंड के निवासियों ने सबसे पहले यह विखला दिया कि विभिन्न जातियों, बमों, भाषाग्रों ग्रीर संस्कृतियों वाले लोग सहज सद्भाव से साथ-साथ रह सकते हैं।

स्विटजरलेंड की स्थापना पहली अगस्त १२६१ को हुई थी। स्विटजरलेंड के वर्तमान संविधान की वो विशेषताएँ हैं—लोकतंत्र की उपासना और विदेशी संघषों में तटस्थता की नीति बरतना। ये दोनों सिद्धान्त १८४६ में प्रतिपादित किये गये। इन दोनों सिद्धान्तों की रक्षा करना और उन्हें क्रियान्वित करना सरल काम नहीं रहा है; कई बार स्विटजरलेंड को बड़े-बड़े निर्णय करने पड़े हैं, कई बार उसके पांब डगमगाये भी हैं, किन्तु इन दोनों सिद्धान्तों को स्विटजरलेंड आज भी सीने से लगाये हुए है। स्विटजरलेंड में मनुष्य द्वारा स्थापित स्वतन्त्रता भी मौजूद है और ईव्वर-दत्त प्राकृतिक स्वतन्त्रता भी।

स्विटजरलेंड में विभिन्न जाति के लोग निवास करते हं और विभिन्न देशों का उस पर शासन रहा है। सोलहवीं शताब्दी से पूर्व तो उसका इतिहास शेष मध्य पूरोप के इतिहास की तरह रोमन साम्राज्य का इतिहास था। १८१५ में स्विटजरलेंड में कनफंडरेशन की स्थापना की गयी। इसके बाद १८४७-४८ में एक गृह-युद्ध होने के अतिरिक्त स्विटजरलेंड का इतिहास शान्तिपूर्ण रहा है। १८४८ में स्वीकृत उसके संविधान में थोड़ा-सा परिवर्तन १८७४ में किया गया। स्विटजरलेंड कनफंडरेशन में २२ राज्य सिम्मिलत हैं। वहाँ की संसद् में दो सदन हैं—स्टेट कॉसिल अथवा राज्य-परिवद् और नेशनल कॉसिल अथवा राष्ट्रीय कॉसिल।

स्विटजरलेंड में एक लाख से अधिक आबादीवाले चार नगर है और दस हजार से अधिक की आबादी वाले २३।

भाषा की समस्या को स्विटजरलंड ने आइचर्यजनक सफलता के साथ निब-टाया है। वहाँ के ७२ प्रतिशत लोग जर्मन या इससे मिलती-जुलती भाषा बोलते हैं, २० प्रतिशत फ्रेंच-भाषी हूँ, ६ प्रतिशत इटालियन और एक प्रतिशत रोमांश-भाषी है। चारों ही भाषाएँ राज्य की स्वीकृत भाषाएँ है। चार भाषाओं के रहने पर भी स्विट-जरलंड एक संयुक्त और ब्रखण्ड राष्ट्र है। भारत की भाषा सम्बन्धी ब्रखण्ड समस्या को निबटाने में स्विटजरलंड के उदाहरण से कुछ सहायता ब्रवश्य मिल सकती है।

स्विटजरलेंड में सदा ही विदेशी बहुत बड़ी संस्था में उपस्थित रहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि स्विटजरलेंड में इस तरह विदेशियों के बने रहने से किसी भी समय राजनीतिक, आर्थिक अथवा किसी प्रकार का सामाजिक संकट उत्पन्न हो सकता है। परन्तु वहाँ की इस विशेषता को हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोग बड़ी जल्दी आपस में घुलमिल जाते हैं।

ग्रन्तर्रांख्रीय मामलों में तटस्य रहने का मूल्य स्विटजरलंड को काफी चुकाना

पड़ा है। पिछले युद्ध के समय उसकी सीमा से मिले हुए चारों राष्ट्रों में गड़बड़ थी। तटस्य रहने के नाते स्विटजरलेंड के लिए बड़ी चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी, क्योंकि स्विटजरलेंड में खाद्यान्न का अभाव रहता है और वह अन्य भी कई साधनों से सम्पन्न नहीं है। इसलिए स्विटजरलेंड को सब तरह का अभाव सहन करना पड़ा। जमनी का तो उसके ऊपर बराबर विशेष दबाव रहा।

तटस्य रहने की अपनी नीति को स्विटजरलंड इसलिए भी निभापाता है कि १८१५ के समभौते के अनुसार रूस, ब्रिटेन और पुर्तगाल आदि इस बात का आस्वासन दे चुके हैं कि आक्रमरा होने पर वे उसकी रक्षा करेंगे।

तटस्य देश होने की वजह से युद्ध-काल में अनेक लोग वहाँ जाकर शरण लंते रहे हैं। युद्ध-काल में सभी देशों के हजारों बच्चे वहाँ पहुँचाये गये। अन्त में कहना न होगा कि स्विटजरलेंड एक सफल तटस्य देश रहा है और आज तो स्विटजरलेंड नाम-मात्र से तटस्थता का बोध होता है। इसीलिए जब कभी मध्यस्यता के लिए किसी तटस्य देश को चुनने की बात चलती है तो स्विटजरलेंड का नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है। आज के अधकारमय संसार में स्विटजरलेंड आशा की एक किरण है और हम सोचते हैं कि क्या सभी देश स्विटजरलेंड की तरह शांतिप्रिय नहीं बन सकते ? यदि ऐसा हो सके तो फिर मानवता को त्राण ही मिल जाय।

स्विटजरलैंड की अपने देश की राजनीति में एक और विशेष बात हैं। वहाँ राजनैतिक दल न हों, ऐसा नहीं, परन्तु मंत्रीमण्डल प्रायः सर्वदलीय बनते हैं और अपनी विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी यदि मंत्रीमण्डल के किसी मत को विधान-सभा स्वीकार नहीं करती तो वे इस्तीफा नहीं देते चरन् उनके मत के विरुद्ध भी यदि विधान-सभा का कोई निर्णय होता है तो सिर भुकाकर स्वीकार कर उस निर्णय को कार्यछप में परिरणत करते हैं। इसीलिए स्विटजरलैंड में वर्षों से नहीं पर युगों से वे ही मंत्री चले आते हैं।

## विलासिता के वैभव में पाँच दिन

जब हमारा हवाई जहाज पैरिस पहुँच रहा था तब बचपन और बचपन के बाद की भी पैरिस के सम्बन्ध में सुनी हुई अने को बात याद आयीं। इनमें सबसे पहले एक बात का स्मरण आया, वह थी असहयोग आन्दोलन के समय की पं० मोतीलाल जी नेहरू के सम्बन्ध में एक चर्चा। एंडित मोतीलाल जी नेहरू का जीवन बड़े शाही ढंग से बीता था। उनकी शौकीनी के कई किस्से प्रचलित थे। जब वे असहयोग आन्दोलन में सम्मिलत हुए तब उनके त्याग का वर्णन करते हुए प्रायः यह कहा जाता था कि पंडित जी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे। एक बार जब मोतीलाल जी के सामने यह बात निकली तब वे ठठाकर हाँस पड़े और उन्होंने इस विषय में जो कुछ कहा उसका आशय इस प्रकार था। यदि यह बात सही होती तब तो दो धोप में उनके कपड़ों पर उतनी ही कीमत और चढ़ जाती, जितने में वे बनवाये गये थे। धुलाई के लिए कपड़ों की पासंल भारत से पेरिस मेजना, पेरिस की महँगी धुलाई देना, फिर पासंल से कपड़े वापस भारत से पेरिस मेजना, पेरिस की महँगी धुलाई देना, फिर पासंल से कपड़े वापस भारत में गाना, यह सब हास्यास्पद बात थी। जोश में आदमी किस-किस के लिए क्या-क्या पक्त और विपक्त दोनों में कह जाया करता है।

पैरिस यूरोप का सबसे अधिक सुन्दर, सबसे अधिक कलापूर्ण, सबसे अधिक सभ्य नगर माना जाता है। दो-दो भीषण युद्धों के बाद भी उसकी इस कीर्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। और जब मुर्भ पैरिस के इस यश का स्मरण आया तब मुर्भ फरा-सीसी कान्ति तथा फ्रांस की एक समय की वीरता और दूसरे समय की कायरता भी याद आयों। फरासीसी कान्ति के पूर्व जिन महान् लेखकों ने अपने साहित्य द्वारा कान्ति का वायुमंडल बनाया था वे इसी और बाल्टेयर स्मरण आये। फरासीसी कान्ति विद्व के आधुनिक काल की वह कान्ति है जिसने सबसे पहले आम जनता के हित सम्बन्धी कुछ विशिष्ट नारे लगाये थे। ये थे— "स्वतन्त्रता, समानता और आतृत्व"।

इसो का यह ग्रमर कथन लोगों की नस-नस में समा गया था-

"मनुष्य स्वतन्त्र जन्म लेता है पर सर्वत्र परतन्त्र है, इसलिए सभी के मन में परतन्त्रता की बेड़ियाँ तोड़ डालने की इच्छा प्रबल हो उठी है।"

इन नारों के अनुरूप ही वहाँ की कान्ति हुई थी, जिसका विश्व की कान्तियों में एक प्रधान स्थान है।

फरासीसी कान्ति और उसके बाद के फांस के इतिहास से यूरोप का इतिहास एक देश का, एक घटना का, एक व्यक्ति का इतिहास बन गया। देश है, फांस, घटना हैं फरांसीसी क्रान्ति, व्यक्ति है नेपोलियन। फरासीसी क्रान्ति से अकेले फांस का ही नहीं सारे यूरोप का आसन डोल उठा था। संगीनों और तलवारों का युद्ध तो था ही विचारों का युद्ध भी कम नहीं था। फरासीसी क्रान्ति ने सरकार, समाज और व्यक्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में नये विचारों को जन्म दिया था जिससे सारा यूरोप लहलहा उठा था और नये विचारों की शक्ति सब जानते ही हैं वह सैनिक बल से भी अधिक होती है।

फरासीसी क्रान्ति के समय यूरोप में राजसी ठाट-बाट था। निरंकुशता का नग्न नृत्य हो रहा था। जनता राजतन्त्र के ब्रत्याचारों से ऊबने लगी थी। सामन्तवाद की जड़ हिल उठी थी। शासक न केवल मनमानी करते थे वरन् शासन-व्यवस्था में बेईमानी और अव्टाचार फंले हुए थे। जर्मनी, ब्रास्ट्रिया, प्रशा, इटली, स्पेन ब्रादि निबंतता के शिकार हो चुके थे इसलिए किसी विदेशी व्यक्ति ने भी फरासीसी क्रान्ति के मार्ग में कोई ब्रड्चन नहीं डाली। बड़े-बड़े सामन्त ब्रीर बड़े-बड़े पादरी समाज पर प्रभाव रखने वाले दो शक्तिशाली संगठन थे। जनता कर-भार से दबी जाती थी। लोगों से बेगार करायी जाती थी और निधंन को पशु से भी नीचा समभकर वर्ताव किया जाता था। यह तो हाल था निम्न वर्ग की जनता का। मध्यवर्ग की जनता के पास धन था और बौद्धिक चेतना भी किन्तु उच्चवर्ग के निरादर के कारए। हीन भाव मन ही मन काटता रहता था।

१७६६ में वास्तिविक कान्ति से पहले बौद्धिक कान्ति हुई। यह कार्य फरासीसी वार्शनिकों मौटेस्क्यू, वॉल्टेयर ब्रौर रूसो ने सम्पादित किया। उनकी लेख-नियों ने उस असन्तोष ब्रौर पीड़ा को मूर्त मुखर कर दिया जो जनता के एक वर्ग को छोड़ बाकी सभी वर्गों के मन को मथे डालती वर्गे। मौटेस्क्यू ने इस सिद्धान्त का खंडन किया कि शासक नरेश को विधाता ने अपना दूत बनाकर भेजा है। वह ब्रिटेन के वैधानिक राजतन्त्र का पक्का समयंक था। वॉल्टेयर ने तर्क को अपना अस्त्र बनाया ब्रौर यह प्रतिपादित किया कि तर्क अशंगत किसी भी बात पर विश्वास मत करो। उसने शासक वर्ग ब्रौर पादरी वर्ग के काले कारनामों ब्रौर अख्टाचार का भंडाफोड़ किया। इन दोनों वार्शनिकों ने फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्था की जड़ों पर कुठारा- धात किया ब्रौर उसके विनाश में सहायता की। इसो ने पुनर्निर्माएं का मानचित्र

प्रस्तुत किया । रूसो का उद्देश्य सुधार मात्र नहीं, समाज की नये सिरे से रचना करना था। किव पंत के शब्दों में उनका सिद्धान्त था:

> "गूंजे जय-ध्विन से आसमान, सब मानव मानव हैं समान।"

रूसो का यह विश्वास लोकतन्त्र का मूल मंत्र था। इससे सिद्ध हुन्ना कि पलड़ा जनता का भारी है, सत्ता जनता की घरोहर है और भविष्य की रूपरेखा बनाना व उसमें कल्पना के अनुसार रंग भरना जनता का ही जन्मसिद्ध अधिकार है।

इन दार्शनिकों के विचारों से फ्रांस का वातावरए ही बदल गया फिर भी केवल उनके लेखों को फरासीसी क्रान्ति का मूल कारएा समक्षना भूल है। उनका महत्त्व इसमें है कि एक जर्जर समाज को तेजी से उहाने में उनसे सहायता मिली और नथी दिशा का आभास हुआ।

कान्ति के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि फ्रांस की आर्थिक दशा अत्यन्त हीनावस्था में थी, कहना चाहिए कि पुराने और बिगड़े हुए मर्ज की तरह उसमें कोई मुधार होता बिखायी न देता था। फ्रांस लुई चौदहवें द्वारा लड़े गये युद्धों के कारण ऋण-भार से दबा जा रहा था। लुई पन्द्रहवें के श्रध्टाचार के कारण यह कर्ज और बढ़ ही गया था, घटा न था। इस दीवालियेपन का मूल्य बेचारे लुई सोलहवें को चुकाना पड़ा। अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह का समर्थन करना फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हुआ क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्रिटेन के साथ युद्ध में पड़ना पड़ा। जनता का राजतन्त्र में विश्वास उखड़ गया और विद्रोह की लपटें फैलने लगीं। इस प्रकार कान्ति के कारण मूलत: आर्थिक थे।

ग्रारम्भ में फरासीसी कान्ति की प्रेरणा मध्यवर्ग से मिली थी, किन्तु बाद में किसान भी विद्रोह कर उठे। ग्रीर जैसा कि कहा जा चुका है फरासीसी लेखकों के नये-नये विचारों से जनशक्ति को एक नयी दिशा मिल रही थी। यद्यपि फरासीसी कान्ति से ब्रिटेन में भी थोड़ी-बहुत उथल-पुथल हुई किन्तु उसका स्वरूप केवल राजनैतिक था।

नुई सोलहवाँ, जो फरासीसी कान्ति की बिल बना, ईमानदार तथा भला आदमी था और जनता की सच्चे हृदय से सेवा करना चाहता था। अपने समय की आधिक कित्नाइयाँ भी वह दूर करना चाहता था, किन्तु वह कमजोर आदमी था और दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता था। अपने दरबार के ऐसे लोगों के कुचकों से भी वह नहीं बच पाता था जो अब्दाचार फंलाते हुए भी अत्यन्त शक्ति-शाली थे। आस्ट्रिया की मेरियाथरेसा की बेटी मेरी एन्टायनेट जो उसकी पत्नी थी उस पर बड़ा प्रभाव रखती थी। वह अत्यन्त सुन्दरी और स्वेच्छाचारिए। थी, किन्तु अपने पित की भांति अनुभव और तीक्ए वृद्धि की उसमें भी कमी थी इसलिए पित पर उसके प्रभाव ने पित की जान ले ली और फ्रांस में उथल-पुथल भी कर डाली।

बेचारे लुई ने पहले टरगीट (Targot) ग्रीर बाद में नेकर (Nuker) की सहायता से ग्राधिक स्थिति को सुधारने का प्रयस्न किया था पर उसे सम्हाला न जा सका। उसके पदचात् लुई को स्टेट्स जनरल (क्रांस की घारासभा) की बुलाना पड़ा। इसका बुलाना था कि लुई के पैरों-तले की जमीन खिसक गयी। स्टेट्स जनरल ने राष्ट्रीय ग्रसेम्बली का रूप घारए कर लिया। उघर दरबारियों के दबाव में ग्राकर पहले तो लुई ने राष्ट्रीय ग्रसेम्बली का विरोध किया पर बाद में घुटने टेक दिये। राष्ट्रीय ग्रसेम्बली के स्वीकार किये जाने के बाद तो जनता हर्षोंन्मत ग्रीर रोधोन्मत हो उठी ग्रीर उसने बेस्टाइल को घेर लिया। सरकारी सैनिकों के साथ मुठभेड़ के बाद १४ जुलाई, १७८६, को बेस्टाइल का पतन हो गया। बेस्टाइल कांस का बन्दीगृह था ग्रीर ग्रत्याचार का केन्द्र माना जाता था इसलिए बेस्टाइल के पतन को सारे फ्रांस में जनता ग्रीर स्वतन्त्रता की जीत समक्ता गया।

फरासीसी कान्ति के दो असर व्यक्तित्व हैं मिराबो और रेबेस्पियर । मिराबो में कान्ति की सच्ची लगन थी। जब लुई ने राष्ट्रीय असेम्बली को अंग करने की कोशिश की तो उसने लुई का विरोध किया। यद्यपि मिराबो शासक वर्ग के विरुद्ध लड़ रहा था, फिर भी राजतन्त्र से उसका कोई वैर नहीं था। वह फ्रांस में ब्रिटेन के ढंग के वैधानिक लोकतन्त्र की स्थापना करना चाहता था। लुई को वह बता देना चाहता था कि राजसी ठाठबाट और स्वेच्छाचारिता के दिन लव गये और उसे नये युग की दुन्दुभी को सुनना चाहिए। इससे भी अधिक वह तो यह चाहता था कि लुई स्वयं कान्ति का नेतृत्व करे। उसने कई बार लुई को परामर्श दिया था पर लुई ने उसकी एक न सुनी। मिराबो ने भविष्य के सम्बन्ध में इतनी सही-सही भविष्यवास्थी की कि उसे देख आज आश्चर्य होता है किन्तु दुर्भाग्य से उसकी बात लोगों को रुचिकर न हुई। एक ओर तो शासकवर्ग उसे संदेह की वृष्टि से देखता था और दूसरी और लोकतन्त्र के समर्थक भी उस पर पूरा विश्वास न करते थे। अथक परिश्रम से और निराशा की अवस्था में १७६१ में उसकी मृत्यु हो गयी।

रेबेस्पियर वकील था। वह घमंडी ग्रीर संकुचित दृष्टिकीए। वाला था, किन्तु लोकतन्त्र के सिद्धान्त का वह जी-जान से प्रचार करता था। वह जौकोदियन क्लब का नेता था ग्रीर बाद में तो उसका जनसमूह पर ग्रत्यधिक प्रभाव हो गया था।

जब लुई ने अपनी स्थिति बिगड़ती ही देखी तो भागने का प्रयत्न किया, किन्तु उसे गिरक्तार कर लिया गया। मिराबो की मृत्यु के कारण राजतन्त्र का कोई समयंक भी नहीं बचा था। अन्त में २१ जनवरी, १७६३, को लुई को फाँसी देवी गयी। लुई का मृत्युवंड घृिरात कार्य तो था ही वह भारी भूल भी सिद्ध हुआ। फ्रांस में रक्तवात, अत्याचार और नृशंसता का ऐसा भीवरा तांडव हुआ कि उसका वृत्तान्त पढ़ आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

परन्तु ऐसी फरासीसी कान्ति के बाद जो जनतन्त्रज्ञासन-पद्धति म्रायी वह वहाँ टिक न सकी और कुछ समय बाद ही वहाँ नैपोलियन का उत्थान हुन्ना। फरासीसी कान्ति के सद्श कान्ति के इतने थोड़े समय के बाद उस क्रान्ति के सिद्धान्तों के ठीक विपरीत जिस जगह कान्ति हुई थी वहीं नेपोलियन का उदय विश्व की विचित्र घटनाओं में से एक घटना है। इस पर अनेक इतिहासकारों ने विस्तार से अपने-अपने कारए दिये हैं। मुक्ते तो सबसे अधिक संतोषप्रद एक ही कारए जान पड़ता है। यह कान्ति हिसात्मक कान्ति थी। जनता के हृदय परिवर्तित नहीं हुए थे। मूल्यों में भी कोई रहोबदल नहीं हुआ था। क्रान्ति के सिद्धान्त कुछ व्यक्तियों के द्वारा समूची जनता पर लादे गये थे। ज्योंही परिस्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तन हुन्ना उसी जनता ने जिसने फरासीसी बादशाह सोलहवें लुई का सिर काटा था, नैपोलियन को फिर ग्रयना बादशाह बनाया। रूस की ऋक्ति के बाद भी वहाँ मार्क्सवादी समाज रचना नहीं हो रही है, अनेक विद्वानों का मत है कि वहाँ व्यवस्थापकों के राज्य (मैने-जीरियल स्टेट) की रचना हुई है। तो स्थायी कान्ति हिंसा द्वारा कुछ लादे जाने से नहीं हो सकती। विश्व का इतिहास हमें यही बताता है। स्थायी क्रान्ति के लिए हृदय-परिवर्तन और मृत्यों के रहोबदल की आवश्यकता है। और हृदय-परिवर्तन तथा मूल्य-परिवर्तन की नींव पर नो कान्ति होगी और ऐसी कान्ति के पश्चात जो सामाजिक रचना होगी उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। ऐसी ही कान्ति के द्वारा समाज-रचना स्थायो हो सकती है। फरासीसी कान्ति के बाद मुक्ते नैपो-लियन के समय की फरासीसी वीरता का स्मरण बाया और इस वीरता के पश्चात् गत युद्ध में फरासीसी कायरता का। जिस फ्रांस ने नैपोलियन के समय यूरोप के इतिहास में ब्राइतीय वीरता दिखायी थी वही गत युद्ध में इतना कायर कैसे हो गया ? अपने सौन्दयं, अपनी कला, अपनी सभ्यता और इसके फलस्वरूप विलास और फैशन में लिप्त फ्रांस को अपनी इन सब चीजों और इनके केन्द्र पैन्सि को बचाने के लिए युद्ध में हार मान लेना स्वीकृत या। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मर मिटने की अपेका पैरिस के इस सारे बैभव की रक्षा का उसे कैसा मोह हो गया था। इस मोह में वह ऐसा लड़खड़ाया कि ग्रेट ब्रिटंन के प्रधान मन्त्री श्री चर्चिल के इस प्रस्ताव तक को उसने ठुकरा दिया कि फ्रांस धीर इगलिस्तान के विशाल साम्राज्य पर फ्रांस का भी वैसा ही ब्रधिकार हो जैसा कि इंगलिस्तान का है, दोनों के नागरिक एक राज्य के नागरिक समक्षे जायें। श्री चर्चिल के इस प्रस्ताव के समय ब्रिटिश साम्राज्य कोई

छोटी मोटी वस्तु नहीं थी। ऐसा प्रस्ताव मानव-इतिहास में कभी भी कदाचित् किसी देश ने किसी देश के सामने न रखा था। पर फांस तो ऐसा घवड़ा गया था कि उसने दायें-वायें, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे किसी ओर भी न देख जमंनी की शरण ली। मेरे मन में एकाएक उठा, सौन्वयं, कला, सभ्यता आदि यदि एक सीमा के बाहर चली जायें तो वे कायरता उत्पन्न करती हैं। पर फरासीसी क्रान्ति और नैपोलियन के समय में क्या फांस इतना सुन्दर, इतना कलापूर्ण और इतना सभ्य नहीं था? जो कुछ हो गत महायुद्ध में तो इन्हीं वस्तुओं की रक्षा के मोह ने फांस को कायर बनाया। और जब में यह सब सोच रहा था तब मैंने निर्ण्य किया कि इस समय के फरासीसी जीवन के सारे पहलुओं का मुक्ते निरीक्षण करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आज फरासीसी राष्ट्र की क्या अवस्था है।

हमारा हवाई जहाज पैरिस के हवाई अड्डे पर तारीख १५ अगस्त की शाम को ५ बजे पहुँचा। जब हम हवाई जहाज से उतर रहे थे मुक्ते याद आया कि आज तो भारत का स्वतन्त्रता-दिवस है। सदियों की परतन्त्रता के बाद सन् '४७ के १५ अगस्त को भारत स्वतन्त्र हुआ था। आज हम लोग भारत से हजारों मील दूर थे। भारत में किस उत्साह से मनाया जा रहा होगा आज का दिन पूर्व से पिश्चम और उत्तर से दिवस्य तक हर जगह। मुक्ते आज के दिन भारत में न रहने का लेद-सा हुआ। अभी तक हम हवा में थे। पंद्रह अगस्त का स्वातन्त्र्य दिवस हमें याद आया था फ्रांस की भूमि पर उतरते-उतरते। हमने फ्रांस की धरती पर ही खड़े हो पूर्व की और मुख कर भारत-भूमि को प्रसाम किया।

हवाई ग्रह वर हमें भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि मिले। पासपोर्ट ग्रादि की रस्मी कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात् हम उस होटल में पहुँचे जहाँ हमारे ठहरने का प्रवन्ध था। सन्व्या हो चुकी थी। ग्रन्थकार फैल रहा था। ग्राज इधर-उधर पैदल धूम, पैरिस देखने का कार्यक्रम बना दूसरे दिन हमने पैरिस देखने का विचार किया।

ब्राज सन्ध्या की घुमाई में हमने पैरिस की एक 'गाइड' लरीदी ग्रीर घूमकर लौटने के बाद पैरिस देखने का कार्यक्रम बनाया। श्री काका साहब कालेलकर के पुत्र श्री सतीश कालेलकर यहाँ के भारतीय दूतावास में थे, यह हमें मालूम था। उन्हें श्री काका साहब के कारए। में भलीभांति जानता था श्रीर वे मुभे। ब्रतः इस कार्यक्रम को ब्रान्तिम रूप मेंने उनकी सलाह से देना तय किया ब्रीर इसके लिए उन्हें दूसरे दिन फोन पर बुलाने का।

दूसरे दिन नित्य-कर्मों से निवृत्त हो कोई है।। बजे मैंने श्री कालेलकर को फोन किया, बड़े उत्साह से बातें कीं उन्होंने फोन पर ही श्रीर इसके बाद वे तुरन्त ही हमारे होटल में श्राये। बड़ी अच्छी तरह हम।री भेंट हुई। अत्यधिक सौजन्यता दिखायी श्री कालेलकर ने । उन्होंने हमारा कार्यक्रम कुछ ग्रीर ठीक कर दिया श्रीर फिर एक दिन हमें अपने यहां भोजन करने का भी निमन्त्रए दिया । यह निमन्त्रए कार्य रूप में परिएत हुन्ना ता० १८ को जब श्रीमती कालेलकर की कृपा से १८ दिन बाद हमें भारतीय भोजन-सामग्री प्राप्त हो सकी । कितना संतोष हुन्ना श्राज हमें कई दिन के बाद हमारे ढंग का भोजन पाकर । भोजन का मामला भी बड़ा विचित्र है । जिसे जिस प्रकार के भोजन की श्रादत होती है उसे वहीं भोजन अच्छा लगता है।

ता० १६ से १६ तक ४ दिन हम पैरिस में खूब घूमे, उन बसों में जो रात के समय पैरिस की सैर कराती हैं ग्रीर उन बसों में जो पैरिस की सैर दिन में कराती हैं, स्वतन्त्र रूप से टंक्सी में, ग्रीर पैदल भी। इन चार दिनों में हमने पैरिस की दशंनीय इमारतों को देखा, वहाँ के ग्रायवघरों को देखा, वहाँ के नाटकों ग्रीर नाइट-क्लबों को देखा, वहाँ के जीवन को देखा। में समक्षता हूँ चार दिनों के थोड़े

समय में हमने जितना पैरिस देखा उतना कम लोग देख पाते होंगे। अं कि कि

पैरिस सचमुच बड़ा सुन्दर नगर है। बड़ी ही व्यवस्था से बसाया गया है। सड़कें इस तरह निकाली गयी हैं कि जान पड़ता है भारत के जयपुर नगर के सदृश पहले शहर का पूरा नक्शा बनाकर तब शहर बसाया गया है, यद्यपि ऐसा हुन्ना नहीं है। सुना गया कि शहर घीरे-घीरे बढ़ा है, पर जब-जब बढ़ा तब-तब इस प्रकार बढ़ाया गया कि बसने में अव्यवस्था न होने पावे । इमारतें बहुत सुन्दर हैं, पर पुराने ढंग की, ब्राजकल सिमेण्ट कॉन्कीट के जैसे मकान बनते हैं, वैसे मुक्ते पैरिस में नहीं दीखे। में समऋता हूँ कि पुराने ढंग के मकान, जिनमें कहीं गुम्बजें होती हैं, कहीं विविध प्रकार के स्तम्भ, कहीं भरोखे तथा कहीं महरावें ग्रौर कहीं नक्काशी, वे वर्त-मान समय के सीमेन्ट कॉन्कीट के सफाचट्ट मकानों से कहीं अधिक सुन्दर होते हैं। एक बात वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों ब्रादि को देख मुभ्छे बहुत ब्राइचर्य-जनक मालूम हुई। इनमें से अधिकांश ऐतिहासिक इमारतें और मूर्तियाँ मैती होकर काली और चितकबरी हो गयी हैं और यह इसलिए कि वे कभी साफ ही नहीं की जातीं। इनके साफ न करने का यह कारण बताया जाता है कि इनकी प्राचीनता की रक्षा हो। प्राचीनता की रक्षा मिट्टी, यूल, कीचड़ ग्रीर विविध प्रकार के मल से होती है यह माना जाना मुक्ते तो जरा भी युक्ति-संगत न जान पड़ा। भारत के पुराने स्तूप, ताजमहल, सिकन्दरा ब्रादि की संगमरमर की इमारतें खुब साफ रखी जाती हैं, पर इस सफाई के कारण इनकी प्राचीनता को कोई क्षति नहीं पहुँचती। इन ऐति-हासिक इमारतों के मैल के कारण सारा पैरिस नगर मैला-सा नगर जान पड़ता है स्रोर मेरी दृष्टि से यह मैलापन पैरिस के महान् सीन्दर्य को बाधा पहुँचाता है। सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, पर ख़ब साफ हैं। अनेक सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ है। ये रास्ते काफी चौड़े हैं और इन रास्तों की सबसे बड़ी विशेषता है इन रास्तों के दोनों ओर घने विटपों की कतारें। इस प्रकार अनेक सड़कों के दोनों ओर के पंदल रास्तों के दोनों तरफ इन वृक्षों की पंक्तियां होने के कारए। सड़कों के दोनों और दरक्तों की चार-चार पंक्तियां हो गयी हैं, जिनके कारए। इन सड़कों की शोभा देखते ही बनती है। स्थान-स्थान पर छोटे-बड़े बगीचों की भरमार है। इन बगीचों में रंग-विरंगे विविध भाँति के पुष्प इस प्रकार खिले रहते हैं कि ये बाग भिन्त-भिन्न दर्शों के कुसुम कालीन जान पड़ते हैं।

हमने वहाँ के जिन प्रधान-प्रधान स्थानों को देखा उनका कुछ क्योरेवार वर्णन अनुपयुक्त न होगा।

मेंने सबसे पहले पैरिस के अन्तःपुर से अमरण ब्रारम्भ किया। सीत नदी की दो बाजुओं से धिरा हुआ नाव की शकल का यह एक द्वीप-सा है। इसे नगर-द्वीप (Isle of city) कहा जाता है । पैरिस का यह अत्यन्त ही प्राचीन भाग है । यहीं पर न्याय-भवन की इमारत है। यहीं पर प्रसिद्ध नाट्रीडम गिरजाघर है। न्याय-भवन से ही रोमन कानून का पालन किया जाता या श्रीर यहीं से नंपोलियन की ब्राजाओं को पूरा किया जाता था। न्याय-भवन के एक भाग में वह प्रसिद्ध बन्दीगृह है जहाँ रानी एटायनेट, रोबोस्पियर ब्रोर फरासोसी कान्ति के बन्य महत्त्वपूर्ण लोगों को बन्दी रखा गया था। कोने को मीनार पर घड़ी चार्ा पंचम ने १३७० में लगवायी थी। कई सड़क पार करके नाट्रोडम गिरजाघर ग्राता है। सीन के पश्चिमी तट पर यूनीवॉसटी की इमारतें हैं। लक्सेम उर्ग क्वार्टर भी बहुत दूर नहीं हैं। सीन के दूसरी स्रोर लोवरे (Louvre) है जहाँ विश्वविख्यात कला-कृतियाँ संगृहीत है। सैकड़ों कमरे हैं। टाइटियन, राफेल, टिन टोरट्टो, वंरोनीज, गिम्रोटा, का एंगेलिको, बोटि-चली, वान डाइक ब्रादि के स्मरागीय चित्र हैं। पाँच शताब्दियों में फ्रांस के शासकों ने इसकी काफी वृद्धि की है। लोवरे की इमारत भी ग्रत्यन्त ग्राकषंक है। फ्रांस के गरगराज्य बनने से पहले यह स्थान फरासीसी राजाश्रों का महल था। नाटीडम गिरजाधर को छोड़ पैरिस में ऐसी और कोई इमारत नहीं है जिसकी लोबरे से तुलना भी की जासके।

पैरिस बड़े सुन्दर ढंग से बसाया गया है। गोलाकार प्लेस डी एटोली से बारह मार्ग विभिन्न स्थानों को जाते हैं (चित्र नं० ४८)।

लोबरे के समीप ही बिबलियोधिक नेशनल है जहाँ लगभग चालीस लाख पुस्तकें हैं और जो अनुसन्धान बिद्याधियों के लिए अमूल्य संग्रह केन्द्र हैं। यहाँ से नजदीक बोसें की इमारत हैं जहाँ पंदिस का शेयर बाजार हैं। पंदिस का एक आकर्षक



५ = . पैरिस नगर का एक भाग (विहंगम दृष्टि में)

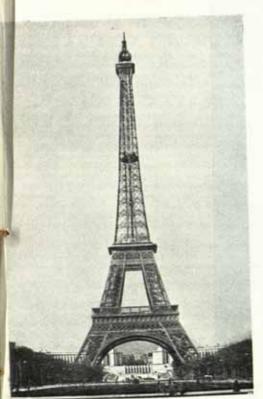

४६ पैरिस की प्रसिद्ध 'एफेल' नामक लोहे की मीनार

६०. पैरिस का प्रसिद्ध फाटक आर्क डी ट्रायम्फ्' जिसके नीचे एक अज्ञात सैनिक की कब्र है





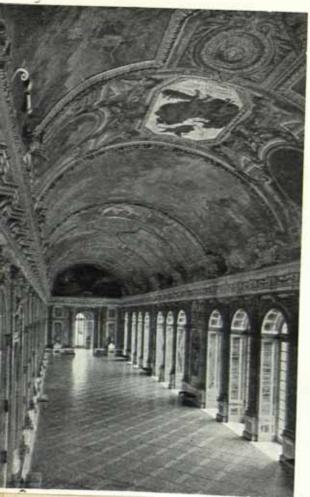

६१-६२. वर्साइल्स के राज**मह**ल के दो हक्य

स्थल वैस्टाइल है, जहाँ प्रसिद्ध बंदीगृह था और जिसे फरासीसी क्रान्ति के बारम्भ-काल में नध्ट कर दिया गया था। इसके ब्रतिरिक्त लोहे की बनी प्रसिद्ध एफल टावर है। यह मीनार १८८६ में बनायी गयी थी और ६८४ फुट ऊँची है। इसे ब्रब प्रसारण के लिए काम में लाया जाता है। वहाँ जाने पर मुभ्ने टाल्स्टाय और महात्मा गान्धी के बिचार याद ब्राये। दोनों ही इस टावर को मानव की मूर्खता का ज्वलन्त प्रमाण मानते थे (चित्र नं० ५६)।

'प्लेस डी ला कानकार्ड' पैरिस का ऐसा स्क्वायर है जो अत्यन्त सुन्दर और ऐतिहासिक स्मृतियों से भरपूर है। हमने पैरिस में फांसीसी विजयों के विभिन्न कीर्ति-स्तम्भ भी देखे इनमें 'श्राकं दी ट्रायंफ' नामक फाटक प्रमुख है (चित्र नं० ६०)।

किन्तु 'बाइस डी बोल गोन' और उसके चिड़ियाघर, घुड़दौड़ के मैदान, खुली छत का थियेटर और वर्साइल्स के महल और बाग देखे बिना पेरिस की यात्रा अधूरी ही रह जाती है इसलिए हम उन्हें भी देखने गये (चित्र नं० ६१, ६२)।

जब रात हो जाती है तो पैरिम की बित्तयाँ हीरे-जवाहरात-सी चमकने लगती हैं। उस समय या तो आप कोई थियेटर देखने जा सकते हैं या आपेरा हाउस या नाइट-क्लब। इसके अतिरिक्त ऐसे संकड़ों कंछे भी हैं जहाँ परिवार के परिवार जाकर संगीत सुनते हैं, कॉफी, शर्वत, शराब आदि पीते हैं। पैरिस की समूची तस्वीर का यह रख एक और यदि आकर्षक है तो दूसरी और अदलील भी कम नहीं।

हमने यहाँ के नाटकों और नाइट-क्लबों को भी देखा प्रधानतया 'कालीज़ बरजेरि' (Folies Bergere) और 'कंसीनो' (Casino) को। जो ग्रव्सीलता हम रोम में देख चके थे, वह यहाँ और वह गयी थी। स्त्रियों के वक्षस्थल पर रोम में जो चार इंच चौड़ी चोली थी, वह भी यहाँ गायब हो गयी थी और स्त्रियों के वक्ष सबंधा नग्न थे। जांघों के बीच केवल सामने की ओर तीन इंच की एक पट्टी थी, पर वह भी पीछे की ग्रोर नहीं। इस एक छोटी-सी पट्टी को छोड़ स्त्रियां सबंधा नग्न थीं। परन्तु इस नग्नावस्था के साथ नृत्य ग्रावि के समय के हाव-भाव रोम के ऐसे ही नृत्य के सद्श कामूक नहीं थे। सरकस वाली बात यहाँ के नृत्यों में भी थीं और नाट्य भी इस प्रकार का न था कि हवय छू सके। हां, एक बात यहां के फालीज वैरजेरि और कंसीनो नाटकों में विश्लेष थी, वह थी विविध प्रकार के ग्रत्यन्त सुन्दर शौर भव्य दृश्यों की व्यवस्था। कुछ दृश्य तो एकदम चिकत कर देने वाले थे। फालीज वैरजेरि के एक दृश्य की पृष्ठभूमि में मुन्दर पर्वत-श्रेगी ग्रीर उस पर तथा उसके ग्रास-पास वन दिखाया गया था। सामने एक भील थी। भील में पानी का कृत्रिम दृश्य न दिखाकर सच्चा पानी भरा था जो इतना गहरा था कि उसमें मनुष्य भली-भाँति दृब सकता था। भील के किनारे एक ग्रावमकद ग्रांत खड़ी हुई थी। पर्वत-श्रेगी की तराई में एक महिला

का नृत्य ब्रारम्भ हुबा तथा वह महिला नृत्य करती हुई उस मृति के पास पहुँची तब वह मृति एक जीवित मानव में परिरात हो, उस महिला के साथ नृत्य करने लगी और नृत्य करते-करते दोनों उस भील में डूब गये। थोड़ी देर के बाद बिजली के जलते हुए भाडों को ले वे दोनों उसी भील में से बाहर निकल ग्राये। यह दृश्य मनमोहक तो या ही, पर साथ ही मन को विस्मय में भी कम न डालता था। हाँ, नाटक के एक बृदय का दूसरे से कोई सम्बन्ध न था। हर दृदय पृथक्-पृथक् था और उसमें कोई कथा न होकर नाच-गाना ही चलता था। इन नाटकों में यदि कोई कथा रहती, साथ ही हृदय को छूने वाला नाटकीय प्रदर्शन होता तो सोने में सुगन्ध हो जाती। फिर भी में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ऐसे कलापूर्ण और विस्मयकारी दृश्यों को मैने रंगमंच पर इसके पहले कभी न देखा था। इन नाटकों में नंगी स्त्रियों के प्रदर्शन की भी मुभ्ते कोई ब्रावश्यकता न जान पड़ी । यदि इन स्त्रियों का प्रदर्शन इसलिए किया जाता हो कि यह प्रदर्शन अधिक लोगों को इन नाटकों के प्रति आकर्षित करता है, तो भी मेरे मतानुसार यह विचार ग्रसत्य है। इन नाटकों के प्रति लोगों के ग्राकर्षण का प्रधान कारए इन नाटकों के दृश्य हैं, नंगी ब्रौरतें नहीं, वरन् मेरे मतानुसार तो ऐसे कलात्मक प्रदर्शन में इस प्रकार नंगी ग्रौरतों को लाना इन नाटकों के लिए एक लांछन की बात है। पर एक बात जरूर हुई। रोम की इस प्रकार की नम्नलीला में इससे कम नंगा प्रदर्शन होने पर भी मन में जिस प्रकार के विकार की उत्पत्ति होती थी, वह यहाँ नहीं हुई । मालूम नहीं इसका कारएा यहाँ के प्रदर्शन में कामूक हाव-भावों का सभाव या, अथवा आंखों का इस तरह के दृश्यों के लिए सभ्यस्त होता जाना । नाइट-क्लब के नृत्य में नाटकों के दृश्यों की कला न थी । स्त्रियों की नग्नता नाटकों के ही समान थी। कामकता के हावभाव भी थे। पर इस प्रदर्शन का भी मन पर ऐसा प्रभाव न पड़ा जैसा रोम के प्रदर्शन का पड़ा था।

पेरिस-निवासियों का जो जीवन हमने देखा उससे हमें गत लड़ाई में उनके जमंनी की दारण लेने का रहस्य और अधिक समक्ष में आ गया। हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं रहा कि उनकी इस कायरता का प्रधान कारण उनकी आधिभौतिक जगत की साँदयोंपासना और कला-प्रियता ही थी। पेरिस का जीवन देख हमें इस साँदयोंपासना और कला-प्रियता के दो रूप हैं इसका और अधिक ज्ञान हो गया। एक सौन्दयोंपासना और कला-प्रियता सौन्दयं और कला में सित्वतानन्द के दर्शन कराती है। आधिभौतिक वस्तुओं का सौन्दयं, उनकी कला देखकर भी मन बरबस ऊपर उठ अध्यात्म की ओर जाता है और दूसरी सौन्दयोंपासना और कला-प्रियता सौन्दयं और कला में इन्द्रियों को तृष्त करने की वासना उत्पन्न करती है। आधिभौतिक वस्तुओं का सौन्दयं, उनकी कला देखकर भी मन वरवस कान्द्रयं और कला में इन्द्रियों को तृष्त करने की वासना उत्पन्न करती है। आधिभौतिक वस्तुओं का सौन्दयं, उनकी कला मन को इस प्रकार फँसाती है कि मन नीचे की ओर

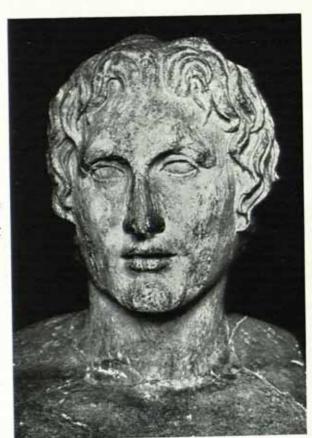

६३. पैरिस के ब्रजायबघर में सिकन्दर की मूर्ति का सिर



६४. पैरिस में नैपोलियन की कब्र

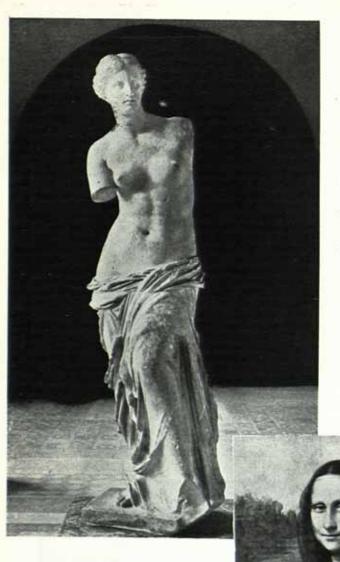

६५. पैरिस के ग्रजायबघर में संसार-प्रसिद्ध वीनस की यूनानी पाषाण-मूर्ति

६६. प्रसिद्ध 'मोनालिसा'

खिसक विषयों में लिप्त हो जाता है। इस सुध्टि की समस्त रचनाग्रों में मानव का सर्वश्रेष्ठ स्थान उसकी ज्ञान-शक्ति के कार्रण है। जहाँ मानव को छोड़ ग्रन्य प्रास्पियों के समस्त कर्म 'इंस्टिक्ट' से होते हैं, और इसीलिए वे रहते हैं आहार, निद्रा और मैथन के अन्तर्गत, वहाँ मानव को जो ज्ञान-शक्ति मिली है उसके कारए। उसके कम तो इतने उच्च तक हो सकते हैं कि वह जीवन-मुक्त भी हो सकता है। पर मुख्ट की जैसी रचना है, उसमें मानव का भी जब तक पंचभतात्मक दारीर है तब तक वह बाधिभौतिकता से श्रपना पिण्ड नहीं छुड़ा सकता । यह उसे करना भी नहीं चाहिए । भारतीय संस्कृत में ब्राध्यात्मिकता, ब्राधिदेविकता ब्रोर ब्राधिभौतिकता तीनों का उचित मिश्ररा कर मानव की कतंब्य-दिशा निश्चित की गयी थी, इसीलिए उसके जीवन के उद्देश्य बताये गये ये - धमं, ब्रथं,काम और मोक्ष । जब तक जीवन इन उद्देश्यों के ब्रनुरूप चलता है तब तक वह संतुलित रहता है, ग्रीर जीवन में ठीक सन्तुलन रहना ही जीने की सच्ची कला है। भारत में भी एक ऐसा जमाना ग्राया जब हमने ग्रविभत से ग्रांखें मंद केवल ब्रध्यात्म की ब्रोर देखना शुरू किया। इसका बहुत बुरा परिस्थाम भी हुवा। इस इकंगे रास्ते पर चलने के कारण हम में अनेक दोव आये। हम कायर हुए, गुलाम हुए, और अन्त में गरीबी, रोग और नाना प्रकार के दुखों ने हमें आ दबोचा। आज युरोप ग्रीर यरोप में विशेषकर फ्रांस को मेंने ग्रधिभूत के एक निम्नतम स्तर पर लिप्त पाया। एक बात मेंने वहाँ और देखी। जनता को नेपोलियन की बढ़ी कीर्ति गाते सुना। जान पड़ा ब्राज भी नैपोलियन के प्रति वहाँ की जनता की बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति है। भारत के कायरों के मुख से भी में प्रायः अर्जुन, भीम, प्रताप, शिवाजी, तिलक, गांधी ब्रादि की प्रशंसा सुना करता हैं। ये हैं ब्राध्यात्मिक कायर ब्रीर फ्रांस वाले हें ब्राधिभौतिक कायर ।

पैरिस से रवाना होने के दो दिन पहले में भारतीय दूतावास को गया। यहाँ के दूतावास का मकान तथा भारतीय राजदूत के रहने का मकान दोनों भारतीय सरकार के थे। यहाँ के दूतावास का काम मुभ्ते बहुत ग्रच्छा जान पड़ा। इसका प्रधान कारण दूतावास के कर्मचारी हें। दूतावास में फ्रांस के भारतीय राजदूत श्री मिलक मुभ्ते बड़े ही योग्य व्यक्ति जान पड़े। श्री मिलक पुराने ग्राई. सी. एस. ग्रफसर थे। पिट्याला राज्य के प्रधान मन्त्री भी रह चुके थे। फ्रांस की स्थिति के सम्बन्ध में श्री मिलक से ग्रीर मुभ्त से काफी देर तक बातें हुई।

तारीख २० को हम हवाई जहाज से पैरिस से रवाना हो २ बजे के लगभग उसी दिन ज्ञाम को लन्दन पहुँचने वाले थे। दो दिनों से पैरिस में खूब पानी बरस रहा था। ग्रव तक की यात्रा में जो गरमी रही थी वह स्विटजरलैंड तक में थी, पर पैरिस में नहीं। इस बरसात से मौसम ग्रीर ठंडी हो गयी थी, पर ग्रांधी, पानी के इस समय में हवाई जहाज से जाना ठीक होगा, या रेल से, यह प्रश्न हमारे सामने आया। वहाँ लोगों से राय लेने पर मालूम हुआ कि इससे भी कहीं अधिक आंधी पानी में हवाई जहाज जाता है। अन्त में हम लोगों ने वायुयान से ही जाना तय किया। ठीक समय हमने पैरिस छोड़ दिया। जिस हवाई जहाज से हम पैरिस से रवाना हुए उसी से श्री प्रोफेसर रंगा भी। श्री रंगा कामन्वंत्य पालमेण्टरी परिषद् के भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य थे और मेरे सवृश वे भी अन्य सदस्यों की अपेक्षा कुछ दिन पहले भारत से यहाँ आ गये थे।

पैरिस के इस परिच्छेद को पूर्ण करने के पहले एक मनोरंजक बात श्रौर लिख दूँ। पैरिस में पानी बरसने के कारण हम यहाँ अंग्रेजी ढंग के टोप को भी काम में लाये। पश्मीने के हाथ के कते श्रौर बुने हुए अंग्रेजी ढंग के कपड़ों के साथ ही हम काश्मीर में बने हुए पश्मीने के टोप भी भारतवर्ष से खरीदकर लाये थे, यद्यपि वे बहुत अच्छे न थे। इन टोपों ने बरसात में हमारी छातों के सवृश ही रक्षा की। जब इस टोप को मैंने लगाया तब मुक्ते सन् १६२१ की एक घटना याद श्रा गयी। हमारे प्रदेश के एक प्रधान कांग्रेसवादी, जो आजकल मन्त्री भी हैं, श्री दुर्गाशंकर मेहता अंग्रेजी ढंग के टोप के बड़े प्रेमी थे। जब वे असहयोग-श्राग्दोलन में सम्मिलित हुए तब उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि हाथ के कते और बुने कपड़े का अंग्रेजी ढंग का टोप कांग्रेस वाले उपयोग कर सकते हैं या नहीं? महात्मा जी ने अपने स्वाभाविक विनोदी स्वभाव के अनुरूप उत्तर दिया—"क्यों नहीं, अंग्रेजी ढंग के टोप को में बिना मूठ का छाता मानता हूँ।"

## फ्रांस और उसकी समस्याएँ

फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश हैं। क्षेत्रफल लगभग २,१०,००० वर्ग मील हैं। समस्त यूरोप का फ्रांस ग्राठवाँ भाग समिक्ष्ए। ग्राकार में फ्रांस इंगलैंड से चौगुना हैं। जनसंख्या ४,१४,००,००० हैं। कहते हैं पैरिस हो नहीं पर समूचा फ्रांस सर्वत्र सुन्दर देश है ग्रीर यह कहना कठिन है कि फ्रांस के नगर सुन्दर हैं ग्राथवा गाँव।

सैर और पर्यटन के लिए फ्रांस की गराना संसार के सबॉलम स्थानों में की जानी चाहिए। फ्रांस की विशेषता यह है कि वहाँ ग्राप पर्यटन कार से करें, रेलगाड़ी से, बाइसिकिल से अथवा पंदल ही, लुक्क हर तरह आता है। बाद में इंगलेंड जाने पर मुक्ते जैसा भीड़-भभ्भड़ दिखायी दिया उसका फ्रांस में सर्वत्र श्रभाव था। फ्रांस की खुली खुशनुमा वायु कितनी स्वास्थ्यवर्धक और स्फूर्तिदायक है इसका अधिक ग्रनुभव तो मुक्ते इंगलेंड पहुँचने पर ही हुआ।

फ्रांस की स्थित इस वृष्टि से उल्बेखनीय है कि एटलांटिक समुद्र में भी उसका तट है और भूमध्यसागर में भी । दूसरी विशेषता यह है कि फ्रांस में एक गहरी एकता है। यद्यपि फ्रांस के विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसते हैं, किन्तु आने-जाने के सुविधाजनक साधन होने के कारए। समूचा फ्रांस एक इकाई है। तीन हजार वर्ष के इतिहास में फ्रांस ने अपने स्वातन्त्र्य-प्रेम से सारे संसार को प्रभावित किया है। फ्रांस का स्वातन्त्र्य-प्रेम प्राचीन काल में सचमुच ही उज्जवल एवं प्रकर था। उसके प्राचीन 'गाल' सरवारों ने रोम तक का सामना किया और स्वतन्त्रता के प्रेम की अमर-ज्योति जगायी।

आधुनिक युग में भी फ्रांस का यही स्वतन्त्रता-प्रेम फ्रांसीसी क्रान्ति में प्रकट हुआ और यद्यपि रक्तपात और नृशंसता का नृत्य भी उस क्रान्ति में कम नहीं हुआ फिर भी क्रान्ति का लक्ष्य तो स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त करना ही था। १७६६ की इस क्रान्ति के बाद से फ्रांस यूरोप में स्वतन्त्रता का अगुआ माना जाता रहा है। परन्तु मेरे मतानुसार आज का फ्रांस इस पद को खो चुका है। उन्नीसवीं शताब्दी में क्रांस में उद्योग-धन्धों का प्रसार हुन्ना स्रौर साथ ही एक बृहत् स्रौपनिवेशिक साम्राज्य की भी स्थापना हुई।

जहाँ तक धमं का सम्बन्ध है राज्य ने किसी भी धमं की मान्यता नहीं दी है, किन्तु श्रिधकांश लोग कथोलिक और कोई दस लाख लाग प्रोटेस्टेण्ट मतानुयायी हैं। भाषा फ्रांस की पहले दो शाखाओं में बँटी हुई थी। उत्तर और दक्षिण फ्रांस की भाषाओं में पारिवारिक विवाद चलता था किन्तु बाद में उत्तर फ्रांस की भाषा दक्षिण के अनेक शब्दों और मुहावरों को समेटकर समूचे फ्रांस की भाषा बन गयी। कई वर्ष फेंच यूरोप के राजनीतिक क्षेत्रों की भाषा रह चुकी है। फ्रेंच भाषा का लालित्य और पद-विन्यास भला किससे छिपा है।

फ्रांस कई प्रकार की सरकारों का प्रयोग कर चुका है। जहाँ तक प्रबन्ध की इकाइयों का सम्बन्ध है नैपोलियन के समय में उनकी संख्या द श्री। अब उनकी संख्या ६० हो गयी। सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि लगभग ३७ प्रतिशत किसान हैं, ४० प्रतिशत दस्तकार एवं शिल्पकार आदि हैं और मध्य वर्ग के लोग १२ प्रतिशत हैं, इनमें से अधिकतर दूकानदार हैं या शहरों के रहनेवाले हैं। बाकी द या १० प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में हैं। यूरोप के अन्य देशों में जैसा कम इलाके में अधिक आबादी होने के कारण दवाव बना रहता है वैसा फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में अन्य देशों के भी बहुत से लोग रहते हैं।

फ्रांस को कोयले की ख़पनी ख़ावदयकताएँ जिस प्रदेश से पूरी करनी पड़ती हैं उसे फ्रांस निरन्तर ख़पने पास रखने का प्रयत्न करता रहता है। द्वितीय युद्ध से पहले जमंनी ने इस इलाके पर अपना अधिकार जमाया था क्योंकि यहाँ के निवासी अधिकतर जमंन हैं। जनमत लिये जाने पर यह इलाका जमंनी के पास चला भी गया था, किन्तु द्वितीय युद्ध के पश्चात् इसे फिर फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांस के विदेश मंत्री श्री शूमा ने पिछले दिनों अपनी योजना रक्खी थी जिसे 'शूमा योजना' कहा जाता है और जिसका उद्देश्य उद्योग, कोयला और इस्पात के साधनों को संगठित करना है।

हितीय महायुद्ध के पश्चात् फांस की शक्ति काफी क्षीए हो गयी है। युद्धकाल में मार्शन पेता ने जर्मनी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था और ब्रिटेन से जर्नल डी गाल इस बात का प्रचार करते रहते थे कि फ्रांस मित्रदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करे। जर्मनी की हार के बाद फ्रांस फिर मुक्त हो गया किन्तु उसे जो आधात पहुँचा उससे वह अभी तक नहीं उभर पाया है। फ्रांस की एक बड़ी समस्या मंत्रिमण्डल की रचना हो गयी है। लड़ाई के बाद से अब तक के थोड़े समय में १६ सरकार बदल चुकी हैं और कोई नहीं कह सकता कि यह स्थित कब तक चलेगी। अनेक पार्टियाँ जोर पकड़ गयी है और उनको समर्थन भी मिला हुआ है। परिएगाम यह होता है कि

बहुमत किसी एक पार्टी को प्राप्त नहीं हो पाता ग्रौर इसीलिए मजबूत सरकार भी नहीं बन पाती। यदि फ्रांस में राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए बीझ ही कुछ न किया गया तो उसकी शक्ति के ग्रौर भी अधिक क्षीएा हो जाने की सम्भावना है।

जिस तरह फांस की घरेलू स्थित उगमग है उसी तरह उसका उपनिवेश साम्राज्य भी। फांस का उपनिवेश साम्राज्य फांस के अपने आकार से बाईस गुना है। इण्डोचाइना में ७ वर्ष से युद्ध चल रहा है। कम्यूनिस्ट प्रभाव में आकर विद्रोही फांसीसियों के विरुद्ध और उनकी कठपुतली सरकारों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वहां साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व एक वयोवृद्ध व्यक्ति हो ची मिल्ल कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक केवल वियतनाम में ही संघष हो रहा था किन्तु वहां की वाओदाई सरकार के भ्रष्टाचार से सभी खिन्न जान पड़ते हैं। अब साम्यवादी आन्दोलन लाओस राज्य और कम्बोडिया राज्य में भी फैल गया है। यह चिन्ताजनक स्थिति है। इंडोचाइना में इन तीनों राज्यों की ओर से अधिक स्वायत्त अधिकारों की मांग की जा रही है। युद्ध के व्यय का फांस के कोय पर बड़ा बोभ पड़ रहा है। फांस बार-बार यह कह चुका है कि इण्डोचाइना में अकेल लड़ने और युद्ध का खर्च उठाने की उसमें सामर्थ्य नहीं रही। विदेशों से यह प्राथंना की गयी है कि वे अपनी सेवाएँ इण्डोचाइना में लड़ने के लिए भेजें और धन व सैनिक सामान भी भेजें। सैनिक सामान से तो अमेरिका पहले ही सहायता कर रहा है किन्तु यदि विदेशी सेनाएँ इण्डोचाइना आयीं तो वहां कोरिया-की-सी भयंकर स्थित उपस्थित होने की सम्भावना है।

इसके बाद हम लेते हैं ब्रफीका उपनिवेशों ट्यूनीशिया और मुराको को। मध्य-पूर्व और दूरपूर्वी एशिया की भाँति इन उपनिवेशों में भी जागृति की लहर फंल रही है। फ्रांस ने ग्रव तक वहाँ जो कुछ किया है उसे न तो सम्मानपूर्ण कहा जा सकता है और न सन्तोषजनक ही। जनता की उमंगों का ह्याल यदि क्रान्तियुत फ्रांस ही नहीं कर सकता तो और कौन करेगा। विशेष रूप से ब्रफीका के इन उपनिवेशों के सम्बन्ध में भारत ब्रपनी नीति स्पष्ट कर ही चुका है। प्रधान मंत्री श्री नेहरू भी मुराको और ट्यूनीशिया के मत का समर्थन कर चुके हैं। किन्तु यह फ्रांस के लिए कि वह समय से पहले सचेत हो जावे नहीं तो साम्राज्यवाद के पर तो उखड़ने ही वाले हैं।

यहाँ एक कार्यवाही के लिए फ्रांस की सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता और वह है उसका इण्डोनेशिया को स्वाधीनता प्रवान करना। यद्यपि यह सच है कि बहुत कुछ परिस्थिति से मजबूर होकर ही फ्रांस इसके लिए सहमत हुआ किन्तु फिर भी यह एक बड़ा काम तो है ही। इण्डोनेशिया को स्वतन्त्रता दिलाने में भारत ने जो कुछ किया वह किसी से छिपा नहीं है। स्मरण रहे कि इण्डोनेशिया की उलक्षन को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने एशियाई सम्मेलन देहली में

बुलाया था। भारत को अपने पड़ोसी एशियाई देश की किसी प्रकार सेवा करने का अवसर मिला यह स्वयं भारत के लिए भी कम गौरव की बात नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि समय को देखकर और स्थिति समक्षकर फ्रांस इण्डोनेशिया की तरह ही ट्यूनीशिया और मुराको को स्वाधीन कर दे।

भारत की क्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में भी क्रांस सरकार की नीति उतनी ही निन्दनीय है। ये बस्तियां सब प्रकार भारत का ही ग्रंग हें इसमें तो किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं हो सकता ग्रीर ग्रंग्रेजों का साम्राज्य उड़ जाने के पश्चात् उनके बने रहने में कोई तुक भी नहीं है। इन बस्तियों को भारत बल-प्रयोग हारा भी ले सकता है। बस्तियों की जनता बराबर भारत में शामिल होने की मांग करती रही है किन्तु फ्रांस सरकार बराबर इसकी ग्रवहेलना करती रही है। हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू कह चुके हैं कि हम इन बस्तियों का मामला शान्ति के साथ ग्रौर लिखा-पड़ी हारा निबटाना चाहते हैं किन्तु फ्रांस सरकार भारत की सम्मित का कोई ख्याल ही नहीं कर रही। ये बस्तियां भारत में चोरी-छिपे विदेशी माल पहुँचाने के केन्द्र बन गयी हैं ग्रौर इनको ग्रधिक समय सहन करना भारत के लिए स्वयं ग्रपना ग्राहित करना होगा इसलिए हमें इस सम्बन्ध में जल्बी ही कोई निर्णय करना होगा।

## संसार के सबसे बड़े शहर में एक सप्ताह

ता० २० अगस्त की शाम को हम लन्दन के हवाई ग्रडडे पर पहुँचे। ज्यों ही हमने लन्दन की घरती पर पैर रखा त्यों ही कितनी बातें एक साथ मेरे मन में उठीं। जब बहुत सी बातें एक साथ मन में उठती हैं तब उनका कोई सिलसिला नहीं रहता। 'कहीं की इंट, कहीं का रोड़ा' वाली कहावत रहती है। मभे याद ग्राया वह समय जब भारत संस्कृति तथा सभ्यता के जिखर पर पहुँच चका था और उस समय इंगलिस्तान के लोग जंगली तथा बबंद थे। कालान्तर में भारत का पतन ग्रीर इंगलिस्तान के उत्थान तथा भारत पर लगभग पौने दो सौ वधौं तक अंग्रेजों के राज्य की कारुशिक कथा का मुझे स्मर्श आया, किस तरह अंग्रेज भारत में जहांगीर के समय रोजगारी के रूप में गये थे, किस तरह कहीं लड़-भिड़कर, कहीं किसी को लड़ा-भिड़ाकर, अधिकतर छल-छन्द से उन्होंने अपना आधिपत्य भारत पर जमाया था. भारतीय साम्राज्य के कारए संसार में कैसा उत्कर्ष हथा या उनका, उनके उत्कर्ष की चरम सीमा पहुँची थी सन् १६११ के दिल्ली दरवार में, कैसे-कैसे दृइय देखे थे मैने स्वयं ही उस दरबार के ब्रीर कंसा पतन हुया या भारत का इस पराधीनता के काल में। फिर याद ग्राया मुक्ते स्वराज्य प्राप्त करने का समय-समय पर भारतीय प्रयत्न, सन् १८५७ का स्वतन्त्रता-संग्राम ग्रीर ग्रंग्रेजों द्वारा इस संग्राम का बदला लेने की भीषरा कियाएँ, सन् १६२०, ३०, ३२, ४० घीर ४२ के गांधी जी के ब्रान्दोलन, इन ग्रान्दोलनों को कुचलने के लिए ग्रंग्रेजों द्वारा महान दमत । चंकि सन '२० के बाद के इन समस्त ग्रान्दोलनों में मेंने स्वयं हिस्सा लिया था, इसलिए इन ग्रान्दोलनों के कई दृइय मुभे स्मर्ए बाये। फिर मुभे याद ब्रायी भारत जिस तरह स्वतन्त्र हुबा उसकी तथा उसके बाद की कई घटनाएँ । तो जो ग्रंपेजी राज्य भारत के वर्तमान सारे क्लेओं का मख्य काररा था, जिस सत्ता ने हमारे स्वतन्त्रता के प्रयत्नों को न जाने कितने प्रकार से कुचला या उसी अंग्रेजी राज्य के सन '४० के करांघारों ने जब हमें बिना किसी अगड़े-आंसे के स्वतन्त्रता दे दो तब पिछली सभी बातें मूल ग्राज हम ग्रंग्रेजी राज्य के सबसे बड़े मित्र हैं। शत्रुता हमारी किसी भी देश से नहीं, हमारी संस्कृति

की परम्परा के कारण स्वतन्त्र भारत सभी देशों और राष्ट्रों का मित्र है और मित्र रहना चाहता है, पर शंग्रेजों के हम सबसे बड़े मित्र हैं । उनके ग्रन्तिम उदार ग्राचरए के कारए पुरानी सभी कट् बातों को हम भूल गये। बिना किसी प्रकार के संघर्ष के इस प्रकार हमें स्वराज्य देना ग्रंग्रेजों के स्वयं के इतिहास के प्रतिकृत बात थी। अमेरिका, आयलॅंड, मिश्र किसी के साथ भी उन्होंने ऐसा उदार व्यवहार नहीं किया था, ब्रौर अंग्रेजों ने ही क्या, कदाचित् किसी भी राष्ट्र ने ब्रपने ब्रधीन राष्ट्र के साथ मानव इतिहास में ऐसा व्यवहार नहीं किया। यह कारण तो उनक प्रति हमारी वतंमान सद्भावना का है ही, पर इसके सिवा हमारी सांस्कृतिक परम्परा ग्रीर गांधी जी का दर्शन भी इसका बहुत बड़ा कारए है। कुछ लोगों का मत है कि हमें स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित के कारण मिली, न अंग्रेजों की उदारता के कारण और न गांधी जी तथा हमारे देशवासियों के उनके अनुसरएा के कारए। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित भी हमारी स्वतन्त्रता का कारए है, इसे में श्रस्वीकार नहीं करता, परन्तु अंग्रेजों की उदारता और गांधी जी के प्रयत्न तथा हमारे देशवासियों का उत्का अनुसरण ये बातें न होतीं तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित भारत को स्वतन्त्रं न कर सकती थी। ग्रंप्रेज ग्रभी बहुत समय तक हमें दबीचे रह सकते थे। गांधी जी ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमारे देशवासियों के मन में जो राष्ट्रीय भावनाएँ भरीं और उन भावनाओं के कारण हमारे देशवासियों ने उनका जो अनुसरण किया उसकी वजह से हमारे देश को परतन्त्र रखना असम्भव हो गया था। और अंग्रेजों ने अन्त में कोई भगड़ा-भांसा न कर हमारे साथ उदार व्यवहार किया, हमें स्वराज्य दे दिया । यदि ये दोनों बातें न होतीं तब तो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हम और भी बरी तरह कुचले जाते। तो जिन अंग्रेजों से गत दो शताब्दियों तक हमारे नाना प्रकार के सम्बन्ध रह चुके थे उन्हीं की राजधानी लन्दन में में ब्राज खड़ा हुन्ना या। किसी समय श्रंप्रेजी साम्राज्य संसार का सबसे बड़ा राज्य रहा था। कहा जाता था कि क्रंग्रेजी राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था। लन्दन दुनियां का सबसे बड़ा शहर था। ब्राज बंग्रेजी साम्राज्य 'कामनवेल्य' में परिरात हो गया यद्यपि सच्चे कामनवेल्य बनने में उसमें सभी सनेक किमयां है। फिर भी इस रूप में स्नाज भी संसार की वह सबसे बड़ी चीज है। लन्दन आज चाहे आवादी में न्यूयार्क से छोटा हो पर क्षेत्रफल में दुनियां का सबसे बड़ा नगर है। पर सुना जाता है कि गत युद्ध में जीतने पर भी ब्राज इंगलिस्तान के निवासी ब्रायिक दृष्टि से बड़े कच्ट में हैं, उन्हें खाने तक को पूरा नहीं मिलता। में यूरोप का बहुत सा भाग देखकर लन्दन पहुँचा था। इंगलिस्तान को छोड़ रार्जानग यूरोप में कहीं भी न या। लन्दन के स्रभी भी दुनियाँ के सबसे बड़े शहर होने पर भी सुना था कि गत युद्ध में लन्दन पर जो बम बरसे ये स्रोर उनसे जो नाश हुआ या उसमें से बहुत से भाग को अब तक भी नहीं सुधारा जा सका है। फिर आज अमेरिका और रूस की ताकत दुनियाँ में अंग्रेजों से कहीं आगे है। किसी भी दृष्टि से आज अंग्रेजों का संसार में वह स्थान नहीं जो कभी रह चुका था। पर संसार में क्या किसी का भी कभी एक-सा समय रहा है, मुक्ते याद आया तुलसीदास जी का एक छन्द—

धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरा सो भरा जो बरा सो बुताना।

अंग्रेजों और उनके राज्य की पूर्वावस्था न रहने पर भी अभी भी उनका, उनके राज्य का, और लन्दन का दुनियां में बहुत बड़ा महत्त्व है। लन्दन की भूमि पर उतर उपर्युक्त अनेक बातें सोचते हुए मेंने हर दृष्टि से लन्दन के निरीक्षण करने का निश्चय किया।

हवाई ब्रड्डे पर मुक्ते लेने के लिए भारतीय दूतावास के श्री सुब्रमण्यम ब्राये थे और एक मोटर भी लाये थे। श्री प्रोफेसर रंगा, जगमोहनवास ब्रोर घनश्यामवास के साथ में इण्डियन सर्विसेज क्लव नामक होटल में ब्राया, जहाँ भारतीय दूतावास ने हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था की थी। यह क्लव भारतीय सरकार का है और इसे लन्दन का भारतीय दूतावास चलाता है। लन्दन में हमारी ब्रनेक इमारतें और संस्थाएँ हैं। भारतीय दूतावास का भवन इण्डिया हाउस, भारतीय राजदूत का निवासस्थान, इण्डियन सर्विसेज-क्लव —ये भारत सरकार की मुख्य जायदावें हैं। भारत सरकार के ब्रातिरक्त यहाँ भारतीयों की कई गैर सरकारी संस्थाएँ भी चलती हैं जिनमें मुख्य हैं इण्डिया क्लब, और विद्यावियों की कई संस्थाएँ। इंगलिस्तान का हमारे साथ इतने लम्बे समय से सम्बन्ध रहने के कारण लन्दन में भारत की इस तरह की संस्थाएँ रहना स्वाभाविक है।

जिस इण्डियन सर्विसेच क्लब में हम ठहराये गये वहाँ भारत सरकार की झोर से होटल चलता है और भारत से झाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, खासकर सरकारी झफसर, ठहरते हैं। श्री बनर्जी नामक एक बड़े सुयोग्य व्यक्ति इसका प्रबन्ध करते हैं। हमें काफी अच्छे कमरे मिले। खाना यहाँ भारतीय ढंग का भी मिल सकता है, यह

मुनकर हमें बड़ा हर्ष हुन्रा।

कामनर्वत्थ पालियामेण्टरी एसोसियेशन की कैनेडा की राजधानी ब्रॉटवा में
होने वाली परिषद् के प्रतिनिधियों को लेकर एक विशेष प्लेन ता० २६ ग्रगस्त को
लम्दन से कैनेडा जाने वाला था। ब्राज २० तारीख थी। २६ तारीख को ब्रॉटवा
जाने तक में ग्रन्य किसी स्थान को नहीं जाना चाहता था। बीस दिन तक लगातार
यूमते रहने के कारएए कुछ यकावट भी हो गयी थी ग्रोर लन्दन में में कुछ ग्रधिक

रहना भी चाहता था। ग्रतः ग्रगले ८, ६ दिन में लन्दन में क्या-क्या करना है इसका कार्यक्रम बनाया गया। हमने देला कि इस कार्यक्रम में ग्रीर ग्रव तक के हमारे पर्यटन के कार्यक्रमों में ग्रन्तर है। इसका कारण या ग्रन्य स्थानों को हम वहां के विशिष्ट स्थल ग्रीर वहां का जीवन देलने गये थे। लन्दन में इन दो बातों के सिवा ग्रन्य ग्रनेक काम भी थे, जैसे मेरे ग्रागमन की लबर मुन वहां के भारतीय विद्यार्थियों की दो संस्थाग्रों ने दो दिन तक मेरे भाषण रखे थे। रायटर के प्रतिनिधि मेरी एक मुलाकात चाहते थे, लन्दन की ग्राकाशवाणी बी. बी. सी. बाले भी मेरे वक्तव्य के लिए उत्सुक थें, लन्दन की कामनवंत्य पालियामेण्टरी एसोसियेशन की शाला ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी। वहां के कई राजनैतिक व्यक्तियों से हमारी मुलाकात तय हुई थीं। इत्यादि इत्यादि । ग्रतः यद्यपि हम लन्दन पैरिस से लगभग दूने समय तक ठहरे, पर हमने देला कि जितनी घुमाई हम पैरिस में कर सके, उतनी लन्दन में नहीं।

सबसे पहले हम भारतीय राजदूत श्री खेर से इण्डिया हाउस में मिले। इण्डिया हाउस एक बहुत बड़ी सुन्दर और भव्य इमारत है। भारतीय दूतावासों में लन्दन का दूतावास सबसे बड़ा है। इण्डिया हाउस का डिजाइन सर हवंर्ट बार्कर ने तैयार किया या। इसका भीतरी भाग भारतीय ढंग पर और भारतीय कलाकारों द्वारा सुसज्जित किया गया है। इसके प्रदर्शन-भवन में भारतीय कलाकारों की कला-क्वृतियों ग्रौर दस्तकारियों के नमूने हैं। यह भवन प्रतिदिन साढ़े नौबजे से पाँच बजे तक जनता के लिए खुला रहता है। कोई एक हजार कमंचारी यहाँ काम करते हैं। श्री ग्रासफन्नली साहब के समान ही श्री खेर से भी मेरा सन् '२० से ही सम्बन्ध था। वे मुक्ते ग्रीर में उन्हें दोनों ही एक दूसरे को यूरोपीय वेष में देखकर पहले तो खूब हॅसे, पर इसके बाद बातचीत में हम दोनों ही इस बात को मान गये कि इस विवय में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का मत ही ठीक है। न्यूजीलेंड ग्रीर ग्रास्ट्रेलिया में मेंने शेरवानी ग्रीर चूड़ीदार पाजामे से काम चलाया था, पर वहाँ भी उस वेब में रहने के कारए जिस प्रकार वहाँ की जनता के द्वारा हम घरे जाते ये इसका मुक्ते अनुभव था। इस बार यूरोप के दौरे में यदि हमने युरोपीय वेषभ्या का निर्णय न किया होता तो हम जिस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों के दृश्य देखने गये थे उसी प्रकार उन भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग हमें भी एक विशिष्ट प्रकार का दृश्य समक्ष हमारी और देखते । श्री सेर कितने प्रेम और उत्साह से मुक्त से मिले। कितनी सीजन्यता दिखायी उन्होंने इस मुलाकात में। उन्होंने हमारे सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित करने तथा हमें हर प्रकार की सहायता देने का काम इन्फॉरमेशन महकमें के सुपुरं कर दिया और मुक्त से कह दिया कि जब भी मुक्ते उनकी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़े में उनसे निःसंकोच कहूँ। मेरे लन्दन में प

विन के बौरे में मुक्ते भारतीय दूतावास के इन्कॉरमेशन महकमें के श्री किववई, श्री खन्ना, श्री डाक्टर कौमुदी ग्रादि से जितनी सहायता मिली उसके लिए में उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं। श्री डाक्टर कौमुदी तो मेरे सारे सार्वजनिक कार्यों में सदा ही मेरे साथ रहीं। डाक्टर कौमुदी एक भारतीय महिला हैं। वे जितनी सुन्दर हैं उतनी ही विदुषी। इतिहास में उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट मिली है ग्रीर ग्राज कल वे लन्दन के भारतीय दूतावास में काम कर रही थीं।

लन्दन का मेरा सारा कार्यक्रम निम्नलिखित विभागों में विभक्त किया जा सकता है—

१. लन्दन के दर्शनीय स्थानों भ्रीर वहां के जीवन का निरीक्षण ।

२. सार्वजनिक भावरा, पत्र-प्रतिनिधियों से मुलाकातें खादि ।

३. वहाँ के अनुदार दल, मजदूर दल के दक्तरों को जा, उन दलों के संगठन पर इनके मन्त्रियों से, टाइम्स के लिटरेरी सप्लीमेण्ट के सम्पादकों से तथा अन्य लोगों से मलाकात आदि।

लन्दन यात्रा करने वालों को सिटी (नगर), लन्दन काउण्टी काँसिल और प्रेटर लन्दन ये तीन सम्बोधन बहुधा उलभन में डाल देते हैं। वास्तव में इनसे केवल यही प्रकट होता है कि लन्दन नगर का विकास किस प्रकार हुआ। सिटी अर्थात् नगर शब्द का प्रयोग केवल एक वर्ग मील इलाके के लिए होता है जो कहना चाहिए लन्दन का अन्तः पुर है। किसी समय बस यही लन्दन था। आज 'सिटी' शब्द का प्रयोग लन्दन के 'वाल स्टीट' प्रदेश के लिए किया जाता है। यह स्थान वित्त और साहकारों का केन्द्र है। बेक ऑफ़ इंगलंड, स्टाक एक्स्चेंज और लायड्स आदि इसी प्रदेश में हैं। प्रबन्ध की वृद्धि से यह सिटी कारपोरेशन के अधीन है।

सिटी के चारों बोर धनी ब्राबादी वाला इलाका है जिसे लन्दन काउण्टी

कौंसिल ग्रथवा उसके संक्षिप्त रूप में एल. सी. सी, कहते हैं।

लन्दन काउण्टी के ब्रोरपास ही बाहरी बस्तियाँ हैं। सिटी, एल. सी. सी. ब्रोर बाहरी बस्तियों को मिलाकर ग्रेटर लन्दन ब्रथवा बृहत्तर लन्दन कहा जाता है।

ब्रारम्भ में लन्दन टेम्स नदी के किनारे-किनारे बसना शुरू हुआ था। लन्दन नगर सचमुच बहुत बड़ा नगर है, परन्तु पैरिस के सद्श सुन्दर नहीं। कलकते से यह शहर बहुत मिलता है। चूंकि लन्दन कलकते से पुराना है, ब्रौर चूंकि कलकते का निर्माण बिटिश राज्य में ही हुबा, इसलिए में समभ्रता हूं कि कलकते की इमारतें ब्रादि लन्दन के सद्दय बनें इसका घ्यान रखा गया होगा। लन्दन की इमारतें भी पुराने ढंग की हैं ब्रौर वहां की ऐतिहासिक इमारतें भी पैरिस की ऐतिहासिक इमा-रतों के सद्श ही साफ नहीं की जातों। सड़कें प्राय: चौड़ी ब्रौर स्वच्छ हैं। यहां की ट्राम बन्द कर उसकी पटरियाँ सड़कों पर से निकाल दी गयी है, जिसके कारएा सड़कों ग्रीर अच्छी हो गयी हैं। ग्रव लन्दन में ट्राम नहीं चलतीं, विजली से चलने वाली बस चलती है। किसी सड़क के दोनों ब्रोर ब्रौर कहीं एक ब्रोर पैदल चलने के रास्ते हैं, जिनमें कुछ के दोनों स्रोर दरस्तों की कतारें हैं, पर पैरिस के सद्दा नहीं। बहुत कम सड़कों की वैसी शोभा है। अनेक स्थानों पर पिछली लड़ाई की बमबारी के कारए। खण्डहर बन गये हैं जो ब्रब तक भी ठीक नहीं कराये जा सके। लन्दन के मुख्य-मुख्य स्थानों के बीच एक बहुत बड़ी खुली जगह है, जिसे हाइड पार्क कहते हैं । इस हाइड पार्क का क्षेत्रफल ३६१ एकड़ है, किन्तु किस्टन गार्डन को मिलाकर ६,००० एकड़ हो जाता है। लन्दन के सद्श घने बसे हुए तथा रोजगार धन्धेवाले नगर के बीच इतनी बड़ी खुली जगह इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता है वहाँ लम्दन-निवासियों का जमघट । नागरिकों का यह जमाव यों तो रोज ही सन्ध्या को रहता है, पर शनिवार की सन्ध्या और रविवार की दोपहर से सन्ध्या तक तो यह जमाव एक बड़े भारी मेले का रूप ले लेता है। लाखों नर-नारी, बच्चे दोनों दिन यहाँ म्राते, खेलते-कृदते, खाते-पीते तथा छोटी-छोटी ट्कडियों में विविध प्रकार के भाषरण, बंग्ड म्रादि सुनते हैं। पार्क में हजारों कुर्सियां पड़ी रहती हैं। एक तरफ बैण्ड बजता है, एक तरफ सरपेण्डाइन नामक भील में नौका-विहार होता है स्रोर ऊँचे-ऊँचे टिपायों पर खड़े हो-होकर भाषरण तो न जाने कितने लोग दिया करते है। सुना यह गया कि लन्दन में बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाएँ कभी भी नहीं होतीं, चनाव ग्रावि के ग्रवसरों पर भी नहीं। वहाँ जायद ही कोई ऐसी सभा हुई हो जिसमें दो-तीन सौ मनुष्यों से अधिक जमा हुए हों । वहां के लोग इस बात पर बड़ा आक्चयं प्रकट किया करते हैं कि भारत में सार्वजनिक सभाश्रों में हजारों श्रीर लाखों की संख्या में लोग कसे इकट्ठे होते हैं। शनिवार और इतवार को ऐसी सभाग्नों के लिए हाइड-पार्क बड़ा प्रसिद्ध है । भिन्न-भिन्न विषयों पर भिन्न-भिन्न वक्ता बोलते, लोग सुनते ब्रीर उनसे नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। भाषरण के बाद प्रश्नों की ऋड़ी लन्दन की एक पद्धति है। सुना कि भारत के भूतपूर्व राजदूत श्री कृष्ण मैनन वर्षों इस प्रकार की सभाग्रों में बोलते रहे हैं। लन्दन का ग्रीर भी हर प्रकार का जीवन इस पार्क में शनिवार और रविवार को दृष्टिगोचर होता है। सौभाग्य से हम लोग लन्दन में शनिवार और रविवार को थे ब्रतः हाइड-पार्क का मेला हमने खूब देखा। कहीं भाषरा सुने, कहीं बंण्ड, सरपेण्टाइन भील का नौका-विहार देखा ग्रीर लोगों का विविध प्रकार का जीवन, कहीं खाना-पीना, कहीं खेलना-कूदना ग्रीर कहीं प्रेमलीला भी। हाइड-पार्क के सिवा टम्स नदी के किनारे ट्रेफाल्गर स्क्वायर में जनरल नेल्सन की मूर्ति और उसके फव्वारे, जो रात्रि को विजली के प्रकाश के कारए और सुन्दर दीखते



६६ क. वैस्टॉमस्टर एवो



६७. पालियामेंट भवन



६८. बिकिंघम पैलेस



६९. सेण्टपाल गिरजाघर







७२. टावर झॉफ लन्दन

हैं, पिकिडली स्ट्रीट की रात की रोशनी ब्रादि-ब्रादि लन्दन के ब्रनेक दर्शनीय स्थान हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से वहाँ का वैस्ट मिन्स्टर एबी, सेण्टपाल गिरजाघर, हाउस आँक कामन्स, हाउस आँक लार्डस और वेस्ट मिन्स्टर हॉल तीन प्रधान भागोंवाला पालि-मेण्ट हाउस, लन्दन टावर, बॉकघम पेलेस, ब्रिटिश म्यूजियम तथा इलबर्ट एण्ड विक्टोरिया म्यूजियम, नैशनल पिक्चर गैलरी तथा टेट पिक्चर गैलरी स्थान हैं। इनका यहाँ कुछ वर्गन कर देना अनुपयुक्त न होगा (चित्र नं० ६७ से ७२ तक)।

सबसे पहले हम ट्रेफाल्गर स्क्वायर देखने गये। यह स्क्वायर १८०५ के ट्रेफाल्गर युद्ध के स्मारक के रूप में बनाया गया है। रावर्ट पील कहा करते थे कि यह यूरोप भर में सर्वोत्तम स्थान है। इसके दक्षिगी छोर पर ट्रेफाल्गर-युद्ध के विजेता लाई नैल्सन की मूर्ति का १८५ फुट ऊँचा स्तम्भ है। ऊपर लाई नैल्सन की विशाल मूर्ति है। स्तम्भ के नीचे चारों ब्रोर काँसे के चार बड़े सिंहाँहैं।

समीप ही नैशनल गैलरी ब्रौर टेट गैलरी हैं। नैशनल गैलरी की इमारत ट्रेफाल्गर स्ववायर के सारे उत्तरी बाजू के सहारे-सहारे अत्यन्त भव्य है। इसका मध्य भाग यूनानी ढंग का है जो १८३२-३८ में बना था। युद्ध-काल में नैशनल गैलरी को काफी क्षति पहुँची। नैशनल गैलरी की इस इमारत की चित्रावली की स्थापना १८३८ ई॰ में हुई थी। ब्रापको ब्राइचयं होगा कि ब्राज यह यद्यपि इतना बड़ा संग्रहालय है किन्तु इसका ब्रारम्भ केवल ३८ चित्रों से हुबा था। नैशनल गैलरी में चित्र बड़े सुक्विपूर्ण ढंग से सजाये गये हैं ब्रौर प्रत्येक कला-शैली के चित्र ब्रलग-ब्रलग रखे गये हैं।

टेट गैलरी की इमारत इसके पीछे है। इसमें ३,००० व्यक्तियों के चित्र श्रौर मूर्तियां द्यादि है। इनका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्त्व है। इसमें राजवंश को छोड़ अन्य किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर खादि नहीं रखी जा सकती।

ग्रठारहवीं शताब्दी तक चारिंग कास, वर्तमान वैस्ट मिन्स्टर बिज ग्रीर टेम्स नदी तथा सेण्ट जेम्स पार्क के बीच का प्रदेश प्राचीन ह्याइट हाल नामक महल से घरा हुन्ना था जिसका पाज केवल नाम बाकी है ग्रीर जिसकी केवल एक इमारत शेष है। ग्राज तो नैल्सन-स्तम्भ से वैस्ट मिन्स्टर के ग्राथे मील के रास्ते पर दूर-दूर तक फैले बिटिश साम्नाड्य का राजनीतिक मर्थस्थल है क्योंकि यहीं पर वे सब इमारतें हैं जहां से साम्नाज्य का शासन चलाया जाता है। ह्याइट हॉल ट्रेफाल्गर से वैस्ट मिन्स्टर तक जानेवाले प्रशस्त राजमार्ग का नाम है। यहाँ सरकारी दफ्तरों की कतार की कतार बनी हुई है।

ह्याइट हॉल पर प्रवेश करते ही बायें हाथ ह्याइट हॉल थियेटर है। सम्मुख स्काटलैण्ड यार्ड है। यह नाम उस इमारत के नाम पर पड़ा है जहाँ लन्दन-प्रवास के समय स्काटलैण्ड के राजा और उनके राजदूत रहा करते थे १६४६-५२ तक, जिन दिनों जॉन मिल्टन कौंसिल ब्रॉफ़ स्टेंट के लैटिन सेकेंटरी थे। वे भी इसी स्थान पर रहते थे। पिछले दिनों में यह स्थान राजधानी की पुलिस के नाम के साथ सम्बद्ध होकर ब्रत्यन्त विख्यात हो गया है।

वंसे तो वंस्ट मिन्स्टर नाम का प्रयोग उस सारे प्रवेश के लिए होता है, जिसे वंस्ट एण्ड कहा जाता है, किन्तु प्रतिदिन के व्यवहार में लन्दन-निवासी इस संबोधन का प्रयोग इससे काफी छोटे इलाके के लिए करते हैं, जिसमें वंस्ट मिन्स्टर एवी और संसद्-भवन ग्रावि ग्राते हैं। वंस्ट मिन्स्टर एवी का महत्त्व सबसे ग्राविक इसलिए है कि इंगलेंड के सम्राटों एवं सम्राज्ञियों का राजतिलक इसी स्थान पर होता है। इस वर्ष भी दो जून को महारानी एलिजाबेथ के तिलक-समारोह का गौरवपूर्ण स्थान यही था। वंस्ट मिन्स्टर एवी की इमारत प्रारम्भिक ब्रिटिश वास्तुकला का ग्रद्भुत नमूना है। ब्रिटेन के ग्राविकांश प्रसिद्ध व्यक्ति इसी जगह वफनाये गये हैं। एक ग्रोर को पोइट्स कानंर है जहाँ प्रसिद्ध साहित्यिक वफनाये गये हैं।

द्वितीय महायुद्ध में वेस्ट मिन्स्टर एवी को भी शत्रुक्यों के ब्राक्रमरण से काफी क्षति हुई थी।

संसद्-भवन की इमारत उत्तरकाल की गौथिक कला-शैली पर बनी है। इस इमारत को वंस्ट मिन्स्टर का नया राजमहल भी कहते हैं। इस इमारत का डिजायन सर चाल्सं वंरी ने तैयार किया था और इसका निर्माण १८४० से १८५० के बीच हुआ। यह इमारत टेम्स नदी के किनारे कुछ नीची भूमि में बनी हुई है इसलिए इसकी शान में कुछ कभी था गयी है। यह इमारत आठ एकड़ के क्षेत्रफल में बनी है। इसमें ११ औंगन हैं और विभिन्न स्थानों पर सी सीड़ियां बनी है। इसके कमरों की संख्या १,१०० है। हाउस आँक कामन्स धर्थात् लोकसभा की स्थापना उत्तरी भाग में की गयी है। हाउस आँक लाड्स अथवा लाडं सभा दक्षिणी भाग में है। इसके आतिरिक्त संसद् के उच्चाधिकारियों के निवास का भी इसमें प्रबन्ध है। ब्रिटेन की लोकसभा के अध्यक्ष यहीं रहते हैं।

इस इमारत की एक विशेषता यह है कि ब्रिटेन के शासकों की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित हैं, जो अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त इसकी तीन मीनारें हैं जो इस सुन्दरता को और बढ़ा देती हैं। सबसे ऊँची और सबसे अधिक मोहक विक्टोरिया टावर हैं। यह ३३६ फुट ऊँची है और इसकी एक-एक भूजा ७५ फुट की है। ऐसी चौकोर सुडौल मीनार दूसरी कदाचित् ही हो। क्लाक-टावर की उँचाई ३२० फुट है। यहाँ संसार-प्रसिद्ध घड़ी विगवेन लगी हुई है। यह घड़ी चारों और दिखायी पड़ती है। घड़ी का आकार चौकोर है—तेईस फुट लम्बा और तेईस फुट चौड़ा। दो-दो फुट के अक्षर हैं और मिनट की सुई १४ फुट लम्बी है। समय का बोध

एक घण्टे के बजने से होता है जो साढ़े तेरह टन का है। दिन को विक्टोरिया टावर के भण्डे से और रात को क्लाक-टावर के प्रकाश से इस बात का संकेत मिलता रहता है कि संसद का अधिवेशन हो रहा है अथवा नहीं।

हाउस ब्रॉफ़ लाड्ंस गीथिक कला-शंली के ब्रनुसार बना हुबा हं ब्रौर पूरी तरह सजाया गया हं। इसकी लम्बाई ६० फुट, चौड़ाई ४५ फुट ब्रौर उँचाई भी ४५ फुट है। १६४१ में ब्राग से हाउस ब्रॉफ़ कामन्स के हॉल को क्षति पहुँचने के बाद से १६५० में उसके ठीक-ठाक हो जाने तक यह हाउस ब्रॉफ़ कामन्स ब्रय्ति लोकसभा के उपयोग में ब्राता रहा।

हाउस ग्रांफ कामन्स का हांल १० मई १६४१, को ग्राग से जलकर नन्ट हो गया था। नया भवन सर गाइल्स स्कॉट के डिजाइन के ग्राधार पर तैयार किया गया है। इसकी लम्बाई १३० फुट, चौड़ाई ४६ फुट ग्रीर उँचाई ४३ फुट है। ब्रिटेन की लोकसभा के ग्रध्यक्ष का ग्रासन ग्रास्ट्रेलिया से प्राप्त हुग्रा है। सदन की मंज कंनेडा से ग्रायी है। ग्रध्यक्ष के ग्रासन के ऊपर प्रेस गैलरी है जिसमें १६० लोगों के लिए स्थान है। ग्रध्यक्ष के ठीक सामने विशेष ग्रीर साधारण दर्शकों के बैठने की गैलरी है। सदन के दाय-वाय डिबीजन लाबी है। मत-विभाजन के समय समर्थन करनेवाल सदस्य दायों तरफ की लाबी में ग्रीर विरोध करनेवाल सदस्य वायों तरफ की लाबी में ग्रीर विरोध करनेवाल सदस्य वायों तरफ की लाबी में चले जाते है।

समीप ही वैस्ट मिन्स्टर हाँल है। १३४६ में सम्नाट् चार्ल्स प्रथम को मृत्यु-दण्ड यहीं पर दिया गया था। जिस समय सम्नाट् चार्ल्स का मुकदमा हो रहा था उस समय वे जिस स्थल पर बैठे थे उसे ब्राज भी पहचाना जा सकता है। उस स्थल पर पीतल की छोटी-सी चौको रखी है।

यह सुन्दर हांल १०६७ में विलियम द्वितीय ने तैयार कराया था। इसकी लम्बाई २६० फुट, चौड़ाई ६८ फुट और उँचाई ६२ फुट है। इसकी सुन्दर छत १३६६ में रिचार्ड द्वितीय ने तैयार करायी थी। कई अन्य ऐतिहासिक संस्मरण इस हॉल के साथ जुड़े हुए हैं। यहीं १३२७ में एडवर्ड द्वितीय ने गद्दी का त्याग किया। १६४३ में कामवेल को यहीं पर लार्ड प्रोटेक्टर घोषित किया गया। १५३५ में यहीं पर सर टामस मूर को मृत्यु-दण्ड मिला।

सेण्ट जेम्स पार्क ग्रीर चालीस एकड़ के एक निजी बाग के मध्य ब्रिटेन के राजवंश का निवास-स्थान बिंक्घम पैलेस है। जिस समय सम्राट् ग्रयवा सम्त्राज्ञी इस महल में होते हैं शाही अण्डा लहराता रहता है ग्रीर साढ़े दस बजे सबेरे पहरा बदल दिया जाता है। इस महल का नाम बिंकघम हाउस के नाम पर पड़ा है जो इस स्थल पर १७०३ में ड्यूक ग्रांक बिंकघम ने बनवाया था। जार्ज तृतीय ने इसे १७६२ में

खरीद लिया और १७६७ में इसी में डाक्टर जानसन के साथ उनकी प्रसिद्ध मेंट हुई थी। १८२५ में जार्ज चतुर्थ ने इसमें परिवर्तन करा इसे नये सिरे से बनवाया, किन्तु सरकारी तौर पर सम्राट् के निवास-स्थान का दर्जा इसे सम्राज्ञी विक्टोरिया के समय से प्राप्त हुन्ना। १६४०-४४ में हवाई आक्रमएों से महल को कई बार क्षति पहुँची। दशंकों को महल के भीतर जाने की इजाजत नहीं है।

पिकंडली सर्कस लन्दन का सबसे व्यस्त स्थान है। नई दिल्ली के केनांट सर्कस जैसा मुरुचिपूर्ण ग्रीर मुन्दर तो यह स्थान नहीं है, किन्तु ग्रामोद-प्रमोद का केन्द्र होने के नाते शाम को यहाँ की छटा बहुत बढ़ जाती है। सायंकाल के समय साफ-मुथरे और रंग-बिरंगी पोशाक बाले लोग यहाँ ग्राते हैं ग्रीर रेस्तराँ व थियेटर ग्रादि की ग्रीर जाते दिखायी देते हैं। तरह-तरह की दमकती हुई बित्तयों से सारा बातावरण जगमगा उठता है। कोई ग्राधा दर्जन महत्त्वपूर्ण सड़के यहाँ ग्राकर मिलती है। दिन में कोई ऐसा क्षरण ही नहीं होता जब यहाँ बहुत ग्राधक भीड़ न रहती हो।

चेलसिया टैम्स नदी के किनारे-किनारे डेढ़ मील लम्बी बड़ी सुन्दर बस्ती है। सोलहवीं शताब्दी के बाद यह कुछ प्रमुख लोगों के रहने का स्थान रही है। यहाँ पर सर टामस मूर और टामस कार्लाइल के निवास-स्थान सुरक्षित है; बल्कि स्मरण रहे कि टामस कार्लाइल तो चेलसिया के सन्त के नाम से विख्यात भी हो गये थे।

बिटिश म्यूजियम की गएना संसार के सर्वोत्तम और सम्पन्न श्रजायबघरों में की जानी चाहिए। इसकी स्थापना १७५३ में हुई थी। इसमें लगभग ससार के सभी देशों की बस्तुएँ संग्रहीत हैं। इसमें पाण्डुलिपियों का एक अलग भाग है। उधर लग्दन म्यूजियम से ब्रिटेन के ही सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है।

स्वयं पत्रकारी से अनुराग होने के कारण पलोट स्ट्रीट ने मुक्के विशेष आकृष्ति किया, किन्तु वहां पहुँचने पर मेने उसमें कोई विशेषता नहीं देखी। ब्रिटेन के अधिकांश समाचार-पत्र इसी स्थान पर प्रकाशित होते हैं और यद्यपि वे प्रकाशित इसी जगह होते हैं, पर उनका मृद्रण आदि पिछवाड़ं की सड़कों, स्ववायरों आदि में होता है। सायंकाल ६ बजे से रात के १२-१ बजे तक यहां बड़ी चहल-पहल रहती है। आधी रात की बाहर भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों को रेलगाड़ियों तक पहुँचाने की धूम रहती है। पत्रों के लन्दन संस्करण सबेरे तीन बजे तक छपते रहते है। कुछ काल पश्चात् सायंकाल के संस्करणों के लिए काम-धाम आरम्भ हो जाता है।

यों तो ब्रिटेन की प्रत्येक वस्तु का कुछ-न-कुछ ऐतिहासिक महत्त्व है, पर यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि वस्ट मिन्स्टर एथी में एक प्रकार से इंगलैंड का सारा इतिहास सुरक्षित है। लन्दन की ग्रन्थ कोई वस्तु मुक्ते विशेष दर्शनीय नहीं जान पड़ी। इंगलेंड के गिरजाघर रोम के गिरजाघरों के सामने तुच्छ जान पड़ते हैं। वहाँ का पालियामेण्ट भवन केवल इसलिए विशेषता रखता है कि ग्राष्ट्रानिक काल के प्रजातन्त्रों में शायद इंगलेंड की प्रजातन्त्रात्मक संस्थाएँ सबसे पुरानी हैं ग्रौर वे यहाँ बैठती हैं। बिक्तियम पैलेस में भी कम-से-कम बाहर से मुक्ते कोई विशेषता नहीं दिखी। भारत के पुराने नरेशों के कुछ महल बिक्यम पैलेस से कहीं श्रच्छे दिखते हैं। श्रजायवघर घरों के यहाँ के संग्रहों की श्रपेक्षा काहरा, रोम के वैटिकन ग्रौर फांस के लूब श्रजायवघरों के संग्रह कहीं बड़े हैं ग्रीर इंगलेंड की चित्रशालाग्रों से रोम के वैटिकन, तथा पलारेन्स की चित्रशालाएँ कहीं महान् तथा भव्य। हाँ, बिटिश म्यूजियम तथा एलबर्ट एण्ड विक्टोरिया म्यूजियम में जितना भारतीय वस्तुओं का संग्रह है उतना भारत के बाहर किसी विदेश में नहीं। इस भारतीय संग्रह में कुछ चीजें तो भारत के संग्रहों की श्रपेक्षा भी विशेषता रखती हैं। यह संग्रह हमारी पराधीनता की एक निशानी है। इस संग्रह को भारत मंगाने की भी बात चली थी, मालूम नहीं इस सम्बन्ध में किर क्या हुया? मेरे मतानुसार भारत के गौरव की वृष्टि से इसका भारत ग्राना ग्रावश्यक ही नहीं ग्रानिवार्य है।

लन्दन के जीवन में मुक्ते ब्रश्लीलता बहुत कम नजर बायी ? साथ ही वहाँ का जीवन बड़ा व्यवस्थित और अनुशासनमय दिलायी दिया। लड़ाई में जीत होने पर भी बाज इंगलेंड की संसार में जो स्थिति हो गयी है उसका ब्रसर मक्ते सर्वत्र दिख्योचर हुया। इंगलिस्तान वाले अपनी पुरानी महानता को भूले नहीं हैं। यद्यपि अमेरिका के अधिकांश निवासी इंगलिस्तान से ही गये हैं और वहां की भाषा भी अंग्रेजी ही है तथा अमेरिका वाले इनके बड़े से बड़े मित्र हैं तथापि अधिकांश लोगों को अमेरिका का यह वंभव सहाता न जान पड़ा और यद्यपि अमेरिका की भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायताएँ उन्हें स्वीकार करनी पड़ रही हैं तथापि इससे वे प्रसन्न न दीख पड़े। सबसे बड़ी बात जिसका मुक्त पर ग्रसर पड़ा वह यह था कि इंगलिस्तान के लोग नित्य की वस्तुओं के सभाव को बिना उफ मुंह से निकाले सह रहे हैं। जरा से कपड़े, जरा सी शक्कर म्रादि के म्रभाव में भारत में जैसी चिल्ल-पों मचती है उसका वहाँ नाम-निशान नहीं है। इंगलेंड की जनता में आज भी मुक्ते जैसा चरित्र-गठन दिखायी दिया वैसा सारे यरोप में कहीं नहीं । जिस राष्ट्र ने पिछला यद एक समय तो एकाकी लड़ा था उसमें ग्रभी भी ग्रनेक विशेषताएँ हैं। घसलोरी, चोरबाजार ग्रादि वहाँ सुनने को नहीं मिले। कहीं कहीं एकाथ भिखारी अवस्य नजर पड़ा, पर भीख मांगना कानन से बन्द होने के कारए। वह लुके-छिपे चल रहा था और ऐसा जान पड़ा जैसे वह सचमुच ही ग्रत्यन्त गरीब है। राष्ट्र के चरित्र को उच्च रखने का सबसे बड़ा सरकारी साधन जो पुलिस है वह इंगलेंड की पुलिस तो संसार की सबसे अच्छी पुलिस है। स्काटलेंड यार्ड की प्रशंसा में अनेक बार पढ़ और सुन चुका था। इस बार उसे नजर से देखा। ऐसी निष्कलंक, दृढ़ और साथ ही सौन्य तथा मृदुभाषी पुलिस आयद दुनियाँ के किसी देश में नहीं है।

लन्दन के भारतीय विद्यायियों की दो संस्थाओं में मेरे भाषरण हुए। पहले स्थान पर में भारतीय संस्कृति पर बोला और दूसरे स्थान पर भारत की वर्तमान राजनीति तथा आर्थिक स्थित पर। दोनों जगह भाषरण यद्यपि मैंने हिन्दी में आरम्भ किये, पर मुक्ते अन्त में अंग्रेजी में ही बोलना पड़ा। भाषरणों के पश्चात् दोनों जगह खूब प्रश्न पूछे गये। बाद में मुक्ते मालूम हुआ कि मेरे भाषरण और प्रश्नों के उत्तर ओताओं को काफी रुचिकर हुए। एक बात का मेरे मन पर इन पश्नों ने अवश्य असर डाला। मुक्ते भास हुआ कि हमारे विद्यायियों को किसी बात पर भी विश्वास नहीं है। यह स्थित केवल लन्दन में है यह मेरा कथन नहीं है, आजकल की पोड़ी में हर बात पर अविश्वास दृष्टिगोचर होता है, पर लन्दन में शायद अन्य स्थानों से अधिक है। भारतीय विद्यार्थी यहां संसार के हर देश से अधिक हैं; उनकी संख्या है लगभग तीन हजार। यह मुनकर मुक्ते हुई हुआ कि अब लन्दन अधिकांश में वे ही विद्यार्थी भारत से आते हैं जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट में अध्ययन करना रहता है। मेरी तो आगे यह राय और है कि भारत से उन्हों विषयों के विद्यार्थियों को भारत के बाहर जाना चाहिए जिन विषयों की शिक्षा भारत में नहीं दो जा सकती और यदि भारतीय विद्यार्थी विवाह करने के बाद भारत से बाहर जा सकें तो बहुत ही अच्छा है।

पत्र-प्रतिनिधियों में मुक्त 'रायटर' के प्रतिनिधि थो रामनाथन्, पूना के 'केसरी' के प्रतिनिधि श्री ताम्हरणकर ग्रीर 'ग्राज' के प्रतिनिधि श्री ग्रोमप्रकाश ग्रायं ने ग्राकर मिलने की कृपा की। श्री ग्रायं तो हम लोगों पर इतना स्नेह-सा करने लगे कि उन्होंने तो हमारे पास कई बार ग्राने का कब्ट उठाया। 'ग्राज' हिन्दी का सबसे पुराना दैनिक है ग्रीर 'ग्राज' के लिए यह गौरव की बात है कि विदेशों में भी उसका प्रतिनिधि है। डाक्टर कौमुदी ने मुक्ते एक भोज दिया उसमें ग्रनेक पत्र-प्रतिनिधियों से भी मेरी मुलाकात हुई।

लन्दन की ब्राकाशवासी के हिन्दी-संचालक श्री पुरुषोत्तम लाल पाहवा ने मेरा एक वक्तव्य रिकार्ड कराया ।

इन पत्र-प्रतिनिधियों ने मुक्तसे जो कुछ पूछकर भारत भेजा, विशेषकर दक्षिए ग्रफ़ीका के सम्बन्ध में तथा थी. बी. सी. ने मेरा जो वक्तब्ध ब्राडकास्ट किया, सुना, भारत में उसकी काफी चर्चा हुई।

अनुदार दल और मजदूर दल के दपतरों में जाकर हमने उनके संगठन को

समभने का खूब प्रयत्न किया। राजनीति में अनुराग रखने वालों को इन दलों के संगठन को अच्छी तरह समभने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जगमोहनदास ने इस विषय में काफी मेहनत की।

बिटेन की तीन प्रमुख पार्टियों हैं लिबरल पार्टी, कंजरवेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। इन दिनों बिटेन में कंजरवेटिव पार्टी की सरकार है। लिबरल पार्टी का युग एक तरह से बीत चुका है। पार्टी का उदार दृष्टिकीएं कीरा राजनीतिक सिद्धान्त-वाद नहीं सजीव जीवन-दर्शन है। लिबरल नेताओं का मूल मंत्र यह था कि राज्य मनुष्य के लिए हैं न कि मनुष्य राज्य के लिए। पार्टी की स्थापना करने का श्रेय जान पिम को दिया जा सकता है। उन्होंने शाही सत्ता को चुनौती दी और स्टुआर्ट शासकों की बजाय संसद की प्रभुसत्ता की ध्रावाज उठायी। धीरे-धीरे 'व्हिग' शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होने लगा जो ताज को संसद से नीचा दर्जा देते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग 'व्हिग' शब्द का प्रयोग परिवर्तन चाहने वालों के लिए होने लगा। टोरी परिवर्तन के विरोधी माने जाते थे। मध्य उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग लिबरल शब्द का प्रयोग होने लगा, और १६६६ में ग्लेडस्टन के नेतृत्व में पहली लिबरल सरकार बनी। हर्बर्ट हेनरी एसिक्वय, डैविड लायड जाजं, क्लीमेण्ट डेवीज, फ्रॅंक बायसं आदि पार्टी के अन्य प्रमुख व्यक्ति हुए।

लेबर पार्टी ब्रिटेन की यथार्थ में समाजवादी पार्टी है और उसका लक्ष्य ब्रिटेन में समाजवादी व्यवस्था कायम करना है। पार्टी के संविधान के ग्रनसार पार्टी का उद्देश्य यह है कि श्रमिक वर्ग को उद्योग से होने वाली ग्राय का उचित भाग प्राप्त हो, सभाज में वितररण न्यायपुर्ण हो, ग्रीर उत्पादन के साधन राष्ट्र के पास हों । समाजवाद के जिन चार सिद्धान्तों में पार्टी को ब्रास्था है वे इस प्रकार हैं —सभी को विकास के बराबर ग्रवसर मिले, धन का उचित बँटवारा हो, लोकतन्त्र के द्वारा ग्रवनी ग्रायिक स्थिति पर जनता का ही नियन्त्रए हो ग्रीर राष्ट्र की उत्पादन-शक्ति का जनता के हित में ब्रिधिक-से-ब्रिधिक उपयोग किया जाय। समाजवाद शब्द का ग्रयं एक विशेष जीवन-व्यवस्था के सूचक के रूप में राबर्ट ग्रोवन ने किया था। लेबर पार्टी के विचार में सच्चे लोकतन्त्र का अर्थ है कि संसद् के द्वारा जनता का देश की अर्थ-व्यवस्था पर ग्रधिक से ग्रधिक नियन्त्रए हो । लेबर पार्टी का प्रधान कार्यालय टांस-पोर्ट हाउस लन्दन में है । इमारत की मालिक ट्रांसपोर्ट एण्ड जनरल वर्कसं युनियन है, जिससे पार्टी ने किराये पर जगह ले रखी है। पार्टी का प्रधान कार्यालय बहुत बड़ा नहीं है। एक सेकेटरी होता है जो प्रति वर्ष पार्टी के सम्मेलन में चुना जाता है। पार्टी के सदस्यों की संख्या पचास लाख से ग्रधिक है। कम्यनिस्ट पार्टी के साथ सम्बन्ध रखने से लेबर पार्टी सदा इन्कार करती रही है । १६४६ में पार्टी के संविधान

में ऐसा संशोधन किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किसी प्रकार का सहयोग असम्भव हो गया है। लेबर पार्टी से ८० ट्रेंड यूनियन संस्थाएँ सम्बद्ध हैं। पार्टी के प्रत्येक सदस्य को कम से कम ६ शिलिंग वाधिक शुल्क देना होता है।

श्रम-ग्रान्दोलन के तीनों ग्रंगों लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ग्रीर कोग्राप-रेटिव यूनियन के बीच तालमेल रखने के लिए नैशनल कांग्रेस ग्रांफ लेबर की एन. सी. एल. की स्थापना की गयी। कौंसिल में लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ग्रीर कोग्रापरेटिव यूनियन के ग्राठ सदस्य रहते हैं। लेबर पार्टी का जन्म १६०० में हुग्रा। रेम्से मैंकडोनल्ड पार्टी के संस्थापकों में थे। लेबर पार्टी के पास धन तो कभी ग्रधिक नहीं रहा, किन्तु ग्रारम्भ में वह ग्रत्यन्त निर्धन थी। पार्टी की स्थापना के बाद सात वर्ष में ही पार्टी के सदस्यों की संख्या दस लाख से ऊपर पहुँच गयी।१६०० में संसद् में लेबर पार्टी के केवल दो सदस्य थे। किर उनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ी—१६०६ में २०, १६३४ में १५२, १६३५ में १५४, ग्रीर १६४५ में ३६४।१६२६ में संसद् में लेबर पार्टी के सदस्यों की सबसे ग्रधिक संख्या थी किन्तु १६४५ में लेबर पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया था श्रीर पहली लेबर सरकार की स्थापना हुई थी। प्रधान मन्त्री श्री क्लोमेण्ट एटली थे। ग्रनेस्ट बेविन, हबंट मौरिसन, सर स्टेफर्ड किप्स ग्रीर श्री बेवान पार्टी के प्रमुख स्तम्भ थे। पिछले कुछ दिनों से बेवान एक ग्रलग दिशा में सोचने लगे हैं।

कंजरबेटिव पार्टी परम्परानुसार ब्रिटेन की संसद् की दक्षिण पक्ष पार्टी है। बीसवीं शताब्दी में उसने अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों की टोरी पार्टी का स्थान प्रहण किया है, किन्तु पार्टी को कट्टर अथवा अनुदार मानना भूल है, यद्यि उसके नाम से इसी बात का बोध होता है और पार्टी के विरोधी भी उस पर यही आरोप लगाते हैं। कंजरवेटिव पार्टी के एक सदस्य के शब्दों में पार्टी कुछ गिने-चुने लोगों के विशेषाधिकार मुरक्षित रखने के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय परम्परा की सर्वोत्तम निधि और गौरव को संचित रखने के लिए हैं। कंजरवेटिव पार्टी के नेता कई बार सामाजिक मुधारों के अपदूत रहे हैं। इसलिए कंजरवेटिव पार्टी का स्वरूप मुख्य रूप से राजनीतिक नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि दार्शनिक है और उसका उद्देप एक विशिष्ट जीवन व्यवस्था की रक्षा करना है। मसीही धर्म और विश्वास पार्टी के प्रेरणा-स्रोत हैं और वह शासन-व्यवस्था में मानव के व्यक्तित्व को पहला स्थान देते हैं। कंजरवेटिव नेता स्टेनले बाल्डिवन कहा करते थे कि मसीही राज्य में व्यक्ति ही सर्वोच्च है।

टोरीवाद का जन्मकाल एलिजाबेय-युग है। टोरीवाद के सबसे बड़े प्रवतंक रिचाडं हुकर थे। चार्ल्स द्वितीय और विलियम तृतीय के शासनकाल में प्रधान मंत्री टामस ग्रासबनं को टोरी पार्टी का पहला नेता माना जाता है। टोरी एक ग्राइरिश शब्द है जिसका अर्थ होता या 'कानन तोडनेवाला', किन्तु बाद में इसका अर्थ बदल गया और उन लोगों के लिए प्रयुक्त होने लगा जो संविधान में किसी भी प्रकार का विरोध करते थे और राजभक्त कहे जाते थे। हालें, बोलिंग क्रोक श्रीर नार्टिंघम के समय में टोरी पार्टी शिखर पर थी। यद्यपि विलियम पिट (बड़े) बोलिंग भोक से प्रभावित हुए थे और ब्रिटेन की नौश्चित को सर्व सबन बनाकर व कंनेडा को प्राप्त कर उन्होंने भावी टोरी नेताब्रों का साम्राज्यवादी नीति का मार्ग दिखलाया; फिर भी उन्हें किसी पार्टी विशेष के साथ सम्बद्ध करना उचित नहीं। राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि एडवर्ड बकें चैयम की तरह ही मैंने हए विग थे पर यथार्थ रूप में वे एक कंजरवेटिव सुधारक थे। लड़खड़ाती हुई टोरी पार्टी का ग्रन्त करके कंजरवेटिव पार्टी की नींव डालना सर राबटें पीत का काम या, यद्यपि उन्हांने यह शब्द उब्लु, एम, कोकर से लिया था, जो संसद् के कम बोलनेवाले सदस्यों में से थे, किन्तु प्रतिभाशाली एवं प्रभावशाली लेख लिखा करते थे। बाद में ३३ वर्ष के संधि-काल के पश्चात डिजरायली के समय में संसद् में कंजरवेटिव पार्टी का बहुमत हुन्ना। डिजरायली का कथन था कि हम अपनी संस्थाओं की रक्षा करेंगे, साम्राज्य को संगठित रखेंगे ग्रीर जनता का रहन-सहन सुधारेंगे। स्मरएा रहे कि डिजरायली ने ही मिल्र में ब्रिटेन के प्रभाव की स्थापना की थी। डिजरायली के पश्चात लार्ड सालिसबरी का युग आया जिसमें उन्होंने 'देश में प्रगति और विदेश में शांति' की स्थापना की । ब्राधुनिक कंजरवेटिव सिद्धान्तों की नींव डाली जोसेफ चंम्बलंन ने । वे साम्राज्य के विभिन्न ग्रगों को विशेष रियायते देने के पक्षपाती ये । पहले और दूसरे महायुद्ध के बीच स्टेनले बाल्डविन ने, जो तीन बार प्रधान मंत्री रहे ये, यह नीति स्थिर की कि उद्योग में पारस्परिक सहयोग न केवल समृद्धि के लिए ग्रनिवायं हे बल्कि संयमित जीवन व्यवस्था के लिए भी ग्रावश्यक है।

कंजरबेटिव पार्टी की नीति सदा ही व्यापारियों म न्यायपूर्ण होड़ को प्रोत्सा-हन देने की रही हैं। उद्योगों के और प्रधिक राष्ट्रीयकरण को कंजरबेटिव नेता रोक देने का विचार कर रहे हैं। लोहा और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में तो उन्होंने लेबर सरकार द्वारा किये गये राष्ट्रीयकरण को ही समाप्त कर दिया है। डिजरायली की नीति पर चलते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज-कल्याण की सेवाओं के प्रसार को पार्टी बहुत महस्त्व देती है। इस दिशा में बहुत अधिक काम दो महायुद्धों के संधिकाल में हुआ, जब कि ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था काफी भारग्रस्त थी।

वर्तमान समय में पार्टी की नीति है कि साम्राज्य ग्रौर कामनवैल्थ के देशों के साथ सहयोग करने से शांति ग्रौर समृद्धि का ग्रधिक से ग्रधिक ग्रवसर मिलेगा। कंजरवैटिव नेताग्रों का विचार है कि साम्राज्य में सहयोग न होने से ब्रिटेन में रहन-सहन, सामाजिक सेवाग्रों ग्रौर रोजगारी का ऊँचा स्तर रह हो नहीं सकता। इसलिए अब हमेशा से अधिक निर्यात करने पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय हितों की वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की रक्षा और शांति का समर्थन ये पार्टी के मूल सिद्धान्त है।

कई बार सुकाव दिया जाता है कि कंजरवेटिव ग्रौर लेबर सरकारों की नीतियों में बहुत बड़ा श्रन्तर नहीं, किन्तु कंजरवेटिव नेताग्रों का कहना है कि यह धाररणा श्रामक है। व्यक्ति को सर्वाधिक महत्त्व देने के कारण कंजरवेटिव पार्टी के सिद्धान्त मूलतः समाजवादियों के विरुद्ध है। राज्य को सार्वभौमिक सत्ता से कंजरवेटिव पक्ष को दुश्मनी है। इसीलिए कंजरवेटिव पार्टी रूसी ढंग के एकाधिकारवादी राज्य ग्रौर साम्यवादी सिद्धान्तों का इतना कड़ा विरोध करती है। वर्ग-युद्ध ग्रौर साम्यवाद के विरुद्ध कंजरवेटिव पार्टी मसीही सिद्धान्तों को रक्षा, राजतंत्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्ति श्रधिकार, कामनवंत्य ग्रौर ऐसे साम्राज्य का समर्थन करती है जिसमें ज्ञांति ग्रौर सहयोग हो। जीवन की विविधता को बनाये रखना ग्रौर सबकी भलाई के लिए ज्ञासन-व्यवस्था को दृढ़ बनाना ही उसका लक्ष्य है।

कंजरवेटिव पार्टों ने १६५२ का वर्ष बहुमत से आरम्भ किया। मुख्य विरोधी लेबर पार्टों से उसका बहुमत २६ का था। सब पार्टियों से उसका बहुमत १७ का था। कंजरवेटिव पार्टों के चुनाव सम्बन्धी घोषगा-पत्र में कहा गया था कि यदि कंजरवेटिव सरकार बनी तो उन बातों को प्रथम स्थान दिया जायगा जिन्हें पहला स्थान मिलना चाहिए। पार्टों ने यह भी कहा था कि हम देश की आर्थिक दशा मुधारने का प्रयत्न करेंगे। कंजरवेटिव सरकार बन जाने पर घोषगा की गयी कि उसे देश बहुत बिगड़ी हुई स्थित में मिला है इसलिए कंजरवेटिव सरकार ने आर्थिक दशा मुधारने की और सबसे अधिक ध्यान दिया। विदेश-नीति के सम्बन्ध में भी कंजरवेटिव सरकार ने दृढ़ नीति अपनानी आरम्भ की। ईरान में जो कुछ हो चुका था उसकी निन्दा की गयी और सिस्न के प्रति कड़ा रवंया अपनाया गया। उधर विरोधी लेबर पार्टी ने सरकार को कोरिया नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका से दबकर चलने की नीति घातक है।

नाटक हमने लन्दन में तीन देखे। एक श्री एन. सी. हंटर का 'वाटसं आंफ़ दि मून' (Waters of the Moon) हसरा बनांड का का 'मिलियनेरेस' (Millionairess) और तीसरा शेक्सिपयर का 'रोमिश्रो जूलियट'। नाटकों का एक्टिंग सुन्दर और स्वाभाविक था। लन्दन के इस काल के अच्छे से अच्छे कलाकारों ने इन नाटकों में भाग लिया था। पहला नाटक हमें सबसे अच्छा जान पड़ा। बनांड शां का नाटक हमें बहुत अच्छा न मालूम हुआ। उनके कई नाटक इससे कहीं अच्छे हैं। शेक्सिपयर का रोमिश्रो जूलियट साहित्यिक वर्शनों के सिवा प्रदर्शन में इस समय के योग्य न जान पड़ा। भारत में पौरािशक और ऐतिहासिक नाटक आज भी सफलतापूर्वक खेले जाते

हैं, फिर इस नाटक को देखकर ऐसी भावना क्यों हुई यह कहना कठिन है। जो कुछ हो, जब जगमोहनदास, घनश्यामदास और मेरा तीनों का ही यह मत हुम्रा तब इसमें (मत में) तथ्य नहीं है यह कहना कठिन है। एक बात और हुई। पूरा का पूरा नाटक एक ही दृश्य पर खेला गया, इससे भी इसके सौन्दयं में कमी रही।

## ब्रिटेन क्या था और क्या हो गया

संसार के मानचित्र में ब्रिटेन छोटा प्रतीत होता है और सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन आदि महान् देशों की तुलना में ब्रिटेन एक अत्यन्त छोटा देश है, किन्तु वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का केन्द्र-बिन्दु रहा और कुछ दूर तक अभी भी है। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल और साम्राज्य में डोमीनियन, उपनिवेश, संरक्षित प्रदेश, ट्रस्टीशिप प्रदेश आदि हैं। किसी समय संसार की जनसंख्या का पांचवा भाग ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल और साम्राज्य का निवासी था जो समूचे संसार में फैला था। इसीलिए कहावत चली खाती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य नहीं डबता था।

इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि एक तरह से बिटिश साम्राज्य का इतिहास पिछली तीन-चार शताब्दियों का इतिहास है। इन शताब्दियों में बिटेन जैसे छोटे दीप का प्रभाव संसार के कोने-कोने में फैला और वह सारी दुनियाँ पर छा गया। जीवन का कोई क्षेत्र शेव न रहा, जिसमें किसी न किसी रूप में बिटेन का प्रभाव विद्यमान न हो। दो महायुद्धों की भीवरण ज्वाला का सामना करके भी म्राज बिटेन यदि पहली श्रेणी का नहीं तो भी दूसरी श्रेणी का शक्तिशाली देश है यद्यपि प्रथम युद्ध के बाद उसकी शक्ति का उतना ह्यास नहीं हुम्रा था जितना कि द्वितीय युद्ध के पश्चात्। विश्व के राजनीतिक क्षेत्र में बिटेन का पहले जितना महत्त्व न रहने के तीन प्रधान काररण हैं—एक तो यह कि बिटेन के पास इतना बड़ा प्रदेश नहीं है जिसमें वह अपनी सैनिक शक्ति को एक स्थान पर संगठित कर सके जैसा कि अमेरिका, रूस और चीन आदि विशाल देश होने के नाते कर सकते हैं; दूसरे हवाई शक्ति का विकास हो जाने के बाद दूर-दूर फैले हुए सामरिक महत्त्व के ठिकानों का म्रव पहले जितना महत्त्व नहीं रहा; और तीसरे यदि यह सोचा जाय कि बिटिश कामनवैत्व और साम्राज्य एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित हो सकेगा तो वह भी कम सम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि देश-देश में राष्ट्रीयता की लहर बल पकड़ती जा रही है।

बिटेन यूरोप के उत्तर-पश्चिमी सिरे पर स्थित है। बीच के समुद्र का न तो विस्तार ही प्रधिक है और न गहराई ही। डोवर जलडमरू मध्य में तो समुद्र का विस्तार केवल इक्कीस मील है, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन और शेष यूरोप के बीच किसी भी स्थान पर समुद्र ७०० फुट से अधिक गहरा नहीं है।

भौगोलिक दृष्टि से खलग होते हुए भी जलवायु, वनस्पति ख्रौर संस्कृति खादि को देखते हुए ब्रिटेन यूरोप का ही ख्रंग है।

इंगलेंड, वेल्स, स्काटलेंड, उत्तरी श्रायलेंड, श्राइल श्रांक मान श्रीर चैनल श्राइलेंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम श्रथवा संक्षिप्त रूप में यू. के. कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल ६४,२७६ वर्ग मील श्रीर जनसंख्या ४,००,३३,००० है। देश का श्रिषकतर भाग पठारी है, किन्तु जंगलों की बहुनता है। खनिज-साधन सम्पन्न होने के कारण उद्योगों के विकास में इस देश को बड़ी सहायता मिली है।

इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी तक ब्रिटेन का कोई महत्त्व नहीं था। १०६६ ईसबी तक ब्रिटेन का इतिहास तो केवल इतना ही है कि वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग ग्राते रहे। युरोप में लोग मुख्य रूप में पूर्व से पविचम की ब्रोर फैलते रहे। इस तरह ब्रिटेन धीरे-धीरे एंग्ल्स, संक्सन, जूट्स, डेन्स और नामंन का प्रवास-स्थान बना । रोम साम्राज्य ने ब्रिटेन को अपना ग्रंग बनाना चाहा ग्रीर केम्यूट ने ब्रिटेन का स्केडिनेविया से सम्पर्क जोड़ना चाहा, पर उत्तरी सागर का विस्तार बहुत अधिक था और यह सम्पर्क स्थायी न हो सका। ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तर काल से सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक प्रयात् १०६६ से १५५० तक के समय में ब्रिटेन का राजनीतिक संगठन हुन्ना। लन्दन नगर राजनीतिक हलचल का केन्द्र बन गया और इस समय में उसने जो महत्त्व प्राप्त किया वह बहुत दूर तक ब्राज भी कायम है। देश के भीतरी विकास ब्रीर संगठन का कार्य पूरा हो चुका था और उन दो महत्त्वपूर्ण कार्यों की नींव पड़ चकी थी जिनके कारए। ब्रिटेन का सितारा सारे संसार में चमकने वाला था। ये कार्य थे-उद्योगों की स्थापना और विदेशी व्यापार का मुत्रपात । समद्र का एक टापू होने के नाते ब्रिटेन में नौ-परिवहन विकास हम्रा । इसकी सहायता से ब्रिटेन विदेश-व्यापार में फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों से ब्रच्छी प्रतियोगिता कर सका । सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन के विकास का एक चरए पूरा हो चुका था।

१४४० से १६१४ तक अर्थात् प्रथम महायुद्ध छिड्ने तक बिटेन के विकास का दूसरा चरण पूरा हो जाता है। इस बीच बिटेन ने एक साम्राज्यवादी शक्ति का रूप धारण कर निया। बिटेन के इस प्रसार-काल की प्रमुख घटनाएँ हैं — अमेरिका की स्वतन्त्रता-प्राप्ति, फरासीसी कान्ति तथा नैपोलियन का उत्थान तथा हास और बिटेन की औद्योगिक कान्ति, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यजीलेंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन का आधिपत्य। इन देशों की सुरक्षा के लिए स्थान स्थान पर ब्रिटेन ने महत्त्व-

पूर्ण केन्द्र स्वापित किये। जिबराल्टर, माल्टा, पोटं सईव, ग्रदन, सिगापुर, मलाया, हांगकांग ग्रादि ऐसी ही रक्षा की चौकियाँ हैं।

१६१४ से १६५२ तक के आधुनिक युग को हम ब्रिटेन के इतिहास में तीसरा अध्याय कह सकते हैं। इस बीच दो महायुद्ध हुए, जिन्होंने ब्रिटेन ही क्या सारे संसार की दिशा बदल डाली। इसी बीच रूस, अमेरिका और चीन इन तीन महान् शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रिटेन का महत्त्व वह नहीं रहा जो किसी समय था। व्यापक रूप में यह एक संकांति-युग है और ब्रिटेन आधुनिक आवश्यकताओं से मेल खाती हुई नयी दिशा की खोज में है।

बिटेन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस लड़खड़ाती और प्रति-पल परिवर्तनशील दुनियाँ में वह अपने को सम्हाले रखे तो किस प्रकार । यह समस्या और भी जटिल इसलिए है कि ब्रिटेन को अपनी स्थित सम्हाले रखने के लिए नया दृष्टिकोए। एवं नया मार्ग ऐसे समय चुनना है जब कि आर्थिक दृष्टि से उसकी दशा शोचनीय है।

गत महायुद्ध के बाद ब्रिटेन ग्रंपनी बिगड़ों हुई ग्राधिक स्थित ग्रंभी तक नहीं मुघार पाया। व्यापार के क्षेत्र में उसे ग्रंभीरका, कैनेडा, लेटिन ग्रंभीरका के कुछ देशों ग्रोर जापान ग्रादि से होड़ करनी पड़ रही है। व्यापार-सन्तुलन की स्थिति ब्रिटेन के लिए घातक है ग्रीर ग्रायात में वह निरन्तर कटौती कर रहा है। ग्राम जरूरत की बीजों के बितरण के लिए कड़ी राधन-व्यवस्था है। रहन-सहन का स्तर युद्ध-काल से कुछ ग्रन्छा बनाने का ग्रवसर ही नहीं मिल सका। बिदेशी मंडियाँ ब्रिटिश माल की पहले जितनी बरीदार नहीं रहीं ग्रीर व्यापार ही ब्रिटेन की ग्रंथ-व्यवस्था का मेरदण्ड है। चीन के प्रति ब्रिटेन की तुलनात्मक सहिष्णुता का कारण भी सम्भवतः यही है कि ब्रिटेन चीन में ग्रंपने व्यापारिक हितों की रक्षा चाहता है। ब्रिटेन ग्रीर ग्रमेरिका के प्रत्यक्ष थोड़े-बहुत मतभेदों का मूल कारण भी राजनीतिक न होकर ग्राधिक ही है।

ब्रिटेन वैधानिक राजतन्त्र हे और आधुनिक काल की संसदीय ढंग की लोकतन्त्र सरकार व्यवस्था का जन्मदाता है। ज्ञासनाधिकार—एक ज्ञासक और संसद् के पास है। ब्रिटेन का ज्ञासक ब्रॅग्नेटी के हीरे की तरह केवल चमक-दमक के लिए है। वास्तव में सत्ता जनता में, जनता के द्वारा संसद् में ब्रौर संसद् के द्वारा मंत्रिमंडल में निहित रहती है। कर्ता-धर्ता प्रधान मन्त्री होता है। ब्रिटेन की संसद् में दो सदन हैं —लार्ड-सभा ब्रौर लोक-सभा। इन दोनों में लोक-सभा का महत्त्व ब्रधिक है यद्यपि ब्रारम्भ में लार्डसभा ही ब्रधिक महत्त्वपूर्ण थी। ब्रिटेन का संविधान समय के परिवर्तन के साध-साध जनता की इच्छाब्रों ब्रौर उमंगों के ब्रनुसार बदलता गया है। महिलाएँ भी लोक-सभा की सदस्य हो सकती हैं, और १६२८ से उनको भी पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हैं। यहाँ संक्षेप में यह बताना धनुषयुक्त न होगा कि संसद् प्रपनी इच्छा किस प्रकार प्रकट करती है।

संसद् मतदान द्वारा अथवा विना मतदान के सदन की सहमित द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करती है। विरोध-पक्ष का उद्देश्य सदन को तत्कालीन सरकार के विचारों की बजाय अपने विचारों के अनुसार मतदान के लिए प्रेरित करना होता है। यदि काफी महत्त्व के प्रश्न पर विरोध-पक्ष अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सरकार भंग हो जाती है और विरोध-पक्ष से सरकार बनाने को कहा जाता है।

सरकार-पक्ष की हार हो जाने पर विरोध-पक्ष को सरकार बनानी पड़ती है— यह बात बड़े मार्कें की है, क्योंकि इससे विरोध-पक्ष की कारंवाइयों पर एक स्वेच्छा-पूर्ण अनुशासन रहता है। यदि विरोध-पक्ष सरकार के पक्ष के विरुद्ध मनमानी चालें अपनाता है तो उसे फिर इस बात के लिए तैयार रहना होता है कि जब सरकार बनाने की उसकी बारी आये तो ऐसी ही चालों को सहन करे। इसलिए ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ प्रमुख पार्टियाँ बारी-बारी से सरकार बनाती हैं, दोनों ही पक्ष ऐसे उपाय काम में नहीं लाते जिनसे बाद में उन्हीं को कठिनाई का सामना करना पड़े।

संसद् का मुख्य काम कानून पास करना होता है जो पहले बिलों के रूप में पेश किये जाते हैं। जब बिल के ब्रारम्भिक भाग पर बहस सम्बी-चौड़ी हो जाती है तो सरकार-पक्ष बहुधा विरोध-पक्ष पर मार्ग में रोड़े ब्रटकाने का ब्रारोप लगाता है। ऐसी स्थित में मुखबन्दी का उपयोग किया जाता है। इस उपाय द्वारा ऐसी सभी धाराधों पर जिन पर एक निश्चित समय तक बोट न लिये गये हों, एक साथ बोट लिये जाते हैं भले ही उन धाराधों में कुछ भी क्यों न हो। किन्तु सरकार-पक्ष को मुखबन्दी के लिए भी लोकसभा की सहमित प्राप्त करनी होती है। बहुमत होने के कारण (क्योंकि बहुमत के बिना तो सरकार बन ही नहीं सकती) सरकार को यह सहमित मिल हो जाती है। निश्चित समय तक बाद-विवाद समाप्त न होने पर मुखबन्दी लाग की जाती है धीर ब्रनेक धाराधों पर बहुस नहीं होती।

जब सरकार का बहुमत कम होता है तो विरोध-पक्ष सरकार को हराने के अवसर निकालता रहता है। अधिक बहुमत होने पर तो इसकी संभावना ही नहीं रहती। बहुमत कम होने पर सरकारी पार्टी के लिए नेतृत्व की परस्त होती है।

वंसे तो प्रत्येक मतदान विरोध -पक्ष की वृष्टि से सरकार में विश्वास होने न होने का मतदान होता है क्योंकि संसद् को प्रत्येक मतदान सरकार के प्रस्ताव उचित अथवा अनुचित ठहराने का अवसर मिलता है, किन्तु संसदीय प्रक्रिया में विशिष्ट रूप से सरकार के प्रति अविदेवास-प्रस्ताव पास करने की व्यवस्था रहती है। इस तरह की हरेक चुनौती सरकार को स्वीकार करनी होती है यद्यपि बहुवा सरकार मिटती नहीं है। अविद्वास-प्रस्ताव की व्यवस्था का एक लाभ यह अवद्य होता है कि ज्ञासन-व्यवस्था अपने अधिकारों का दृश्ययोग करने से उरती है।

श्रव लीजिए ब्रिटेन के वाशिज्य और उद्योग को। यद्यपि ब्रिटेन के श्रविक भाग में खेती होती हैं, किन्तु कारखानों का उत्पादन, खिनज-पदार्थों को खोदना और व्यापार ही ब्रिटेन के मुख्य जीवन-संचार-साधन हैं। ब्रिटेन का सबसे बहुमूल्य खिनज पदार्थ कोर्यला हैं। हिन्दी की 'उल्टे बास बरेली को ले जाना' कहावत के वजन पर श्रंप्रेजी में भी कहावत है 'केरी कोल्स टू दि न्यू कासल'। इसके श्रतिरिक्त वहां सूती, ऊनी, रेशमीं, लिनन और नकली रेशमी कपड़ा बड़ी मात्रा में तैयार होता है। मशीनों और बिजली के सामान का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। चाकू, छुरी और चम्मच श्रादि के लिए' श्रेफील्ड और लोहे के सामान के लिए वर्रामधम संसार में विख्यात है। बूट और जूते नार्थम्यटन म अच्छे बनते हैं। ब्रिटेन कोयला और तैयार माल का नियति करता है और कपास, ऊन, इमारती लकड़ी, पेट्रोलियम, तेल, खाद्य-पदार्थ, शराब, तम्बाकू श्रादि का श्रायात करता है।

यद्यपि धर्म के नाम पर ब्रिटेन में काफी रक्तपात हो चुका है और वहाँ स्थापित चर्च-ध्यवस्था भी कायम है, किन्तु धार्मिक स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की कमी नहीं है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है १६४५ के शिक्षा-कानून के सधीन शिक्षा-ध्यवस्था को प्रगतिशील ढेंग पर पुनर्गठित किया गया है। शिक्षा-मंत्री को शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति स्थित करने का स्रधिकार प्राप्त है। देश में टेक्नीकल स्कूल, प्रध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेज और कृषि कालेज, पॉलीटेक्नीकल कालेज स्रादि भी समुचित संस्था में है। इसके स्रतिरिक्त शिक्षा स्वतन्त्र हे और स्रनिवायं भी। ग्यारह विश्वविद्यालय है जिनके नाम निम्नलिखित हैं — स्रावसकार्ड, कैम्ब्रिज, डरहम, लन्दन, मेचेस्टर, बर्रामधम, लिवरपूल, लीड्स, शेफील्ड, ब्रिस्टल स्रोर रीडिंग। स्रावसकार्ड स्रोर केम्ब्रिज विश्वविद्यति हैं। जैसी स्थाति इन दो नगरों की ज्ञान के लिए है वैसी ही सौंदर्य के लिए भी है।

विगत शतास्तियों में ब्रिटेन की आश्चयंजनक सफलता का कारण उसकी विदेशी-नीति थी। ब्रिटेन ने यह बात श्रन्छी तरह समक्ष ली थी कि यूरीप में उसके लिए कोई भविष्य नहीं है इसलिए वह यूरोपीय संघर्षों से विलकुल श्रलग रहा जिसके बड़े श्रन्छे परिग्णाम निकले और दुनियाँ के कम उन्नत इलाकों में प्रभाव जमाने में ब्रिटेन यूरोप के श्रन्य सभी देशों से बाजी ले गया। मोटे तौर पर ब्रिटेन की विदेश- नीति की बाधारभूत बातें इस प्रकार हैं-

- १. विभिन्न शक्तिशाली देशों के बीच शक्ति सन्तुलन बनाये रखना।
- २. हालेंड, बेलजियम, लक्सेमवर्ग ग्रादि यूरोप के निचले देशों की स्वतन्त्रता वनाये रखना। इसका परिरणाम यह रहा कि लन्दन प्रदेश को जो कि ब्रिटेन का मर्म स्थल है कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुगा।
- ३. समुद्री शक्ति में सर्वोपरि बने रहना, जिससे ब्रिटेन को व्यापार की पूरी सुविधा रही।

इन सिद्धान्तों पर प्राधारित ब्रिटेन की विदेश-नीति ब्रत्यन्त सफल सिद्ध हुई। ब्रिटेन का प्रभाव ग्रन्य किसी यरोपीय देश से कहीं ज्यादा पहले फैल गया। उद्योग भौर व्यापार के बल पर धीरे-धीरे ब्रिटेन ने एक सबल साम्राज्य की स्थापना कर ली। किन्तु पिछले दो महायुद्धों के कारए। दुनियां ने करवट बदली और जागृति की लहर-सी फैल गयी। धीरे-धीरे बृहत् ब्रिटिश साम्राज्य की नींबें भी हिल उठीं। ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में भी भचाल-सा था गया। ईरान और मिश्र में ब्रिटेन के सम्मान को सबसे बड़ा ब्राचात पहुँचा। स्वेज बीर ब्रबादान की समस्याओं में काफी समानता है। ग्रवादान से एँग्लो-ईरानियन ग्रायल कम्पनी को एक तरह से धक्का देकर निकाल दिया गया । ब्रिटेन कुछ कर भी नहीं सका । किन्तु ब्रिटेन को ५० करोड पौण्ड की सम्पत्ति की क्षति से बड़ा बाघात पहुँचा है। मिश्र में फिर ५० करोड पौण्ड की क्षति के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं जान पड़ता। ईरान का यह मत या कि जब तक दक्षिए ईरान के तेल क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियन्त्रए रहेगा, युद्ध छिड़ने पर रूस की अपनी सेनाएँ ईरान में बढाने का बहाना रहेगा। मिश्र भी सम्भवतः यही सोचता है कि जब तक मिश्र में ब्रिटेन का ग्रहा रहेगा तब तक ही इस से किसी प्रकार के ग्राकमए। का भय है। अब जहाँ तक ईरान का सम्बन्ध है ब्रिटेन के हाथ से बागडीर निकल चुकी है। मिश्र के बारे में सीदेवाजी चल रही है और कंजरबेटिव सरकार इस समस्या की बढ़ता के साथ निबटाने का निश्चय कर चकी है। सात वर्ष की लम्बी बातचीत श्रीर संघर्ष के फलस्वरूप ब्रिटेन भीर मिश्र का ऋगडा भ्रव उतना बड़ा नहीं रहा । सुडान के सम्बन्ध में तो समभौता हो ही चका है जिससे ब्राधा भगड़ा समाप्त हो गया है, किन्तु स्वेज नहर प्रदेश की समस्या बनी हुई है। दोनों ही पक्ष यह तो स्वीकार करते हैं कि मध्य पूर्व की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से शस्त्र-सज्जित स्वेज नहर प्रदेश का ग्रहा ग्रावदयक है, किन्तु मिश्रियों का कहना है कि नियन्त्रए उनका ही होना चाहिए। वे केवल कुछ समय के लिए थोड़े ब्रिटिश टैक्नीशियन वहाँ रखने को तैयार हैं, जिससे बाद में मिश्री ही उसे पूरी तरह सम्हाल सकें। श्रंग्रेजों का कथन है कि गड़े के सुचार संचालन के लिए कहीं प्रधिक टैक्नीशियनों का स्थायी रूप से और ब्रिटिश नियन्त्रसा में रखा जाना ही उचित है।

ब्रिटेन के सैनिक वृष्टिकोण से मिश्र का रवेया भने ही ब्रवास्तविक और अध्यवहारिक जान पड़ता हो पर वह अनुचित तो नहीं है। जब काश्मीर-समस्या के सिलिसिले में विदेशी सैनिकों के भेजे जाने का प्रश्न उठा था तो प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने उसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि किसी भी स्वतन्त्र देश की जनता और सरकार इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकती। भारत की सहानुभूति मिश्र के साथ होना स्वाभाविक हो है, क्योंकि सब कुछ मानते हुए सबते बड़ा प्रश्न प्रभु-सत्ता का है और किसी भी देश कीप्रभु-सत्ता का स्थान सर्वोपरि है इसमें तो सन्देह हो नहीं।

अन्तर्राब्द्रीय क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के अत्यन्त निकट सह-योगी हैं। दोनों देशों का यह गठवन्धन रूस की साम्यवादी व्यवस्था और उसके बढ़ते हुए अन्तर्राब्द्रीय प्रभाव के प्रति दोनों के तीव्र विरोध के कारण है। स्तालिन की मृत्यु के बाद से दोनों देश यह अनुभव करने लगे हैं कि रूस में अब पहले जैसी कट्टरवादिता नहीं रही और संसार की समस्याओं को अब सम्भवतः शान्ति के साथ सुलभाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि सभी समस्याओं पर बड़े देशों के सम्मेलन में विचार किया जाय। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि समस्याओं को अलग-अलग लेकर उन पर विचार किया जाय। गत वर्षों में ये दोनों ही उपाय काम में लाये जा चुके हैं और इनमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है।

जहां ब्रिटेन कोरिया और इण्डोचाइना को स्थित के सम्बन्ध में ध्रमेरिका का समर्थन करता है वहाँ ध्रमेरिका और ब्रिटेन के बीच भारी मतभेद भी है। और तो क्या यह मतभेद रूस के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकी ए में भी पाया जाता है। ध्रमेरिका किसी तरह रूस के साथ बातचीत करने तक को तैयार नहीं है, किन्तु ब्रिटेन इस बात पर जोर देता है कि रूस के साथ वार्ता ध्रारम्भ करने का सुप्रवसर नहीं खोना चाहिए। इसी वर्ष मई में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्रों सर विंस्टन चिंचल ने ब्रिटेन की संसद में यही मत प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि रूस के साथ बातचीत करने का धच्छे से धच्छा परिएाम यह हो सकता है कि विद्रव की समस्याओं को मुलभाने की दिशा में आशा बँध सके और नहीं तो कम से कम इतना तो होगा ही कि हमें रूस को ध्रधिक समीपता से जानने का धवसर मिलेगा। ध्रमेरिका और ब्रिटेन के बीच मतभेद केवल यहीं तक सीमित नहीं है। चीन के प्रति भी ब्रिटेन का रवैया उदार है। चीन की सरकार को ब्रिटेन ने स्वीकार भी कर रखा है और उसके संपुक्त राष्ट्र में शामिल किये जाने के भीचित्य को भी ब्रिटेन स्वीकार करता

है। साथ ही ब्रिटेन कोरिया में दक्षिण कोरिया के प्रधान डाक्टर सिगमन रो को उतनी शह देने के पक्ष में नहीं है जितनी ध्रमेरिका ने दे रखी है। इन सब मतभेदों के पीछे ब्रिटेन के अपने हित निहित हैं। ब्रिटेन की जनता इस बात को सहन नहीं करती कि ब्रिटेन ध्रमेरिका के पीछे आँखें मूंदकर चल पड़े और अपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर दे। यद्यपि ब्रिटेन की शक्ति काफी क्षीण हो गयी है फिर भी उसने स्वाभिमान और आत्म-गौरव की भावना को मिटा नहीं दिया है।

आज ब्रिटेन को अपने भविष्य की चिन्ता ने घेर रखा है और उसकी यह चिन्ता स्वाभाविक है। अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सन्तुलन में उसका पलड़ा काफी हलका बैठता है। अमेरिका और रूस के शक्तिशाली समुद्री बेड़ों के कारण ब्रिटेन की समुद्र पर एकछन सत्ता नहीं रही। हवाई शक्ति के विकास से समुद्री शक्ति का वैसे भी पहले जितना महत्त्व नहीं रहा है। फिर ब्यापार में ब्रिटेन को अमेरिका, कैनेडा, जापान आदि वेशों का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। ब्रिटेन के लिए व्यापार का महत्त्व इसलिए और भी अधिक है कि बिना व्यापार के उसका निर्वाह ही कठिन है। ब्रिटेन की अथं-व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि उसके जीवन का स्रोत व्यापार है—कच्चे माल और खनिज-पदार्थों के लिए उसे दूसरे देशों का मुख ताकना पड़ता है। अमेरिका, रूस और चीन (और आने वाले युग में भारत) इस कमजोरी से मुक्त है इसलिए इन देशों का मुकाबला ब्रिटेन अधिक समय तक कर सकेगा इसमें सन्देह है। राष्ट्रमण्डल अथवा कामनवैत्य के ऊपर ब्रिटेन में गत वर्षों में इतना जोर वर्षों दिया जाने लगा है उसका रहस्य ब्रिटेन की मूलभूत कमजोरी में छिपा है। ब्रिटेन अपने स्थान और साधनों के अभाव को कामनवैत्य से पूरा करके अप्रिम देशों में अपना स्थान बनाये रखना चाहता है।

यब रही राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति सो भारत कामनबंत्य में एक पूर्ण प्रभुता सम्पन्न गएराज्य के रूप में सिम्मिलित है। कामनबंत्य के ग्रन्य किसी देश का यह दर्जा नहीं, किन्तु ख्याल है कि पाकिस्तान भी सम्भवतः ऐसा ही करेगा श्रीर ये दोनों देश उसी हद तक ब्रिटेन के साथ सहयोग करेंगे जिनसे मूल सिद्धान्तों की श्रवहेलना न होती हो। श्रापसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग तो स्वाभाविक ही है, किन्तु जहाँ दिलत लोगों का प्रदन उठेगा भारत शक्तिशाली के पक्ष का समर्थन न करके न्याय के पक्ष में ही ग्रपनी श्रावाज उठायेगा।

ब्रिटेन के इन चार शताब्दियों के उत्कर्ष-काल में हमें ब्रिटेन की राजनीति में दो विरोधी बातें दृष्टिगोचर होती हें — व्यक्तियों को ग्रधिक से ग्रधिक स्वतन्त्रता ग्रीर ग्रपने ग्रथीन देशों को ग्रधिक से ग्रधिक काल तक परतन्त्र रखने का यत्न । पहली बात के वृष्टान्त हें — (१) ब्रिटेन में इतनी श्रिष्ठिक आबादी रहते हुए भी वहां यदि कोई बसना चाहे तो उसके मार्ग में कोई रकावट नहीं । संसार में शायद ब्रिटेन और भारत ही ऐसे देश हैं जहां इमीग्रेशन का कोई बन्धन नहीं है । (२) कितने ऐसे लोगों को ब्रिटेन ने आश्रय दिया जो अपने देश से निर्वासित किये गये । कार्ल मार्क्स कवाचित् इनमें सबसे प्रधान थे । (३) ब्रिटेन के निवासियों को अपने मत व्यक्त करने की भी सदा स्वाधीनता रही । दूसरी बात के वृष्टान्त हैं — अमेरिका, मिश्र, आयलेंड भारत आदि देशों को परतन्त्र रखने के नाना प्रकार के प्रयत्न । भारत को जिस प्रकार ब्रिटेन ने स्वाधीन किया वह तो उसकी परम्परा के विरुद्ध एक घटना हुई । जान पड़ता है कि ब्रिटेन ने अपनी इस नीति में अब परिवर्तन किया है अथवा उसे विवश हो यह परिवर्तन करना पड़ा है । जो कुछ हो अपने इस अध्याय के अन्त में में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आधुनिक युग को ब्रिटेन ने बहुत कुछ दिया है । जिस प्रकार प्राचीन समय में भारत और चीन, मिश्र और अरब देशों एवं यूनान और रोम ने संसार को जान-वृद्धि की थी उसी तरह आधुनिक संसार को ब्रिटेन का ऋग्ण मानना होगा । अयेज जाति के चरित्र में ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जिन्होंने ब्रिटेन को यह गौरव प्रदान किया है ।

## आज का यूरोप का राज्य का

THE RESERVE NAME OF THE PARTY O

ब्राज यूरोप जर्जर व्रवस्था में है और दो गुटों में बँडा हुन्ना है। एक ब्रमेरिका का गुट बोर दूसरा रूस का गुट। विस्तान के किल्या का गुट के किल्या

जो यूरोप ब्राधनिक युग में साहित्य, कला ब्रोह विज्ञान का केन्द्र रहा है ब्रोर जिसकी संस्कृति एक तरह से विश्व-संस्कृति वन गयी थी उसकी ब्राज ऐसी दुवंशा है जंसी कि इतिहास में कभी नहीं हुई थी। यूरोपीय ब्राधिक सहयोग समिति की १६४७ की रिपोर्ट में सोलह देशों के विवेश मंत्रियों ने मत प्रकट किया है कि १६४५ में यूरोप के साधन जितनी हीन दशा में थे उतने उससे पहले कभी नहीं रहे। पहले महायुद्ध ने ब्रोर बाद में हिटलर की बिभीविका ने यूरोप को तबाह कर डाला। कोयला ब्रोर इस्पात—ये वो खिनज-पदार्थ पश्चिम यूरोप के कारखानों के उत्पादन का ब्राधार है, किन्तु इनका इस समय सबंब ब्रमाव है। स्थिति का ठोक-ठोक ब्रनुमान इन ब्रांकड़ों से लगाया जा सकता है। १६३७ में जितना इस्पात तैयार होता था १६४६ में केवल उसका ५५ प्रतिशत भाग होता था। इसी तरह इमारती लकड़ी में बीस प्रतिशत से ब्रधिक की कमी हो गयी। यूरोप की नौपरिवहन शक्ति भी ४० प्रतिशत घट गयी। ब्रधिक की कमी हो गयी। यूरोप की नौपरिवहन शक्ति भी ४० प्रतिशत घट गयी। ब्रधिक की कमी हो गयी। यूरोप की नौपरिवहन शक्ति भी ४० प्रतिशत घट गयी। ब्रधिक की कमी हो गयी। विरोप करिया वन पहले से ब्राधा रह गया। यह सब ब्रोप को वो महासुद्धों से विरासत में मिला।

प्रेसीडेण्ट विलसन के शब्दों में प्रथम महायुद्ध लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ा गया था। युद्ध में लोकतन्त्र देशों की विजय भी हुई और ऐसे मुद्ध की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए लीग आंक्ष नेशन्त प्रयान, राष्ट्रसंग्र की स्थापना की गयी थी। आगे का हाल सभी को मालूम है। पब्चीस वर्ष पश्चात् कासिस्टवादी देशों ने युद्ध का किर ब्राह्मान किया। एक बार किर लोकतन्त्र देशों का गठबन्धन हुमा और उसकी पुनः विजय हुई और एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की किर स्थापना की गयी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन्स अथवा संयुक्त राष्ट्र। प्रसव-पीड़ा के तुरन्त बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में फूट पड़ी हुई है। एक और महायुद्ध की काली उरावनी

परछाई मेंडराने लगी है। तीन वर्ष से प्रधिक समय तक चलने के बाद कोरिया की लड़ाई सभी-सभी ज्ञान्त हुई है, परन्तु दुविधा श्रव भी बनी हुई है। पर इस बार एक अन्तर अवस्य है अब संघर्ष भौतिक हितों का न होकर विचारधाराओं का है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? क्या राष्ट्र संसार से विमुख हो अपने अपने तक ही सीमित हो जायँ - एक दूसरे से अलग हो जायें ? विज्ञान ने दूरी समाप्त कर दी है। दुनियाँ के विभिन्न भाग अब एक दूसरे के इतने समीप आ गये हैं जितना अब से पहले कभी नहीं थे। किन्तु दुर्भाग्य से इस कांति के साय-साथ मानव-जीवन में आतुभाव की उत्पत्ति होकर जो एक नयी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह परिवर्तन न होने का मृत्य दुनियाँ को दो महायुद्धों के रूप में चुकाना पड़ा। लीग आँफ़ नेशन्स के सम्बन्ध में यह ठीक ही कहा जाता है कि उसके ग्रसफल होने का कारएा यह था कि वह अधूरी थी। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति श्री विलसन ने उसके आरम्भ करने को बात कही यी वह अमेरिका ही उसमें सम्मिलित नहीं हुआ या और अन्त के कुछ वर्षों को छोड़कर रूस भी नहीं। पर संयुक्त राष्ट्र, युनाइटेड नेशन्स, के साथ ऐसा नहीं है। उसमें सभी राष्ट्र सम्मिलित हैं। यह सच है कि जमेनी, नया चीन श्रीर जापान श्रभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, किन्तु प्रयत्न किया जा रहा है कि उन्हें भी सम्मिलित किया जाय। जब भारत चीन जन राज्य को संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित करने का अनुरोध करता है तो उसका कारए। यही है कि जनरल ग्रसेम्बली में जिन विषयों पर भी विचार किया जाय उन पर सभी राष्ट्रों के विचार प्राप्त हो सकें। अन्तर्राब्टीय महत्त्व के निर्एाय करने में सबका योग हो स्रोर चीन के बिना एशिया की समस्याओं पर विचार हो ही नहीं सकता। आज चीन का प्रति-निधित्व फारमोसा की सरकार के द्वारा होता है। जिसमें थोड़ी-से-थोड़ी बृद्धि का ब्रंश भी है वह क्या इसे चीन का सच्चा प्रतिनिधित्व मान सकता है ? यूरोप का भविष्य बहुत दूर तक यूनाइटेड नेशन्स के भविष्य पर निभंर है।

प्रथम महायुद्ध की तुलना में द्वितीय महायुद्ध से न केवल बहुत अधिक अति हुई वरन् यूरोप की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो गयी। सौभाग्य से यूरोप ने द्वितीय युद्ध के बाव जिस तरह प्रगति की वह भी १६१ म की प्रगति से कहीं अधिक है। कांस और यूरोप के निचले देशों में १६४६ में औद्योगिक उत्पादन युद्ध आरम्भ होने के उत्पादन से केवल दस प्रतिशत कम रह गया था और ब्रिटेन में युद्ध-पूर्व के स्तर से अधिक होने लगा था। किन्तु १६४६-४७ के शीतकाल में यूरोप को किर एक भारी आधात पहुँचा। १६४७ के आरम्भ में कोयले की भारी कमी होने से, अनाज और आम जरूरत की चीजों के भाव बढ़ जाने से यह स्पष्ट होने लगा कि यदि यूरोप को जीवित रहना है तो उसे अपनी दुवंशा सुधारने के लिए अवस्य ही कुछ ठोस

उपाय करना चाहिए। यूरोप की स्वर्ण ग्रौर डालर की रिक्षित राग्नि लगभग समाप्त हो गयी थी ग्रौर यह भी स्पष्ट हो चला था कि विदेशी सहायता के बिना काम नहीं चलेगा।

उधर यूरोप वो भागों में विभक्त हो चुका था। वो टुकड़े झलग-झलग हो गये थे। एक भाग में सोलह देश थे और एक में आठ। पित्वमी यूरोप में ये देश सिम्मिलित हे—(१) इंगलेंड, (२) फ्रांस, (३) इटली, (४) स्पेन, (५) पुर्तगाल, (६) स्वीडन, (७) नार्वे, (६) बेलजियम, (६) हालेंड, (१०) लक्सेमबर्ग, (११) स्विटजरलेंड, (१२) एरा, (१३) यूगोस्लाविया, (१४) यूनान, (१५) जर्मनी और (१६) आस्ट्या। पूर्वी यूरोप में ये देश हे—(१) इस, (२) पोलेंड, (३) इमानिया, (४) बल्गारिया, (५) अल्बानिया, (६) हंगरी, (७) फिनलेंड और (६) चंकोस्लोवािकया। इस ने अपने प्रभाव-प्रधीन राज्यों को आपसी निज सन्धियों की सहायता से एकता की लड़ी में पिरोना आरम्भ कर दिया। अन्तिम सन्धि इस और फिनलेंड के बीच हुई और इस प्रकार सोलह सन्धियों के द्वारा लौह आवरए वाले देश एक सूत्र में बँध गये। हाँ, बाद में इस के अत्यधिक दबाव के कारए मार्शल टीटो ने अवस्य स्वतन्त्र नीति अपनायी।

इन सिन्धयों का उद्देश्य यह था कि यदि जमंनी या जमंनी से सम्बद्ध अन्य देश कोई आक्रमण करेंगे तो सब मिल-जुनकर उसका सामना करेंगे और एक दूसरे को सहायता देंगे। यद्यपि ये संधियाँ प्रकट रूप में किसी जमंन आक्रमण को रोकने के लिए की गयी थीं, किन्तु वास्तव में इनके द्वारा पूर्वी यूरोप के संगठन में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया था। श्री मोलोटोव के शब्दों में ये सन्धियाँ उस साम्राज्यवादी कैम्प के विकद्ध की गयी थीं जहाँ से नयी लड़ाई छेड़ने की आवाज आती है।

कम्युनिस्ट प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप के देशों और अमेरिकी प्रभाव वाले पविचम यूरोप के देशों के बीच जर्मनी और आस्ट्रिया स्थित हैं। जर्मनी पर चार देशों का नियंत्रण और शासन है।

ग्रास्ट्रिया की सरकार यद्यपि उसकी ग्रापनी है, पर व्यवहार रूप में चार देशों की श्रधीनता में ही कार्य करती है और ग्रभी तक उसके साथ शान्ति-सन्धि सम्भव नहीं हुई है। जमंती ग्रीर ग्रास्ट्रिया के बीच से पिटचमी ग्रीर पूर्वी यूरोप विभाजित होते हैं। राजनीतिक, ग्राधिक ग्रीर सामिरिक दृष्टि से पिटचम यूरोप के देशों की निवंतता का ग्रनुभव करने के कारए। यूरोपीय संघ ग्रथवा ग्रमेरिका संयुक्त राज्य की तरह यूरोप संयुक्त राज्य बनाने की घारए। प्रवस होती जा रही है। श्रव से बहुत पहले न्यू इंगलैंड स्टेटस् की स्वतन्त्रता के श्रवसर पर जाजें वाजिंगटन ने एक संदेश में कहा था—

"हमने स्वतन्त्रता घोर संघ का सूत्रपात किया है। यह बीज संसार में सर्वत्र फूले-फलेगा। संयुक्त राज्य ध्रमेरिका की प्रेरणा पाकर किसी समय यूरोप में भी संयुक्त राज्य की स्थापना होगी।"

जार्ज वाशिंगटन की यह भविष्यवाएगी ग्रव पूरी होती विखायी दे रही है। परिस्थितियाँ इसके अनुकूल हैं। अमेरिका और रूस विश्व की वो महान् शक्तियाँ हैं। ब्रिटेन की स्थिति श्रव होय की न होकर एक प्रायहीय की हो गयी है। यूरोप से अलग न रहकर श्रव वह यूरोप का हो एक श्रंग वन गया है। स्वयं पश्चिम यूरोप के देश संगठित होने के लिए उत्सुक हैं। ब्रिटेन की श्रौद्योगिक स्थिति यद्यपि बहुत श्रिवक कमजोर नहीं है, पर किसी भी तरह डालर संकट उत्पन्न हो इससे वह भी बचना चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक मुद्रा है, एक राजनीतिक व्यवस्था है और वह अपनी लगभग सभी श्रावश्यकताएँ श्राप पूरी कर सकता है। इधर पश्चिम यूरोप विविध भाषाओं, जातियों और श्राधिक क्कावटों के कारए, छिल्न-भिन्न है। उसके श्रौद्योगिक साधनों से लाभ उठाने की किसी केन्द्रीय योजना का श्रभाव है। किर भी इस प्रदेश की जनसंख्या २० करोड है, जो कि श्रमेरिका की जनसंख्या से श्रिवक है। बहुत से लोगों का विचार है कि यदि पश्चिम यूरोप की एक ही मुद्रा हो, व्यापारिक बाधाएँ न हों तो अमेरिका के ही समान पश्चिम यूरोप भी समृद्ध हो सकता है।

पर इसके विपरीत दूसरा मत भी है जो यह कहता है कि थोड़ा-बहुत लाभ होने पर भी स्थित में कोई भारी अन्तर होने की सम्भावना नहीं है। इसका कारण यह बताया जाता है कि संयुक्त यूरोप की जनसंख्या अमेरिका से अधिक होने पर भी संयुक्त यूरोप का क्षेत्रफल अमेरिका से कहीं कम होगा। फिर अमेरिका के नैसिंग साधन अभी भी पर्याप्त हैं, जहां यूरोप में नये विकास के अब साधन नहीं रहे। यूरोपीय देश काफी समय से इसका अनुभव भी कर रहे थे और इसीलिए पिछली शताब्दी में उन्होंने उपनिवेशों से यह अभाव पूरा करना आरम्भ कर दिया था, किन्तु उपनिवेशों के नवजागरण के साथ साथ यह भी अधिक समय तक सम्भव नहीं होगा। ब्रिटेन को मलाया और कीनिया में जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस को वंसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस को वंसी ही स्थिति का सामना इयूनीसिया, मोरक्को और इण्डोचाइना में करना पड़ रहा है। उपनिवेशों की जनता इपने अधिकार माँगने लगी है और अपने भाग्य की निर्णायक स्वयं बनना चाहती है। ऐसी दशा में यदि यूरोप संयुक्त राष्ट्र बन भी गया तो भी इसमें सन्देह है कि यूरोप अमेरिका के समान समृद्ध हो सकेगा।

पहिचम यूरोप की दुवंशा का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि वहाँ सांस्कृतिक घटन श्रीर सडांघ पंदा हो गयी है। किसी भी सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के परचात् जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है वैसी हो यूरोप की भी हो गयी है। यरोप के देश इस स्थिति को भली प्रकार समभते हैं और इसीलिए वे विशेष रूप से चितित भी हैं। वे जानते हैं कि संयुक्त यूरोप बनने से लाभ तो होगा, पर उतना नहीं जितने की ग्रावश्यकता है, पर इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। ग्रमेरिकी सहायता के सम्बन्ध में भी यही बात लागू है। यूरोप के देश जानते हैं कि अमेरिका उतना परार्थ के लिए सहायता देने को उत्सुक नहीं है जितना स्वार्थ के लिए, क्योंकि यदि भविष्य में लड़ाई होने वाली ही है तो अमेरिका चाहता है कि वह यूरोप में ही निपट जाय और वह स्वयं बचा रहे। फिर भी यरोपीय देश अनुभव करते हैं कि बमेरिका की सहायता स्वीकार किये बिना भी न सरेगा। युरोपीय देश बिना अमेरिका की सहायता के इसलिए भी नहीं रह सकते कि बिना उसके वर्तमान समय में उनके लिए अपना अस्तित्व बनाये रखना सम्भव नहीं। वे जानते हैं कि यदि अब महा-युद्ध हुआ तो उसमें युरोप की सबसे अधिक क्षति होगी; ताश के पत्तों के महल की तरह उसके व्वस्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा, पर वह आगे की बात है और इसलिए वे अमेरिकी सहायता के लिए यह सोचकर तैयार हैं कि हम कम-से-कम जब तक सांस ले सकें, लेते रहें।

इस पृथ्ठभूमि को ध्यान में रखकर सोचें तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आज यूरोप की कितनी दुदंशा हो गयी है।

संयुक्त यूरोप का चित्र इसीलिए सुन्दर धौर धाकवंक है और यदि इससे कराहते हुए यूरोप को किसी प्रकार का त्राण मिल सके तो धवदय ही वांछनीय भी है। इसके मार्ग में भी धवदय ही कई कठिनाइयाँ धायेंगी, किन्तु बाधाओं को तो सभी कठिन कार्यों में पार करना पड़ता ही है। इस प्रकार पहिचम यूरोप के बीच निकट राजनीतिक, धार्यिक और सामरिक सहयोग हो सकेगा जो उसकी सुरक्षा में भी सहायक होगा और उसके समृद्ध सुखद जीवन के लिए भी। १६४६ में स्ट्रास-वर्ग में यूरोप के देशों की जो सभा हुई उसे यूरोप की पहली संसद् कहा गया है। यह इतिहास बतायेगा कि उसे यूरोप संयुक्त राज्य की स्थापना की दिशा में पहला कदम माना जाय या नहीं।

## वायुयान में जब जान मुट्ठी में आ जाती है

लन्दन से कामनवंत्थ पालियामेन्ट कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि एक विशेष (चारटडं) क्लेन में ता० २६ ब्रगस्त के प्रातःकाल हा। बजे रवाना होने वाले थे। भिन्त-भिन्न देशों के प्रतिनिधि लन्दन ता० २८ तक पहुँच चुके थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के पाँच प्रतिनिधियों में दो सदस्य-श्री प्रोफेसर रंगा ग्रौर में तो लन्दन ता० २० को ही आ गये थे। श्री मावलंकर, श्री ग्रनंतशयनम् ग्राय्यंगार ग्रीर श्रीमती ग्रन्स्यावाई काले ता०२= को प्रातःकाल पहुँचे थे। कामनवैल्य पालियामेन्टरी एसोसियेशन की नियमावली के मनुसार जिन देशों में प्रान्तीय विधान-सभाएं हैं, उनमें भी पालियामेंस्टरी एसी-सियंशन बन सकते हैं और वे सीथे कामनवैल्य पालियामेन्टरी एसोसियंशन में शामिल हो सकते है बतः भारत में बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल में ऐसे एसोसियेशन बनकर कामनबैल्य पालियामेन्टरी एसोसियेशन में सिम्मिलित हो गये थे। इन दोनों प्रदेशों में बम्बई से बम्बई असेम्बली के अध्यक्ष श्री कुनटे तथा पित्रचमी बंगाल से बंगाल कौंसिल के ब्रध्यक्ष श्री मुकरजी परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में ब्रन्य तीन भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बाये थे। इस प्रकार भारतीय प्रतिनिधिमंडल एक प्रकार से पाँच की जगह सात प्रतिनिधियों का हो गया था। इस प्रतिनिधिमंडल के मंत्री के रूप में भारतीय लोक-सभा के मंत्री श्री एम. एन. कील छोर उन्हें कार्य में सहायता देने, लोक-सभा के मंत्री-विभाग में ही काम करने वाले, श्री शंखधर ब्राये थे। श्री मावलंकर ब्रयनी धमंपत्नी को भी लाये थे। इस प्रकार न्यूजीलंड की परिषद् से दूने भारतीय कंनेडा जा रहे थे।

हमें या तो पौने आठ बजे विक्टोरिया एयर टरिमनल पर या पौने नौ बजे लन्दन के हवाई अड्डे पर पहुँचने का आदेश या। पर श्री रंगा और में एक दूसरे के बहुत निकट ठहरे ये खतः भारतीय दूतावास के श्री चौधरी मोटर लेकर हम दोनों को सीधे हवाई खड्डे पर ले जाने के लिए ७।। बजे खाने वाले थे।

श्री चौधरी ठीक समय ब्राये। में ऐसे ब्रवसरों पर जल्दी जाने की ब्रपनी श्रादत के कारए ७ बजे ही सामान बाँधकर तैयार था। श्री चौधरी और में मेरा सामान लेकर पौने ब्राठ बजे श्री रंगा के यहां पहुंचे ब्रौर हम वहां से रवाना होने बालें ही थे कि हमें फोन से मूचना मिली कि इंजन में कुछ खराबी होने के कारण हमारा हवाई जहाज दो घण्टे देर से ब्रयांत् हा। बजे के स्थान पर ११॥ बजे रवाना होगा ब्रौर हम लोग पौने नौ बजे की जगह अब पौने ग्यारह बजे हवाई अब्हें पर पहुँच सकते हैं। परन्तु चूँ कि हमें अब कोई काम न था अतः हमने पुराने समय पर ही हवाई अब्हें पर जा वहीं ठहरने का विचार किया।

हवाई ग्रड्डे पर पहुँच पासपोर्ट, टीकों के सार्टीफिकेट, चुंगी ग्रादि की रस्मी कार्रवाइयों से निपट हम ११॥ बजे की प्रतीक्षा करने लगे। मेंने तो इसी पुस्तक को लिखना ग्रारम्भ किया ग्रोर श्री रंगा ने ग्रखवार पढ़ना।

साढ़े ग्यारह बजे के कुछ मिनट पहले हमें सूचना मिली कि प्लेन का इंजन अभी नहीं सुधर पाया है अतः प्लेन अब १॥ बजे जायगा। अब १॥ बजने की बाट जोहना शुरू हुआ, पर कोई १२॥ बजे ही फिर सूचना मिली कि अभी भी इंजन की खराबी दूर नहीं हुई है अतः अब प्लेन ६ बने रात को जायगा। हवाई जहाज की रवानगी में देर की जिम्मेवारी कम्पनी की थी अतः उस दिन हमारे लंब और डिनर का भार बी. ओ, ए. सी. ने उठाया और हमें हवाई अड्डे पर ही दोपहर के भोजन करने की प्रार्थना की। हमने भी यह सोचा कि लन्दन लौटकर भी कहीं तो भोजन में समय जायगा ही, वहीं भोजन करने का निश्चय किया और भोजन कर हम शहर को लौटे।

शहर में फिर से इघर-उघर घूम हम लोग भारतीय राजदूत श्री खेर के यहाँ श्री मावलंकर से मिलने गये। श्री मावलंकर यहाँ ठहरे हुए थे। श्री मावलंकर, श्रीमती मावलंकर तथा श्री खेर से मिल फिर हम घूमने चले ग्रीर ७॥ बजे हवाई ग्रइडे पर पहुँच गये। हवाई ग्रइडे पर मालूम हुग्रा कि वायुवान का इंजन दुश्स्त हो गया है ग्रीर ग्रव वायुवान ६ बजे ग्रवहय रवाना हो जायगा। पर चूँकि इंजन की खराबी के बाद हवाई जहाज जा रहा था, इसलिए सभी के मन में एक प्रकार की ग्राशंका मौजूद थी। यह ग्राशंका इसलिए ग्रीर बढ़ गयी थी कि लन्दन से मांट्रयल की उड़ान ३,३७१ मील की थी, जिसमें १७ घंटे लगते थे। इस लम्बी उड़ान में सबसे ग्राधक उड़ान थी एटलांटिक महासागर पर की, जिसके बीच में कोई छोटा सा टापू भी न था, जहाँ ग्रावहयकता ही ग्रा पड़े तो वायुवान उतारा जा सके।

शंकित मनों वाले प्रायः हम सभी थे। कानाकूसी भी आपस में होती थी, पर स्पष्ट कुछ कहना कायरता समभी जायगी, इसलिए कोई कुछ बोलता न था। नौ बजे एरोप्लेन ने लन्दन का हवाई अड्डा छोड़ दिया, पर वायुवान को उड़े आधा घण्टा भी न हुआ होगा कि एक इंजन किर बन्द हो गया। अब तो यात्रियों की चिन्ता की कोई सीमा न रही । वाय्यान ब्रायरलंड के एक छोटे-से हवाई ब्रड्डे शैनान (Shannon) पर उतरा । उतरते ही हमें सुचना मिली कि इस एरोडोम पर हवाई जहाज दो घण्टे इसलिए ठहरेगा कि मशीन की मरम्मत हो जाय। दिन भर लन्दन में मरम्मत होने के बाद ही वहां से एरोप्लेन चला था और चलने के आधे घण्टे बाद ही फिर से एंचायत ब्रारम्भ हो गयी थी। जब दिन भर की लब्दन की मरम्मत भी सफल न हुई थी तब दो घण्टे की आयरलेंड की मरम्मत कहा तक सफल होगी, सभी यह सोचने लगे । फिर यहाँ से उड़ते ही तो एटलांटिक महासागर की उड़ान आरम्भ हो जाती है, अतः रात को किसी के भी जाने की इच्छा न थी। थोड़ी ही देर में दूसरी सूचना भी मिल गयी कि प्लेन का इंजन ठीक होने में काफी समय लगेगा अतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही जाना हो सकेगा, इसी के साथ ही यह खबर भी मिली कि फोन द्वारा लन्दन से बात कर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि दूसरा हवाई जहाज मा जाय । हाँ, रात को सोने का कोई प्रबन्ध न हो सकता था । या तो हवाई जहाज में सोना हो सकता या, या हवाई ब्रड्डे के लांज की कुर्सियों पर । इस हवाई जहाज में ऊपर की स्रोर सोने के लिये कुछ स्थान भी थे, पर वह बहुत थोड़े से स्रोर वे स्त्रियों तथा बढ़े आदिमियों को दिये जाने वाले थे। पर रात को सोने का कब्ट होगा यह जानने पर भी रात को हवाई जहाज में न चलना पड़ेगा वरन दूसरे हवाई जहाज मेंगवाने का भी प्रयत्न हो रहा है, इस खबर से सभी को संतोष हुया।

मेंने लांज की अपेक्षा वायुयान की अपनी सीट पर ही ऊँघना तय किया और जब में प्लेन में अपनी सीट पर बैठा तब किस देश की भूमि पर में इस समय था यह स्मरण आते ही जिस ऊँघ के लिए में हवाई जहाज पर गया था वह ऊँघ भी भाग गयी।

आयरलेंड एक ऐसा देश है जिसने अपनी आजादी के लिए जितने लम्बे समय तक और जिस प्रकार का प्रयत्न किया, उतने लम्बे समय तक और उस प्रकार का प्रयत्न दुनियां के शायद किसी देश ने नहीं किया।

आयरलेंड और प्रेट ब्रिटेन के बीच समुद्र होने पर भी बारहवीं ग्रीर चौवहवीं ज्ञातास्वी के बीच आयरलेंड पूरी तरह जीत लिया गया था। विलकुल पिक्चम वाले कुछ भाग को छोड़ बाकी समस्त आयरलेंड में ग्रंपेजी भाषी उच्चवगं की स्थापना हो गयी थी। ज्ञातवर्षीय युद्ध श्रीर 'वार श्रांफ रोजच' के समय में ब्रिटेन ग्रन्य विज्ञाशों में इतना श्रिक उलभ गया था कि आयरलेंड पर नियंत्रण बनाये रखना उसके लिए सम्भव नहीं रह गया था। उचर आइरिज्ञ लोग भी इतने ग्रंधिक संगठित न ये कि वे एक राज्य की स्थापना कर सकें और स्वाधीनता प्राप्त कर सकें।

बाद के ट्यूडर ज्ञासकों ने आयरलंड पर विजय प्राप्त करने का दूसरा प्रदास

किया। जैसा कि सर्व विदित है बाद के ट्यूडर ज्ञासक प्रोटेस्टेंट मतानुयायी थे। उधर आयरलेंड में रिफार्मेजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और वे लोग प्रोटेस्टेंट न होकर प्रब भी कैथोलिक मत में ही श्रद्धा रखते थे। परिगाम यह हुआ कि द्वितीय विजय से वहीं कड़वाहट फैल गयी जो किसी भी धार्मिक युद्ध से फैल जाती है। इस बार भी अंग्रेज आयरलेंड में बसने के लिये गये। उधर उत्तरी भाग में कुछ स्काच जा बसे। उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी सांस्कृतिक अल्प संख्या की नींव डाली जिसने आज तक भी एक समस्या का रूप धारग कर रखा है।

१६२० में ब्रायरलंड को स्वशासन विया गया। उसी समय उत्तर के ६ काउंटियों को शेव ब्रायरलंड से ब्रलग कर ब्रिटेन के ब्रधिक निकट बना लिया गया। १६२२ में इन शेव ६ काउंटियों को छोड़ २६ काउंटियों में डुमीनियन सरकार की स्थापना हुई। ऐरा प्रेट ब्रिटेन से उसी प्रकार स्वतन्त्र ब्रस्तित्व रखता है जिस प्रकार कैनेडा ब्रथवा दक्षिण ब्रफ्रीका। उत्तरी ब्रायरलंड में शासन-सत्ता स्वयं वहाँ के लोगों को प्राप्त है, ब्रिटेन द्वारा गवनंर-जनरल नियुक्त किया जाता है, सेनेट है और लोक-सभा है। विदेशी मामलों को ब्रीर कुछ ब्रन्य विषयों को छोड़ बाकी सभी के सम्बन्ध में विधान यही विधानमंडल तैयार करता है।

ऐरा स्रोर उत्तर स्रायरलेंड के बीच सम्बन्ध श्रच्छे नहीं रहते। बिटेन उत्तर स्रायरलेंड का समर्थन करता है कि वह स्रपनी वर्तमान स्थिति बनायें रखे, पर ऐरा चाहता है कि उत्तर स्रायरलेंड उसका स्रंग है इसलिए उसे मिल जाना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध में उत्तर स्रायरलेंड ने बिटेन को सहयोग दिया जब कि ऐरा तटस्य बना रहा। ऐरा स्वतन्त्र गएराज्य है।

ब्रायरलंड के ब्राजादी के इतिहास से, उसके त्याग से भारत को अपनी स्वतन्त्रता के युद्ध में सदा प्रेरणा मिली है। हम लोग ब्राजादी के युद्ध के समय के अपने भाषणों, अपने लेखों ब्रादि में ब्रायरलंड के कितने वृद्धान्त दिया करते थे। पं० रविशंकर जी शुक्ल ने तो ब्रायरलंड के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी, खेद की बात है कि वह प्रकाशित नहीं हुई।

श्रायरलंड एक छोटा-सा देश है, इंगिलिस्तान के अत्यन्त समीप। आज वह स्वतन्त्र है, पर स्वतन्त्र ग्रायरलंड कामनवैत्य में शामिल नहीं। ग्रायरलंड का जो भाग कामनवैत्य में है वह तो वह भाग है जिसने ग्रायरलंड की स्वतन्त्रता में सदा बाधा डाली। इतना छोटा होने पर भी आयरलंड क्यों कामनवैत्य में नहीं है? उत्तर बहुत ही सरल है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए ग्रायरलंड को जो कुछ करना पड़ा है और उसे जिस तरह स्वतन्त्रता मिली है उसके कारण अंग्रेजों के प्रति उसकी भावनाएँ ग्राज भी कट्ता से भरी हुई हैं। गत्युद्ध में भी ग्रायरलंड तटस्य रहा, इंगलिस्तान का निकटतम पड़ौसी होने पर भी उसने लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। भारत को भी सन् '४७ में यदि झंग्रेजों ने इतनी उदारता-पूर्वक स्वराज्य न दिया होता, तो स्वतन्त्र होने के बाद भारत कभी कामनवंत्थ में रह सकता वा? और झाज भी इस सम्बन्ध में भारतीय नेताओं की कुछ लोग कितनी झालोचना किया करते हैं। झायरलंड के सम्बन्ध में अनेक बातें सोचते और उसके त्याग के कारण उसे बार-बार नमस्कार करते हुए ऊँच के स्थान पर मुक्ते नींद झागयी और बैठे-बैठे ही में कोई ३ घण्टे झच्छी तरह सो लिया।

प्रातःकाल मालूम हुन्ना कि बम्बई से दूसरा हवाई जहाज भागा सम्भव नहीं है और ना। बजे इसी हवाई जहाज पर चलना होगा। बी, भ्रो. ए. सी, पर कोच तो कई लोगों को बहुत भ्राया, पर किया क्या जा सकता था। देवी-देवताओं को मनाते हुए हम लोग ना। बजे उसी प्लेन से रवाना हुए।

कितनी लम्बी उड़ान थी। कितना समय लगनेवाला था। और उड़ान तथा समय की लंबान ऐसे वायुयान पर जाने से कहीं अधिक हो गयी थी, पर किया क्या जाता। यात्रियों में अधिकांश की मानसिक अवस्था अत्यन्त कुछ्य थी। किसी तरह एटलांटिक महासागर तो पार करलें यही सब सोच रहे थे। सारा रास्ता अधिकांश यात्रियों ने एरोप्लेन के चारों इंजन देखते-देखते बिताया, कोई इंजन फिर से बंद तो नहीं हो रहा है सबके मन में यही आशंका थी। ऐसे अवसरों पर मानव-मन की क्या अवस्था होती है, इसका हमें आज अनुभव हो गया। एरोप्लेन बड़ा चला जा रहा था। उपर आकाश और नीचे अगाध समुद्र था। कई बार बादल मिलते। कुछ देर कुछ न बिखता। जब फिर दिखायी देता सबसे पहले दृष्टि वायुयान के इंजनों पर पड़ती। वायुयान की उड़ान के साथ ही समय भी उड़ा चला जा रहा था पर कितना धीरे वायुयान कलता जान पड़ता और कितने धीरे समय बीतता। एक केवल एक इच्छा सबके मन में थी—किसी तरह एटलांटिक तो पार हो।

एकाएक एक सज्जन बोले — "जिस पूर्व के लोगों में अधिकांश का पुनर्जन्म पर विश्वास है वे मृत्यु से जितना डरते हैं, उतना पश्चिम के लोग भी नहीं, जो मानते हैं कि इसी जन्म में सब कुछ समाप्त हो जाता है।"

क्या यह बात सच्ची थी, क्या सचमुच भारतीय मृत्यु से ग्रन्थों की ग्रपेक्षा ग्रिष्ठिक डरते हें ? बहुत सोचने पर भी मुक्ते यह ठीक न जान पड़ा । में समक्षता हूं सच्चे बार्गनिकों को छोड़ मृत्यु से सभी समान रूप से डरते हैं । पुनर्जन्म पर जिनको विश्वास है वे कम इसलिए नहीं डरते कि इस जन्म से सम्बन्ध रखने वाली सब चीजों की स्मृति तो इसी जन्म में समाप्त हो जाती है, श्रीर जीवन में स्मृति का स्थान बहुत बड़ा है । कितनी भावनायें, कितने कामों की यह स्मृति प्रेरक रहती हैं । हमें किसी-

त-किसी दिन मरना है, यह हम में से कौन नहीं जानता ? बिना कष्ट की मृत्यू भी सभी चाहते हैं। मरने के समय भी कई कितने साहस से मरते हैं। पर भारतीय मरना चाहते हैं स्वाभाविक ढंग से, अपने घर में, या किसी तीर्थ-स्थल पर, अपने कुटु-िस्बयों के बीच। अकाल मृत्यु हम नहीं चाहते और हवाई जहाज इत्यादि के एक्सीडेन्टों में मरना हम अकाल मृत्यु मानते हैं। किर हवाई जहाज आदि चीजें हमने नहीं निकाली हैं। जिन्होंने यह चीजें ईजाद की हैं उन्हें अनजान में ही इन चीजों से एक प्रकार का ऐसा प्रेम है कि इनके एक्सीडेन्टों की भी उनको इतनी परवाह नहीं रहती जितनी हमें।

जब हमारे हवाई जहाज ने कैनेडा के गैन्डा हवाई ग्रड्डे पर उतरना धारम्भ किया तब यद्यपि हमारी घड़ियों ने ६ बजा दिये थे, पर गैन्डा के ग्रभी १ ही बजे थे, ग्रतः दिन बड़े होने के कारण ग्रभी भी सन्ध्या का प्रकाश था। फिर उत्तर की ग्रोर ग्रा जाने के कारण दिन ग्रीर बढ़ गया था। ग्रेंबेरा न होने की बजह से हमें जमीन दिखायी दी। जमीन देखकर सब के चेहरे खिल-से गये। इस हवाई ग्रड्डे पर पंट्रोल ग्रादि लेने हम ४६ मिनिट ठहरने वाले थे। ठीक समय हम रवाना तो हुए पर उड़ने के पहले जमीन पर ऐरोप्लेन थोड़ी ही देर चला होगा कि एक इंजन फिर बंद हो गया ग्रीर हमें सूचना मिली कि इंजन ठीक करने फिर हमें एक घण्टे ग्रीर ठहरना होगा।

एटलांटिक पार कर आने के कारण अब हम बिन्तित तो उतने नहीं हुए, पर कोध हममें से अनेक को आया। आिलर यह सब क्या हो रहा है ? और इंजन गड़बड़ भी होता है तो जमीन पर ही क्यों ? कोध के कारण हम यह भूल गये कि गनीमत थी कि इंजन जमीन पर ही बिगड़ता या आसमान में नहीं। हम यही सोच कर प्लेन से उतरे कि कल के समान आज की रात भी हमें इस हवाई अड्डे पर बितानी होगी, लेकिन ऐसा न हुआ। एक घण्टे के भीतर ही इंजन ठीक हो गया, हम किर उड़े और अबकी बार बिना किसी घटना के हम मांट्रयल पहुँचे गये। जब हम मांट्रयल पहुँचे तब बहाँ रात के ६ बजे थे, पर वहाँ का समय लन्दन से ५ घण्टे पीछे था अर्थात् भारत के समय से १० घण्टे पीछे। लन्दन से यहाँ तक हम १७ घण्टे उड़ चुके थे।

मांट्रयल पहुँचकर सबने जांति की साँस ली। मालूम हुग्रा प्लेनों के इंजनों में इस प्रकार की खराबियां कई बार हो जाया करती हैं और जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि कोई भय नहीं है तब तक उड़ान ककी रहती है। हमारे वायुवान के सम्बन्ध में भी तो यही हुग्रा था। चाहे हमने चिन्ता कितनी ही क्यों न की हो, पर ग्राखिर २४ घण्टे देर से पहुँचने के सिवा ग्रीर कौन सी बात हुई थी? जो कुछ हो, बार-बार इंजन की यह खराबी चिन्ता का विषय तो था ही। हम लोगों में से कई इस निश्चय पर भी पहुँचे कि चार्टडं प्लेन से साधारण प्लेनों की यात्रा ग्राधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि वे रोज उड़ते हैं जो चार्टडं प्लेन नहीं।

## कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिषद् के पूर्व के ब्याठ दिन भीलों वाले देश में

उत्तरी ब्रमेरिका के उत्तर का देश केनेडा के नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु मैने इसे 'भीलों का देश' नाम दिया है, क्योंकि छोटी-वड़ी जितनी भीलें इस देश में हें उतनी ब्रन्यत्र कहीं नहीं। इन भीलों की इस बहुतायत का कारण यह बताया जाता है कि यहाँ जाड़ों में जितना बरफ गिरता है उतनी उत्तरी ध्रव ग्रौर उसके ग्रत्यन्त समीप को छोड़कर ग्रन्य कहीं नहीं गिरता। कभी-कभी ग्रीर कहीं-कहीं तो इस बरफ की मुटाई १४-१४, २०-२०, फुट तक हो जाती है। इस बरफ के गल-कर पानी बनने तथा उसके भूमि के गढ़ों में भरने के कारए। श्रपने ग्राप इतनी ग्रधिक भीलों का निर्माण हो गया है। इन भीलों से अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ निकली हैं जिनमें से कुछ प्रशान्त महासागर ग्रीर कुछ एटलांटिक महासागर की ग्रीर वह इन समद्रों में मिली हैं, जो समुद्र कैनेडा के पूर्वी ग्रीर पिडचमी भागों को स्पर्श करते हुए लहराया करते हैं। इस देश के उत्तरी भू-भाग में अनेक हीप हैं, कैनेडा बहुत बड़ा देश है। सारे देश का क्षेत्रफल ३८,४४,१४४ वर्ग मील है, जो कि समूचे यूरोप के क्षेत्रफल से भी अधिक है। पर्वत-श्रेरिएयाँ बहुत अधिक और फैली हुई नहीं है फिर भी ऊँचे से ऊँचे पर्वत माउन्ट लौगान की उँचाई है १६,८५० फुट । देश की घरती अधिकतर सम है। जंगलों की खुब भरमार है ग्रीर जंगलों में देवदारू, चीड़, भोजपत्र ग्रादि के वृक्षों की बहुतायत है। चीड़ के वृक्ष तो इतने ग्रधिक हैं कि कहीं-कहीं सैकड़ों मील तक चले जाने पर भी चीड़ विटपों के सिवा ग्रन्य किसी भांति के दरस्त दृष्टिगोचर ही नहीं होते । वनों में सिंह, व्याझादि हिंसक पशुग्रों का निवास नहीं है, हिंसक पशुग्रों में केवल भालू ग्रीर भेड़िये हैं। ग्रन्य पशु-पक्षी भी कम ही हैं। देश खूब हरा-भरा है। भीलों, नदियों, पर्वतों, वनों ब्रीर समुद्रों ने सारे देश पर प्राकृतिक सौन्दयं की वर्षा-सी कर दी है।

कैनेड़ा के इतने बड़े देश होने पर भी यहाँ की ग्रावादी कुल एक करोड़ चालीस लाख है, ग्रर्थात् ग्रेट बिटेन, भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान ग्रादि देशों में जहाँ वर्गमील पीछे पाँच सी से ग्रधिक मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनडा में केवल चार । इसी कामनवैल्थ पालियामेन्टरी परिषद् के पूर्व के आठ दिन मीलों वाले देश में १४७

लिए यहाँ प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। जमीन को ही लीजिए। समूचे देश की केवल बारह प्रतिशत जमीन में खेती होती है। यह इलाका लगभग १७,४०,००,००० एकड़ है इसमें से भी विकसित ६,२०,००,००० एकड़ है। शेष भूमि या तो जंगल है या वह पड़ती पड़ी है।

श्रावादी की कमी के कारण इस देश में बड़े-बड़े नगर नहीं हैं। बड़े से बड़ा शहर मांद्रयल हैं, जहां की श्रावादी साढ़े बारह लाख से कुछ श्रिष्ठक है। एक लाख के ऊपर की जनसंख्या के १० नगर हैं। इनके नाम हैं मांद्रयल, टोरेंटो, बेंक्वर, विन्नीपेग, क्यूबेक, हैमिल्टन, श्रांटवा, एटमोण्टन, विंडसर श्रीर कालगरी। श्रांटवा कैनेडा की राजधानी है। श्रांटवा की श्रावादी एक लाख साठ हजार के लगभग है। इन शहरों को छोड़ देश में शेष छोटे-छोटे नगर श्रीर कस्बे हैं। जिस प्रकार यहां बहुत बड़े शहर नहीं उसी प्रकार बहुत छोटे गांव भी नहीं। सभी नगर, कस्बे श्रादि में बिजली तथा सब प्रकार की श्राधुनिक सुविधायें मौजूद हैं। सभी खूब साफ-सुथरे श्रीर ग्रत्यन्त सम्यन्त दिख पड़ते हैं। सारा देश दस प्रान्तों में श्रीर दो प्रदेशों में विभाजित है। ये प्रान्त इस प्रकार हैं—

एटलांटिक सागरवर्ती प्रांत -नोवास्कोशिया, न्यू बुन्सविक, प्रिस एडवर्ड

ब्राइलेंड ब्रोर न्यू फाउण्डलेंड।

मध्यवर्ती प्रान्त — क्यूबेक भीर भ्रोन्टारिश्रो । प्रेयरी प्रान्त — मनी टोबा, सक्केचवान, भ्रौर एलवर्टा । प्रशांत तटवर्ती प्रान्त — ब्रिटिश कोलम्बिया । उत्तरी प्रदेश — युकौन भ्रौर उत्तर-पश्चिमी प्रदेश ।

देश प्रजातान्त्रिक शासन से शासित होता है। केन्द्र की धारा-सभा है और दसों प्रान्तों की दस धारा-सभाएँ हैं। केन्द्र और दसों प्रान्तों में मंत्रिमंडल हैं, जो धारासभाओं के प्रति जिम्मेदार हैं। परन्तु हर प्रान्त में प्रजातान्त्रिक शासन होते हुए भी हर प्रान्त का शासन-विधान एक-सा नहीं है। केन्द्र और प्रान्त में अनेक राजनितिक दल हैं और विशेषता यह है कि सब प्रान्तों में एक-से नहीं। केनेडा की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों वो हैं—(१) लिबरल पार्टी और (२) कंजरवेटिव पार्टी जो अब अपने को प्रगतिशोल कंजरवेटिव पार्टी कहती है। संयुक्त कैनेडा की स्थापना के बाद से शासन की बागडोर इन्हीं दो पार्टियों के हाथ में रहती आयी है। अब दो नयी पार्टियों की स्थापना की गयी है। इन पार्टियों के नाम है को आपरेटिव कामनवेल्थ फंडरेशन (सी. सी. एफ.) और सोशल केडिट पार्टी। गत चुनाव में लिबरल पार्टी की विजय हुई है। इस पार्टी के नेता श्री लुई सेंट लारा प्रधान मंत्री हैं।

लोगों के व्यवसाय भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, पर प्रधिकतर लोग खेती श्रीर

पन-पालन से गुजर-बसर करते हैं। यद्यपि भूमि के वितरता के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि कोई व्यक्ति इससे अधिक भूमि नहीं रख सकता, क्योंकि भिम की कोई कमी नहीं है, पर अधिकांश फार्न सी से डेड सी एकड़ के हैं, कोई-कोई तीन सी से चार सी एकड़ तक के भी हैं, परन्तु ऐसे कम। इन फार्मों में हर प्रकार की खेती होती है। ब्रनाज, साग-भाजी ब्रादि सब उत्पन्न होते हैं, इसके सिवा घास होता है । गायें रहती हैं । कहीं-कहीं गायों के साथ भेड़ें, सुबर, मुर्गी ग्रीर हित्रवों के फरकोट जिनके चमड़े से बनते हैं वे लोमडियां ग्रीर 'मिक' नामक जानवर । सूना कि बाजकल एक लोमड़ी का चमड़ा करीब पन्द्रह डालर याने लगभग सत्तर रुपये और एक मिक का चनड़ा करीब परबीस डालर याने लगभग १२० रुपये में विकता है, पर करीब दो वर्ष पहले इन चमड़ों की कीमत बहुत ग्रविक थी। नीले रंग की मिक का चमड़ा तो साढ़े तीन सी डालर तक विकता था। मिक का यह चमड़ा कोई एक फर लम्बा ग्रीर ६ इंच चौड़ा होता है ग्रीर एक कोट में इस तरह के लगभग साठ चमड़े लगते हैं। ये लोमड़ियाँ और मिक हर फरवरी श्रीर श्रप्रेल के बीच बच्चे देते हैं। लोमड़ियों के तीन से चार श्रीर मिक के दो से तीन बच्चे होते हैं। मिक का बच्चा तीन इंच लम्बा पैदा होता है और इतनी जल्दी बढ़ता है कि दिसम्बर तक द-६ महीनों में ही एक फूट लम्बा हो जाता है। पैदाइश के लिए अच्छे जानवरों को छोड़ शेव लोमड़ियों और मिकों का उनके जन्म के केवल =, ६ महीने बाद दिसम्बर में वध कर दिया जाता है, क्योंकि इनके चमड़ों के बाल उसी समय सर्वोत्तम स्थिति में रहते हैं। बच्चे देने के योग्य जानवर चार-पाँच वर्ष तक जीवित रखे जाते हैं। सना गया कि स्त्रियों के फरकोट श्रिधिकतर इन्हीं दो जानवरों के चमड़े के बनते हैं, पर ग्राजकल इनका बाजार टैक्सों श्रादि के कारण बहुत महा हो गया है और कई जगह के फार्मों में हत्याकांड का यह काम बंद किया जा रहा है। कैनेडा के सिवा नार्व-स्वीडन ग्रादि ग्रन्य बहुत ठंडे देशों में भी लोमड़ियों और मिकों के ये फार्म है। गायें बार जाति की हैं - हालस्टीन, जरसी, ग्वाइन्सी और एशीयर। गायों का दूध की दिन श्रीसत से दस से पन्द्रह सेर है, पर किसी-किसी का सवा मन तक । गायें दिन में तीन बार दुही जाती हैं । भेड़ें यहां से न्युजीलेंड में कहीं खिषक हैं। गायें भी यहाँ से न्यूजीलेंड में बहुत ज्यादा हैं। साथ ही बोनों जानवर कैनेडा से न्यजीलंड के कहीं अच्छे हैं। इसका कारए यह है कि न्यजीलंड के निवासियों का प्रधान धंधा जो डेरी धीर भेड़ों के फार्म हैं, वह कैनेडा के लोगों का नहीं। यद्यपि यहाँ के लोगों का भी प्रयान रोजगार ये फाम ही है, पर इन फामों में खेती भी होती है याने कैनेडा के ये फार्म निक्तड फार्म, ग्रर्थात् मिले-जुले फार्म कहलाते हैं, न्यूजीलंड के मुख्यतः देरी और मेड़ों के फार्म हैं। इसीलिए न्यूजीलंड के



७३. सेण्ट जोसेक, मांट्रयल



७४. नोट्रेडम गिरजाघर, मांट्रयल



७५. सनलाइफ बिल्डिंग, मांट्रयल



७६. मांट्रयल का विहंगम हश्य



७७. वेवर भील, मांट्रयल



७८ आब्ज्रवेशन कार, मांट्रयल

कामनवैल्य पार्लियामेन्टरी परिषड् के पूर्व के आठ दिन भीलों वाले देश में १४६

इस प्रकार के फार्मों में जैसी घने घास की हरीतिमा की शोभा दिखायी पड़ती है, वैसी यहां की नहीं। श्रीर न्यूजीलंडवाले तो खाने का झनाज तक बाहर से मेंगाते हैं। कैनेडा में वहां के लोगों के ही खाने के योग्य झनाज पैदा नहीं होता पर बाहर भेजने के लिए भी होता है। न्यूजीलंड के समाज कैनेडा में ढोरों की श्रीलाद कृत्रिम गर्भाघान से नहीं होती। यहां इसका प्रचार ही नहीं है।

इन फार्मों के सिवा कंनेडा में अन्य उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। कंनेडा वालों ने अपने देश में सबसे पहले विजली पैदा की है, जो सारे उद्योगों की जड़ है। इसके बाद एल्यूमीनियम, ग्रलवारी कागज, इस्पात इत्यादि के कारलाने हैं। सौभाग्य

से कंनेडा में तेल भी मिल गवा है और लोहा भी।

संसार का ५० प्रतिशत ग्रखवारी कागज कैनेडा में तैयार होता है। संसार में सबसे ग्रधिक निकिल, रेडियम, प्लेटिनम ग्रीर एसबेस्टस कैनेडा में पाया जाता है। लकड़ी का गूदा तैयार करने ग्रीर एल्यूमीनियम व सोना निकालने में उसका दूसरा नम्बर है।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व संसार के व्यापारी देशों में कैनेडा का चौथा नम्बर

या । १६४५ में कैनेडा ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया ।

कंनेडा इस समय संसार का सबसे सम्पन्न देश हैं। चाहे अभी देश में और व्यक्तियों के पास अमेरिका के सदृश धन जमा न हुआ हो, पर यहाँ की डालर का मूल्य अमेरिका की डालर से भी थोड़ा अधिक हैं।

देश के निवासियों का जीवन-घोरए। बहुत ऊँचा है। बहुत ग्रधिक धनवान भी यहां नहीं है, गरीब तो कोई है ही नहीं। मध्यम श्रेगी के लोग ही ग्रधिक ग्रीसत ग्रामदनी है लगभग नौ सौ डालर याने पतालीस सौ रुपया माहवारी। इसीलिए यहां की पालियामेन्ट के सदस्यों का वेतन दुनियां के हर देश की घारासभा के सदस्यों से ग्रधिक है। वे दस हजार डालर याने पचास हजार रुपया प्रति वर्ष पाते हैं। मंत्रियों का वेतन सदस्यों के वेतन से केवल दुगुना है। कैनेडा में सभी सम्पन्न हैं, शिक्षित हैं, मुली हैं, सन्तुष्ट हैं, इसीलिए निरोगी श्रीर दीघंजीबी भी हैं। नये देशों की नयी ग्रावादी के सद्श जोशीले हैं, परन्तु त्यूजीलेंड के निवासियों के सदृश बहुत सीधे श्रीर बहुत उदार नहीं। इसीलिए जहाँ त्यूजीलेंड के दवेतों ने वहाँ के ग्रादिवासी मावरियों को समान ग्रधिकार दे, उन्हें ग्रपने में मिला लिया है, वहां कैनेडा के दवेतों ने ग्रास्ट लिया के दवेतों के समान वहाँ के मूल निवासियों का संहार किया है ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह ग्रीर इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़े कैनेडा देश में केवल सवा लाख रह

कैनेडा की सरकार ने भी वहाँ की ऊँची-नीची श्रेशियों को समान स्थल पर लाने तथा जनता की सुरक्षा के कानूनों की वैसी व्यवस्था नहीं की जैसी न्यूजीलंड में है, जैसे न्यूजीलंड में किसी को भी पाँच कमरे से अधिक का मकान बनाने का अधिकार नहीं, वहां घरेलू नौकरों की संख्या ही समाप्त हो गयी है, ऐसा यहाँ नहीं है। वृद्धों की, गिंभिशी स्त्रियों की सुरक्षा आदि के जैसे कानून न्यूजीलंड में हैं वंसे भी यहाँ नहीं।

कैनेडा का इतिहास एक हजार वर्ष प्राचीन है। उस समय नावेंबासी श्री लीफ़्एरिकसन ग्रीनलेंड जाते हुए तूफान के थपेड़ों में ग्राकर कैनेडा-तट पर पहुँच गये थे। इसके बाद की तीन शताब्दियों में नावें के विभिन्न उपनिवेशों की स्थापना हुई। चौदहवीं शताब्दी में ये सभी वस्तियाँ लुप्त हो गर्यों ग्रीर कैनेडा की केवल गाथाएँ सुनायी पड़ने लगीं।

कोलम्बस ने जब पिश्चमी संसार का पता लगाया तो १४६७ में ब्रिस्टल से चलकर श्रो जौन कंबट न्यू फाउण्डलंड पहुँचे और उन्होंने उसे ब्रिटिश प्रदेश घोषित किया। जब उन्होंने यह सूचना दी कि वहाँ के समुद्र-तट में बहुत श्रिष्ठिक मछिलियाँ पायी जाती हैं तो यूरोप के कई देशों के बेड़े कैनेडा की और आकृष्ट हुए। बाद में फर ज्यापार पर आधिपत्य करने के लिए यूरोपी शक्तियों में होड़ चल पड़ी।

१६०४ में वहाँ फांसीसियों ने पहली बस्तियां स्थापित करनी ग्रारम्भ कीं।
१६०८ में क्यूबेक नगर की स्थापना की गयो। फिर ग्रंग्रेजों ग्रीर फांसीसियों में संघर्ष
होने लगा। कैनेडा में फांसीसी शासन १७६० तक चला। उघर १६७० में ग्रंग्रेजों
ने हडसन वे कम्पनी की स्थापना की थी। फर के व्यापार से वंमनस्य बढ़ता ही जाता
था। ग्रठारहवीं शताब्दी में यूरोप में फांस श्रीर ब्रिटेन के संघर्ष का प्रभाव उत्तर
ग्रमेरिका पर भी पड़ा। १७५६ में ग्रबाहम के मैदान की लड़ाई के पश्चात् क्यूबेक
ग्रंग्रेजों को प्राप्त हो गया। इस युद्ध में संसार-प्रसिद्ध योद्धा मोंटकाम ग्रीर वृत्क दोनों
ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारे गये थे।

श्राज इन दोनों नायकों का एक ही स्मारक इस बात का स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार कैनेडा में दोनों ही परस्पराओं का सिम्मिश्रण हुन्ना है। १७४३ में लड़ाई समाप्त हो गयी। ग्यारह वर्ष पश्चात् १७७४ में क्यूबेक कानून पास किया गया जिसके अनुसार कांस का न्याय-विधान लागू रहने दिया गया और इंगलैंड का दण्ड-विधान स्वीकार कर लिया गया। भूमि की फ्रांसीसी अर्थ-सामंतवादी ब्यवस्था को भी मान्यता दे दी गयी।

इसके ग्रगले वर्ष ग्रमेरिका की स्वाधीनता-क्रान्ति ग्रारम्भ हुई जिससे विक्षरा के तेरह ब्रिटिश उपनिवेशों में संयुक्त राज्य ग्रमेरिका की स्वापना हुई। कैनेडा को भी कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिपद् के पूर्व के आठ दिन भीलों वाले देश में १४१

इस कान्ति में सिम्मिलित होने का ग्राह्वासन दिया गया, लेकिन कैनेडा ब्रिटेन के ग्राह्मीन ही बना रहा । उघर ग्रमेरिका की स्वतन्त्रता के बाद लगभग चालीस हजार ऐसे व्यक्ति, जो ब्रिटेन के व्यक्तादार थे, वहाँ से ग्राकर कैनेडा में बस गये और इस प्रकार कैनेडा में ग्रंग्रेजों का प्रभाव ग्राह्मिक दृढ़ हो गया। घीरे-घीरे कैनेडा में जन-प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की माँग होने लगी। १७६१ के वैधानिक कानून के ग्राह्मीन कैनेडा उत्तर और दक्षिए इन दो भागों में विभक्त हो गया और विधान सभाएँ बन गयों। १८१५ और १८५० के बीच ब्रिटेन से और बहुत से लोग ग्राकर कैनेडा में बसे। १८३६ में 'उरहम' रिपोर्ट में यह सिकारिश की गयी घी कि उत्तर और दक्षिए कैनेडा को मिलाकर वहाँ पर पूर्ण सत्ता प्राप्त जन-प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाय। १८४० के यूनियन कानून के द्वारा उत्तर और दक्षिए कैनेडा को वैधानिक एकता का प्रयत्न किया गया, किन्तु कैनेडा संघ की स्थापना की दिशा में पहला कदम १८६४ में उठाया गया। ग्रांज कैनेडा में संसदीय डंग की संघ सरकार है।

हम ने इस फीलों वाले देश में प्रवेश किया यहाँ के सबसे बड़े नगर मांट्रयल से । मांट्रयल हम ता २६ ग्रगस्त की रात को पहुँचने वाले थे, पर जैसे पहले कहा है हमारे प्लेन में गड़बड़ी होने के कारग हम पहुँचे ता० ३० की रात को २४ घण्टे देर से । ता० ३० को प्रातःकाल ११ बजे मांट्रयल के मेयर की ग्रोर से हम कामन-वैत्य पालियामेन्टरी परिषद् के प्रतिनिधियों का स्वागत रखा गया था, पर हमारे न पहुँच सकने के कारगा वह मंसूख कर दिया गया । मांट्रयल पहुँचते ही हम वहां के 'विण्डसर' होटल में ठहराये गये । हर प्रतिनिधि को एक-एक कमरा मिला, चाहे उसमें एक पलँग का स्थान हो अथवा दो का । होटल बडा शानदार ग्रोर स्वच्छ था । ग्राराम की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न थी । फिर कैनेडा की कामन-वैत्य पालियामेन्टरी एसोसियेशन की शाखा ने हमारे स्वागत ग्रोर ग्राराम का जो प्रबन्ध किया था वह ग्रत्यन्त सराहनीय था ग्रीर यह प्रबन्ध जो मांट्रयल से ग्रारम हुग्रा, वह कैनेडा छोड़ने तक एक-सा चलता रहा । इमी प्रकार के सुन्दर प्रबन्ध का ग्रानुभव में तथा ग्रन्य कुछ प्रतिनिधि न्यू नीलंड की परिषद् के समय भी कर चके थे ग्रीर यह कह सकना कठिन था कि दोनों में से किम स्थान का इन्तजाम ग्रन्छ। था, मैं तो समभता हूँ कि डोनों जगह का एक-सा ही था ।

दूसरे दिन प्रातःकाल ११ बजे से हमारी घुमाई शुरू हुई जो ता० ७ सितम्बर को मध्याह्म में ब्रॉटबा पहुँचने तक कहीं बसों में, कहीं ट्रेन में ब्रौर कहीं मोटरों पर बराबर चलती रही ।

ता० ३१ को हमने बसों में कोई ६० मील का चक्कर लगाया। इस प्रथम

दिन की घुमाई से ही हमें कैनेडा देश के सौन्दर्य का पता लग गया। विंडसर होटल से रवाना हो पहले तो हम कुछ देर मांट्रयल शहर में घूमे। सवंधा आधुनिक नया शहर। विशाल मकान, चौड़ी सड़कें। यहाँ के जिन दर्शनीय स्थानों को हमने देखा वे निम्नलिखित थे—

स्टेट जो जोफ का स्मारक—यह इमारत अध्यन्त भव्य है और अभी भी पूरी नहीं बन पायी है। यहाँ सेंट जो जेफ की कब भी बनी हुई है और यह उन उद्देश्यों की भी प्रतीक है जो सेंट जो जेफ के सम्मुख थे (चित्र नं० ७३)।

नात्रे दाम — यह मांद्रयल का मुख्य गिरजाघर है। मूल गिरजाघर १६५६ में बना था उसके बाद १६७२ में बड़ाया गया। वर्तमान गिरजाघर का पूर्ण रूप १८२५ में बना। इसमें बारह हजार व्यक्ति प्रथंना कर सकते हैं। इसमें एक घण्टा इतना बड़ा है कि उसका वजन २४,७८० पौण्ड है। गिरजे का भीतरी भाग नक्काशीदार लकड़ी से सजा हुआ है (चित्र नं० ७४)।

सेंट जैम्स गिरजाघर — यह रोम के सेंट पीटर गिरजाघर के नमूने पर बना हुआ है पर आकार में उसका आधा है। इसका निर्माण १६७० में आरम्भ हुआ था और यह सोलह वर्ष में पूरा हुआ था।

मांट्रयल शहर का चक्कर लगा हमारी बसें कैनेडा के हरे-भरे पार्वत्य प्रदेश में घूमते हुए चैण्टरलर होटल पहुँचीं। पर्वत-श्रेणों की तराई में मुन्दर भील के किनारे एक श्रत्यन्त रमणीय स्थान पर यह होटल बना है। दोवहर का भोजन यहाँ कर तीसरे पहर हम वापस मांट्रयल लॉट श्रीर कोई ६ बजे सन्ध्या को मांट्रयल के विण्डसर स्टेशन से रेल द्वारा क्यूबेक शहर को रवाना हुए। रेल पातों की चौड़ाई मुक्ते भारतीय रेलों से कुछ कम जान पड़ी। रेल में दिन को यात्रा करने के डब्बे थे। श्रच्छी ट्रेन थी। पर ट्रेन में कोई खास बात नथी। सन्ध्या का हमारा भोजन रेल में हुआ और क्यूबेक हम लगभग १० बजे रात को पहुँचे। यहाँ हम मांट्रयल के विण्डसर होटल के सद्श ही चेंट्यूफाण्टेनेक होटल में ठहराये गये।

ता० १ सितम्बर को हम बसों पर कोई ३०० मील घूपे। आज हमने क्यूबेक नगर देखा और शिमशा नदी का बिजली उत्पन्न करने का कारखाना तथा अरिवदा की संसार की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम की फंक्टरी में से एक फंक्टरी। यात्रियों के लिए कैनेडा में क्यूबेक अपना एक विशेष स्थान रखता है। नवीन संसार की बजाय यहाँ कुछ प्राचीनता की अलक दिखाती है। क्यूबेक पुल जो नगर से कुछ ही मील दूर सेंट लारेंस पर बना है संसार में अपने ढंग का सबसे बड़ा पुल है।

उत्तर-पूर्व और पश्चिम दिशा में क्यूबेक नगर लारेंटियन पर्वतमाला से खिरा हुमा है। बामोद प्रमोद के इच्छुक और प्रकृति के उपासक निरस्तर इस पार्वस्य प्रदेश कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिपद् के पूर्व के आठ दिन कीलों वाले देश में १४३

की ब्रोर ब्राकवित होते रहते हैं।

हमारा ब्राज दोपहर का भोजन एल्यूमीनियम कारखाने के संचालकों ने दिया

था। रात को हम किर क्यूबेक लौट आये।

ता० २ को प्रातःकाल ६ वजे क्यूबेक के प्रान्तीय पालियामेन्ट हाउस में हमारा वहाँ के प्रधान मन्त्री ग्रीर धारा-सभा के ग्रध्यक्ष की ग्रीर से स्वागत था। ग्राज हम सब भारतीय प्रतिनिधि ग्रयनी राष्ट्रीय पोजाक में इस स्वागत में गये। कुछ भाषण हुए, कुछ खाना-पीना। ३ बजे क्यूबेक प्रान्त के गवर्नर के यहाँ हमारा स्वागत हुन्ना। ग्रीर इसके बाद हम सब प्रतिनिधियों की वो टुकड़ियाँ बना दी गर्यों, एक गयी हैली-फैक्स नामक नगर को ग्रीर दूसरी चारलोटी टाउन को। भारतीयों में से श्री मावलंकर श्रीनती मावलंकर, श्री रंगा, श्री मुकरजी, श्री कौल ग्रीर श्री शेखघर हैलीफैक्स की टुकड़ी में गये ग्रीर श्री ग्रनन्तशयनम् ग्रद्यंगार, श्रीमती काले, श्री कुण्टे ग्रीर में चारलोटी टाउन की टुकड़ी में। हम लोग रवाना हुए प्राा। बजे की ट्रेन से ग्रीर हैलीफैक्स वाले इसके कुछ देर बाद।

बाज हम कैनेडा की रात की ट्रेन से चले थे ब्रीर इस ट्रेन में रात की सीन वाले डब्बे सचमुच दर्शनीय थे। इन डब्बों में से जिस डब्बे में मुक्ते जगह दी गयी थी वह जिस कारीगरी से बनाया गया या वह तो हर जगह की रेलों के लिए अनुकरस्पीय है। मुना है कि यह संसार की रेलों का सबसे नये ढंग का उस्वा था। उब्बे की लम्बाई थी कोई द० फूट और इतने से उठवे में २४ मुसाफिरों के हरेक के लिए ग्रलग-ग्रलग कमरे बने थे। कमरों की दो कतारें थीं ग्रीर बीच में २ फुट चौड़ा रास्ता । एक-एक कमरा वा सिर्फ ४ फुट ६ इंच लम्बा और ३ फुट ६ इंच चौड़ा । इतने से कमरे में बैठने ग्रीर सोने दोनों का प्रबन्ध था। सोने का प्रबन्ध तो बड़े विचित्र तरीके से किया गया था। ब्रामने-सामने के दो कमरे कुछ नीचे बौर उसके बाद के दो कमरे कुछ ऊँवे; इस प्रकार १२-१२ कमरों की एक-एक पंक्ति में ६-६ कमरे कुछ निचाई ग्रीर ६-६ कमरे कुछ उँचाई पर ये। कमरों में सोने के लिए जो पलँग ये वे मय बिस्तर के, जिसमें गहा, तिकये, श्रोड़ने की चादर, कंबल सब कुछ था, कमरों की निचाई तथा उँचाई के बीच की जो पोल थी उसमें रहते, सोने के समय नीचे के कमरों में वे खिच बाते बैठने की सीट के ऊपर तक और उँचाई के कमरों में ऊपर से खिचते बैठने की सीट पर, तब पोल के भीतर पर पसारने के लिए स्थान हो जाता । बहुत प्रयत्न करने पर भी इस सोने के प्रबन्ध का जो वर्रान मैंने किया है उससे भी इस प्रवन्ध का ठीक समक्ष सकना कठिन होगा। वह तो जैसा मेंने ऊपर लिला है, एक विचित्र ही प्रवन्य था। उसकी तस्वीर मिली नहीं और वह इतारी भी जाती तो भी ठीक न उतरती। ब्योरे में उसका शायद नक्शा ही बन

सकता है। सोने और बैठने के इस प्रबन्ध के सिवा नित्य की आवश्यकता की कोई ऐसी चीज न थी जो उस ४ फुट ६ इंच लम्बे और ३ फुट ६ इंच चौड़े कमरे में न हो। कमोड उसमें था। जूते रखने का बॉक्स उसमें था। हाथ-मुंह घोने का बतंन उसमें था। पीने के ठण्डे पानी का अलग प्रबन्ध और हाथ-मुंह घोने के ठण्डे और गरम पानी का अलग। इसके सिवा बिजली के सेफ्टोरेजर का प्लग, पंखा, एअर-कंडीशन करने का स्विच, रही फॅकने का खाँचा, रही ब्लेड फॅकने का घर, वो आइने, कपड़े टाँगने की खूंटियाँ, तेज रोशनी, रात की मही रोशनी, नौकर बुलाने की घंटी एश-ट्रे सभी कुछ तो था। कमरे की अचल सम्पत्ति के सिवा पानी पीने के सैलोलाइट के गिलास, कमोड का कागज, माचिस की डिब्बी, चार तौलिये, साबुन, स्त्री किये हुए कपड़े टाँगने के हैगर, यह सब चल सम्पत्ति भी थी। रेल के इस नवीनतम डब्बे का नाम डप्लेक्स रूमेट है।

इस सिलसिले में कैनेडा की रेलों का भी कुछ हाल लिखना अनुपयुक्त न होगा।

कैनेडा में दो मुख्य रेलें हैं—एक 'कैनेडियन नैशनल' और दूसरी 'कैनेडियन पैसिफिक'। पहली सरकारी है और दूसरी कम्पनी की। भारत की जी, आई. पी. और बी. बी. एण्ड सी. आई. के सद्श कई जगह दोनों लाइनें भी है। कैनेडा की रेलों में दो क्लास हैं—एक फस्ट क्लास और दूसरी कोच क्लास। दोनों क्लासों में बैठने की जगह मिलती है, सोने के लिए अलग जगह लेकर उसका किराया पृथक् रूप से देना पड़ता है। कोच क्लास को टूरिस्ट क्लास भी कहते हैं। दोनों दरजों के किराये में कोई बहुत अल्तर नहीं है।

कैनेडा की रेलवे लाइनों की लम्बाई ५७,६६७ मील है। इससे अधिक लम्बी रेलवे लाइनें अमेरिका और रूस केवल इन दो ही देशों में हैं जिनकी जनसंख्या कैनेडा की जनसंख्या से कहीं अधिक है।

कैनेडा में रेलवे लाइनें विछाने पर बहुत अधिक खर्च आया, किन्तु उनके बन जाने से अब दूर-दूर के प्रदेशों का सामान आ-जा सकता है। इन रेलों के भाड़े की दर दुनियां के कितने ही देशों की दरों से कम है।

ता॰ ३ की शाम को हम क्यूबेक से रवाना हुए थे। ता॰ ४ के तीसरे पहर ४ बजे हम बोरडन पहुँचे। बोरडन से चारलोटी टाउन जाने के लिए हमें समुद्र का ६ मील का मार्ग पार करना पड़ता था। यह हिस्सा एक नाव पार करती है, जिसमें इंगलिश-चेनल के सद्श पूरी ट्रेन के डब्बे लव जाते हैं। इस नाव में १६ मालगाड़ी के डब्बे, द सवारीगाड़ी की बोगियाँ, ६० मोटरें और ६५० मुसाफिर एक साथ समुद्र के एक पार से दूसरे पार पर उतारे जाते हैं। जाड़े के दिनों में समुद्र के इस

कामनवैल्य पार्लियामेन्टरी परिषद् के पूर्व के आठ दिन मीलों वाले देश में १४४

हिस्से में बरफ बहुत रहता है। यह नाव बरफ को तोड़ते हुए भी चलती है स्रौर कहा जाता है कि बरफ को तोड़ते हुए चलने वाली दुनियां की यह सबसे बड़ी नाव हं। इतना बोभा ढोने और बरफ को तोड़ने वाली शक्तिशाली नाव को 'शिप' जहाज की संज्ञान देकर 'फेन्नरी' नाव की संज्ञा में ही रखा गया है। इंगलिश चैनल की ट्रेन नाव द्वारा किस प्रकार उतरती है यह देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर पैरिस से लन्दन वायुयान से जाने के कारण में उसे न देख सका था। यहां उसे देख लिया। ग्रोर जब उसे में देख रहा या तब मुक्ते याद ग्रायी हिन्दी की एक कहावत--- 'कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर'। यहाँ तो पूरी रेलगाड़ी ही नाव पर लब-कर जा रही थी। रेल से उतर हम लोग इस नाव के ऊपरी डंक पर पहुँचे। बैठने का सुन्दर कमरा, रेस्टरां, दूकानें ब्रादि सभी उस नाव पर थीं। ब्राज एक ब्रीर दृश्य दर्शनीय था। नाव के चारों स्रोर समुद्री पक्षी जिन्हें स्रंप्रेजी में 'सी गल्स' कहते हैं उड़ रहेथे। ये भुण्ड में थे। कभी इनका भुण्ड का भुण्ड उतरकर पानी में बैठ जाता ब्रौर कभी नाव पर मेंडराने लगता। इनमें सफेद ब्रौर भूरे दोनों रंग के पक्षी थे। जब ये नाव पर मॅडराते तब कई तो अपने दोनों पंख फैलाकर बिना पंखों को हिलाये-डुलाये या फटफटाये हवा में स्थिर खड़े-से रहते जैसे कोई बड़ा अच्छा तैराक बिना हाथ-पैर हिलाये कभी-कभी पानी पर स्थिर लेटा रह जाता है। हवा में इन समुद्री पक्षियों की पंख फैलाकर स्थिर ग्रवस्था देखने योग्य थी।

लगभग ६ बजे पूरे चौबीस घण्टे की रेल की यात्रा कर हम चारलोटी टाउन स्टेशन पर पहुँचे । यद्यपि हम २४ घण्टे यात्रा कर चुके थे, पर हमें कोई खास बकावट न मालूम हो रही थी । इसका कारण रेल में यात्रा के सारे सुभीते, भोजनों की प्रवस्था ग्रादि था । रेल के उच्चे ऐसे बन्द बने हुए थे कि उच्चे के भीतर न घूल जाती थी और न कोयला । पर इस प्रकार के उच्चे का प्रवन्ध कैनेडा के सब्ध ठन्डे देश में ही सम्भव है, भारत के सब्ध गरम देश में नहीं । भारत में तो एग्रर कण्डीशन उच्चों में ही यह इन्तजाम हो सकता है ।

चारलोटी टाउन स्टेशन पर उस प्रान्त के प्रधान मंत्री तथा सन्य मंत्रियों ने हम लोगों का स्वागत किया स्रोर हम लोग चारलोटी टाउन होटल में ठहराये गये। दूसरे दिन प्रिंस एडवर्ड झाइलंड तथा वहां की कुछ चीजें हमें दिलायी गर्यो।

प्रिस एडवर्ड ब्राइलेंड कैनेडा का उद्यान द्वीप माना जाता है।

सबसे पहले हम यहाँ के प्रान्तीय पालियामेन्ट भवन को गये जहाँ यहाँ के प्रधान मंत्री ने हमारा स्वागत किया। यद्यपि पालियामेन्ट भवन में कोई खास बात न यो बरन्तु इसका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बड़ा था। सन् १८६४ की पहली सितम्बर को इसी भवन के एक आलय में कैनेडा के अनेक प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने जमा होकर

वर्तमान संयुक्त कंनेडा को जन्म दिया था ।

१८६४ में नीवास्कोशिया, प्रिस एडवर्ड ब्राइलेंड और न्यू विसंविक की सरकारों ने चारलोटी टाउन में एक सभा बुलायी। उत्तर और दक्षिए कैनेडा जो यूनियन कानून के अधीन पहले ही संयुक्त हो सके थे उनसे सम्मेलन में कंनेडा-संघ की स्थापना के बारे में अपने विचार बताने को कहा गया था। इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि जो कनकंडरेशन बनाया जायगा वह ब्रिटेन के ढंग का होगा। उसकी एक लोक-सभा होगी और एक सेनिट।

अन्त में १६६७ में न्यू जिसंविक, नोवास्कोशिया, ओंटारियो ने मिलकर एक संघ बना लिया। धीरे-धीरे कैंनेडा का बड़ी तेजी से विस्तार होने लगा। १८७० में मन्टी-भोवा और १६०५ में ससकेचवान और एलवटी उसमें सम्मिलित हो गये। १६४६ में न्यूफाउंडलेंड कैनेडा का दसवां प्रान्त बन गया।

कंनेडा के कनफेडरेशन बन जाने के बाद उसका विकास भी तेजी से होने लगा। केनेडा के पहले प्रधान मंत्री सर जॉन कंकडोनाल थे। विदव-व्यापी गत दोनों युद्धों में कंनेडा ने ब्रिटेन श्रीर मित्रराष्ट्रों का साथ दिया श्रीर एक शानदार ढंग से।

पालियामेन्ट हाउस से हम यहाँ के प्रधान मंत्री का फार्म देखने चले। प्रधान मंत्री स्वयं हमारे साथ गये । उन्होंने सारा फार्म खद हमें दिखाया । यह फार्म मह्यतः डेरी-फामं है। करीब ३५० एकड़ रकवा है ग्रीर कूल जमीन में घास तथा गायों के लाने की जई, जब इत्यादि बस्तुएँ पंदा होती हैं। फार्म में द० गायें है सब-की-सब हालस्टीन नस्ल की । गायें श्रीर सांड दर्शनीय हैं । बड़े-बड़े थनों वाली हारीर में भरी-पूरी गायों के में तो दर्शन ही करता रह गया। यहां की एक गाय को दुनियां की सर्वश्रेष्ठ गाय मानकर प्रमाश-पत्र दिया गया था। यह गाय प्रत्येक दिन ६ गैलन याने ६० पाउण्ड दूध देती है। जिस वर्ष इसे दुनियाँ की सर्वश्रेष्ठ गाय होने का प्रमारा-पत्र मिला था उस साल वर्ष भर में इसने पच्चीस हजार गैलन दूध दिया था। गायों के ब्रतिरिक्त इस फार्म में मुर्गी, लोमड़ी श्रीर मिक के फार्म भी हैं, पर महबत: यह है डेरी फार्म । जब मेंने स्दयं प्रधान मंत्री से यह पूछा कि इस फार्म में ब्रापकी कितनी पंजी लगी है तब उन्होंने सकुचते-सकुचते बताया कि केनेडा के दो लाख डालर याने करीब दस लाख रुपया और इसके बाद जब मेंने पूछा कि इस फार्म की ग्रामदनी क्या है तब उन्होंने कहा कि ग्रामदनी काफी ग्रच्छी है। पर वे ग्रामदनी लेते नहीं हैं, इसी फार्म में लगाते जाते हैं, जो बेंक में रुपया रखने से कहीं ग्रच्छा है। फामं की बामदनी मुख्यतः दूध, मक्खन ब्रीर जानवरों की विकी से है। कुछ ब्राय मिंगयों के तथा लोमड़ियों सीर मिकों के फार्मों से भी हो जाती है।

यहाँ के प्रधान मंत्री मुक्ते बड़े भले बादमी जान पड़े। उनका नाम है श्री

कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिपद् के पूर्व के आठ दिन भी लों वाले देश में १४७ जे वाल्टर जोन्स । अवस्था है ७४ वर्ष की, पर देखने में ६० से भी कम के जान पड़ते हैं । सन् '४५ से ये ही इस प्रान्त के प्रधान मंत्री चले आते हैं । सुना कि यह सारे प्रान्त में बड़े लोकप्रिय हैं ।

इस फार्म से हमने होटल में लौट दोपहर का भोजन किया जो प्रिस एडवर्ड द्वीप की सरकार के द्वारा दिया गया था।

दो बजे हम सरकारी फार्म देखने गये, जो अन्य फार्मों से मिलता-जुलता ही था।

सन्ध्या को यहाँ के चीफ जिस्टिस श्री कैम्बिल ग्रीर उनकी पत्नी ने अपने ग्रीध्म-निवास में हमें पार्टी दी थी। यह ग्रीध्म-निवास सबमुच ही बड़े सुन्दर स्थान पर ग्रीर बड़ी सुन्दरता से बनाया गया है। स्थल था हरो-भरी पहाड़ियों से घिरा हुगा, जिसके सामने नदी बह रही थी। निवास बना है छोटे-छोटे ग्रनगढ़ पत्थरों को जोड़कर तथा चीड़ की लकड़ी काम में लेकर। इस पहाड़ी बीहड़ से स्थल पर यह ग्रनगढ़ पत्थरों ग्रीर चीड़ की लकड़ी का निवास उस सारे दृश्य का प्रतिनिधित्व-सा करता जान पड़ता है। यहाँ हम में से कुछ प्रतिनिधि नदी में तैरे भी।

रात को भोजन 'स्टेन होम बीच इन' नामक होटल में प्रित एडवर्ड आइलैंड की धारा-सभा के सदस्यों द्वारा दिया गया, जिसके बाद हम लोग होट ह लौटे।

ता० १ को प्रातःकाल ७ बजे की रेल से हमें सेंट जान नगर की रवाना होना था। ग्रतः ४ बजे से ही लोगों ने उठकर तैयार होना ग्रारम्भ किया ग्रीर ठीक समय हम लोग चारलोटी टाउन से रवाना हो गये। प्रिस एडवर्ड होप से लौटते हुए ग्राज हमने फिर समृद्र को उसी प्रकार नाव में पार किया जिस प्रकार प्रिस एडवर्ड ग्राइलंड जाते हुए किया था। लगभग १० बजे हम केपटार मेंटायून पहुँचे ग्रीर वहां से बस पर बैठ सैकबिली का ग्राकाशवासी-केन्द्र देखा, जो कैनेडा की ग्राकाशवासी का सबसे बड़ा शार्टवेव केन्द्र है ग्रीर जहाँ से ग्रमेरिका, यूरोप, ग्रम्भीका ग्रादि देशों को १४ भाषाग्रों में बाडकास्ट किया जाता है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद ग्रव हिन्दी में भी यहाँ से बाडकास्ट करने की बात सोची जा रही है। देखें, यह विचार कब तक कार्य रूप में परिसात होता है। इस विचार को जितना ग्रधिक ग्रोत्साहन दिया जा सकता था उतना मेंने देने का प्रयत्न किया।

दोपहर का भोजन मार्जलंड्स इन में वहाँ के व्यापारी संघ द्वारा दिया गया, जिसमें श्री श्रनन्त प्रयन्त प्रयम्भार का एक छोटा-सा विद्वतापूर्ण सुन्दर भाषरण हमा।

भोजन के बाद बस से ही हम माकटन स्टेशन पर पहुँचे और करीब ४॥ वजे वहां से रवाना हो ६॥ वजे सेंट जान नगर पहुँच गये। यहाँ ठहरे एडमिरल

बीटी होटल में । कुछ देर बाद हैलीफैक्स गयी हुई हमारी टुकड़ी भी यहाँ पहुँच गयी । रात को इसी होटल में सेंट जान नगर के मेयर द्वारा हमें भोज दिया गया ।

हमारी जो टुकड़ी हैलीफैक्स गयी थी वह सेंट जॉन से ता० १ की ही रात को, रात के भोजन के बाद, फंडरिक्शन नामक नगर को चली गयी, पर हमारी टुकड़ी रात को सेंट जॉन नगर में ही ठहरी। रात को हम नगर घूमने निकले। कैनेडा के ग्रन्य नगरों के समान ही यह नगर था। कोई नयी बात यहाँ नहीं थी। ग्राबादी वी ४४,६०३।

दूसरे दिन प्रातःकाल हम भी सेंट जॉन से फंडरिक्शन के लिए बसों में रवाना हुए। सेंट जॉन से फंडरिक्शन लगभग ८० मील था। पूरे रास्ते के दोनों स्रोर हरा-भरा कैनेडा का भूभाग देखने को मिला, जैसा हम स्रव तक देखते सा रहे थे।

दोपहर को १२ बजे हम फ्रंडरिक्शन पहुँचे और वहाँ के लार्ड बेदर बुक होटल में ठहरे जहाँ हमारी हुं जीफैक्स वाली टुकड़ी पहले से ही ठहरी हुई थी। हमारे पहुँचते ही प्रतिनिधियों की दोनों टुकड़ियाँ मिलकर यहाँ के प्रान्तीय पालियामेन्टरी भवन को गर्यों, जहाँ इस प्रान्त के प्रधान मंत्री और पालियामेन्ट अध्यक्ष ने हमारा स्वागत किया। पालियामेन्ट का भवन एकदम मामूली था और उसका कोई प्रभाव मन पर न पड़ता था।

पालियामेन्ट भवन से यहाँ का एक प्रसिद्ध गिरजाघर देख हम यहाँ का सरकारी फार्म देखने गये जहाँ हमारे दोपहर के भोजन की पिकनिक लंच के रूप में व्यवस्था थी। मांसाहारी भोजन के सम्बन्ध में तो में कुछ नहीं जानता, पर शाकाहारी भोजन में झाज मक्के के भुट्टे एक विशेष वस्तु थी। खूब भरे हुए पीले दानों के मोटे-मोटे उबले भुट्टे, कितने मुलायम थे। उबालने के बाद मक्खन लगाकर उनकी मुलामियत और बढ़ायी गयी थी। इस प्रकार के मक्के के भुट्टे सन् १६३८ में मैंने दक्षिण श्रफीका के एक भोज में खाये थे, इसके बाद कभी नहीं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ने ये भुट्टे खूब रुचि से पेट भरकर खाये। आज का यह वनभोजन सचमुच ही अनेक दृष्टियों से अपनी एक विशेषता रखता था।

यहाँ हमें कैनेडा की खेती के सम्बन्ध में कुछ बातें मालूम हुई । यहाँ गेहूँ का ऐसा बीज निकाला गया है जिसमें गेरुप्रा नहीं लगता । गेहूँ के साथ ही प्रालू भी यहाँ बहुत होते हैं और प्रालू का भी ऐसा बीज निकालने का प्रयत्न हो रहा है जिसमें कोई बीमारी न लगे । कैनेडा की प्रालू की उपज संसार में सबसे प्रधिक होती है । बरफ के कारण साल में यहाँ प्रालू की एक ही फसल होती है । की एकड़ २४००० से ३६००० पाउण्ड प्रालू निकलता है । इस फार्म का बगीचा भी बड़ा सुन्दर है । कैनेडा

कामनवैल्थ पालियामेन्टरी परिषद् के पूर्व के आठ दिन भीलों वाले देश में १४६

में यह ऋतु ऋतुराज थी, अतः फूले हुए फूलों की सारे उद्यान में भरमार थी। दो नये पीधे यहां देखने को मिले जो अब तक कहीं न देखे थे। एक की थी बागड़। इसकी पत्तियां चीड़ के वृक्षों की पत्तियों के समान थीं, पर खूब घनी और उन पत्तियों में बड़ी तेज सुगन्ध थी। दूसरा पौधा था एक ऊँचा पूरा वृक्ष, जिसमें छोटी-छोटी मकोह के सद्श पर एक दम सुखं फूलों के अगरिगत भुक्के लगे हुए थे। इन लाल भुक्कों की संख्या वृक्ष की हरी पत्तियों से भी अधिक थी। मुक्के इस फार्म में जगमोहनदास का स्मरण आया। यदि वे साथ होते तो इस फार्म के सम्बन्ध में न जाने कितनी बातें नोट करते और अपने कैमरा के रंगीन फिल्म में यहां की विकसित कुसुमों से भरी क्यारियों और तरवरों की न जाने कितनी तस्वीर उतारते।

फामं से हम लोगों में से कुछ तो वापस होटल चले गये और कुछ यहां का विश्वविद्यालय देखने गये जो कैनेडा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। खाजकल छुट्टियों के कारण यह विश्वविद्यालय बन्द था इसलिए हम इसकी इमारतें भर देख सके, जिनमें कोई खास बात न थी।

विश्वविद्यालय से हम यहाँ की कृषि-प्रदर्शनी देखने चले, जो ब्राजकल यहाँ हो रही थी। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन की वस्तुएँ तो कम थीं पर मनोरंजन की ग्रधिक। प्रदर्शनी क्या यह एक तरह का मेला था, जहाँ हमें नये कैनेडा की नयी मानव-जाति का उत्साह पूर्ण और अल्हड-सा जीवन देखने को मिला । प्रदर्शनी की वस्तुओं में नाना प्रकार के शाक-भाजी, फल-फुल ब्रादि थे। सब वस्तुएँ हमारे देश के ही सदश, कोई इनमें नयी चीज हमें न दिखी। कुछ हाथ की कारीगरी की वस्तुएं थीं, सबकी सब नितान्त साधारए। खेती की मशीनरी सबसे अधिक थी, पर यह मशीनरी भी हम अपने देश में कहीं-न-कहीं देख चके थे। मनोरंजन की वस्तुग्रों में ग्रधिकतर भौति-भौति के भूले थे, जैसे प्राय: कानिवाल में होते हैं । पूरी प्रदर्शनी में हमें नयी चीज केवल एक दिखी, वह थी एक नट का तमाशा । इस खेल को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्टा थी, इस प्रान्त के लैपिटनेंट गवर्नर भी आये हुए थे। तमाशे का आरंभ महिलाओं और पुरुषों के एक समूह द्वारा बजाते हुए वाद्यों से हुन्ना । चूँकि गान न था, जिसे हम न समऋ सकते थे, और रागिनयाँ वाद्यों द्वारा निकल रहीं थीं, इसलिए बाज का यह बाद्य हमें बड़ा सुहावना लगा । इसके बाद नट का प्रदर्शन हुन्ना । यह नट नीले चमकदार रेशमी कपड़े पहने हुए था। उस पोशाक में उसका खुला हुन्ना गुलाबी चेहरा ग्रीर हाय-पर बड़े मुन्दर दिखते थे। नट एक भूनती हुई नसेनी से कोई चालीस फुट ऊँचे एक ऐसे स्थल पर चढ़ा, जिसमें कोई दो इंच मोटे और लगभग चालीस फुट लंबे एक नल के बीचों बीच कोई पाँच-छः फुड चौड़ा तार का एक घेरा बना हुया था। इस घेरे में सात-ब्राठ फुट का कोई एक इंच नल का एक उंडा, तार की एक कुरसी, एक बाइसिकिल, किरमिच के धूटने तक ऊँवे जूते और चेहरे को ढाँकने का एक कनटोपा टँगे हुए थे। यह नट पहले तो उस चालीस फुट लम्बे नल पर इधर से उधर और उधर से इधर चला, फिर उस नल के डंडे को ले कई कियाएँ कीं। इसके बाद उस कुरसी पर बैठ इधर से उधर और उधर से इधर बैठे-बैठे घूमा। फिर बाइसिकिल हैंडिल छोड़ आगे और पीछे कई प्रकार से चलायी। अन्त में उसने उस कनटोप से चेहरा मय आंखों के अच्छी तरह ढाँक, उन किरमिच के जूतों को पहन उस नल के डंडे को हाथ में ले कई तमाओं बताये। इस प्रदर्शन का अन्त उस नट ने किया उस नल पर सिर के बल खड़े होकर। इस सारे खेल में कई बार वह गिरते-गिरते बचा। यदि वह चालीस फुट ऊपर से गिरता तो बेचनेवाला न था, क्योंकि नीचे न तो कोई जाली ही लगी थी और न रेत अथवा पानी ही भरा था। किसी तरह का डर उसे छू न गया था। पर उसका खेल देखने बाले दर्शक भयभीत थे। जब-जब वह गिरने के निकट पहुँचता, दर्शकों के बीच चीख-चिल्लाहट होती। हम सबको हर क्षण जान पड़ता कि वह गिरा अब गिरा। तमाओं के अन्त में लेफिटनेंट गवनंर ने और हम सभी ने एक स्वर से यह कहा कि नट का ऐसा प्रदर्शन इसके पहले किसी ने कहीं न देखा था।

१।। बजे हम होटल लौटे और सन्ध्या के भोजन के बाद स्टेशन चल दिये जहाँ से हमारी स्पेशल ट्रेन दा। बजे रात को ग्राँटवा रवाना होती थी। स्टेशन पर प्रायः सभी को लन्दन से जाने वाले स्पेशल प्लेन की याद ग्रायी। ग्रनेक ने एक दूसरे से मुस्कराकर कहा कि स्पेशल प्लेन की लीला तो हम देल चुके हैं ग्रव देलना है कि स्पेशल ट्रेन की तो कोई नयी लीला नहीं होती। पर धन्यवाद है भगवान् को कि बिना किसी नयी लीला के दूसरे दिन दोपहर को हम ग्राँटवा पहुँच गये। ग्राज सितस्वर की ७ तारील थी। कल से कामनवंत्य पालियामेंन्टरी कानकेन्स का काम शुरू होने वाला था, जिसके लिए यथांथं में हम यहाँ ग्राये थे।

ता० ३० अगस्त की रात को हमने इस भीलों वाले देश में पैर रखा था। इस एक सप्ताह में हम इस देश के ओटारियो, क्यूबेंक और प्रिंस एडवर्ड आइलेंड इन तीन प्रान्तों में घूमे। इस यात्रा में हम ने इस हरे-भरे देश के कितने नगर, कितने कस्बे, कितनी चीजें, कितना जीवन देखा।

श्रांटवा पहुँचते ही सबसे पहले मेरा ध्यान जिन दो वस्तुयों ने आर्कावत किया उनमें पहली थी वह होटल जिसमें श्रांटवा में हमारे ठहरने की ध्यवस्था की गयी थी। इस होटल का नाम था शेटू लारियट। होटल की विशालता, भव्यता, सकाई श्रांदि चीजें तो दर्शनीय थी हीं, इस दौरे में हम जितने होटलों में ठहरे उन सबसे इन सभी बातों में यह होटल शायद आगे था, पर सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान गया वह थी इस होटल का रेलवे स्टेशन से सम्बन्ध। आंटवा के मुख्य स्टेशन और इस होटल के

कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिपद् के पूर्व के आठ दिन कीलों वाले देश में १६१

बीच केवल एक सड़क थी और इस सड़क के नीचे से सुरंग के रूप में स्टेशन से होटल तक एक रास्ता आया था। स्टेशन से विना किसी सड़क आदि को पार किये यात्री मय बड़े से बड़े सामान के इस होटल में आ सकते थे। मालूम हुआ कि यह होटल तथा कैनेडा के सभी मुख्य स्थानों के होटल रेलवे के हें और रेलवे के प्रबन्ध में ही चलते हैं। दूसरी बात जिस पर ध्यान पहुँचा वह थी तारों की दर। यहां के तारों में जहाँ तार भेजा जाता है उस स्थान का पता चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस पते के शब्दों और भेजने वाले के नाम के दाम नहीं लगते।

आगे चलकर हमने अमेरिका में भी इसी प्रकार के होटल देखें।

second the firement and the same recent flee found to exclusive

all & the man who the first from it would be to entire all

we would be a server and the of any profession on a finding a femilia of

water to the first feet feet and water to be to be the total and be total to be freed

they provide unit as a set of the court of the property . The

The second section of the party of the party

le figures a servicion en con voca e constituir de la refici de la constituir de la constit

who are the part of the property of the party of the part

er ben wieder mill von mich wird fich nie is jedie fie politiet

transport to a property to be a property

## कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिषद्

कामनवैत्य पालियामेन्टरी परिषद् का ग्रिधिवेशन ता० ८ सितम्बर से १३ सितम्बर तक होने वाला था।

कामनवैल्य पालियामेन्टरी परिषद् का यह अधिवेशन लगभग दो वर्षों के अन्तर से होता है। न्यूजीलेंड का अधिवेशन सन् '४० के २६ नवम्बर से १ दिसम्बर तक ६ बिन चला या। यह अधिवेशन भी उतने ही दिन के लिए रखा गया था। परन्तु अन्तर यह या कि न्यूजीलंड के ग्राधिवेशन में पहले दिन को छोड़ शेष पाँच दिनों में पाँच विषयों पर विचार हुम्रा था, यहाँ हुम्रा तीन विषयों पर । न्युजीलेंड में जिन पांच विषयों पर विचार किया गया या वे थे-(१) कामनवैल्य देशों का ग्रायिक सम्बन्ध श्रीर विकास, (२) पालियामेन्ट-प्रथा के श्रनुसार चलने वाली सरकारें, (३) प्रशान्त-महासागर के देशों का सम्बन्ध ग्रीर सुरक्षा, (४) कामनवैल्य देशों में एक देश से दूसरे देश में जनसंख्या का तबादला श्रीर (४) वैदेशिक नीति। कैनेडा में होनेवाली परिषद् के तीन विषय थे-(१) ब्राबादी का तबादला, (२) ब्राधिक सम्बन्ध ब्रौर (३) अन्तर्राब्दीय विषय तथा सुरक्षा । न्यूजीलंड की परिषद् का प्रशान्त महासागर के देशों का सम्बन्ध ग्रौर वंदेशिक नीति यहाँ के ग्रायिक सम्बन्ध ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय विषय तथा सुरक्षा के अन्तर्गत आ गये थे, परन्तु पालियाबेन्ट प्रया के अनुसार चलनेवाली सरकारें इस विषय पर कोई विचार-विनिमय नहीं रखा गया अर्थात् न्यूजीलेंड की परिषद् के पाँच विषयों में से चार विषयों पर ही यहाँ विचार होनेवाला था। एक बात यहाँ स्रोर होनेवाली थी। न्यूजीलंड की परिषद् की तीसरे दिन स्रोर पाँचवें दिन की कारंवाई ब्रखबार वालों के लिए लोल दी गयी थी। यहाँ की सारी कार्रवाई गोपनीय रहनेवाली थी। इसका कारए। यह सुना गया कि न्यूजीलंड की परिषद् में मेरे भाषए। पर जो दक्षिए अफ्रीका के एक प्रतिनिधि के उठकर जाने का सारे संसार के अखबारों में प्रचार हुआ वैसी इस बार यदि कोई घटना हो जावे तो उसका प्रचार न होने पावे।

न्यूजीलंड की परिवर् में भाग लेने ब्रिटेन, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिए अफ्रीका यूनियन, भारत, पाकिस्तान, लंका, दक्षिए रोडेशिया, जनायका, बरमूडा, बारबेदौस, बाइमन्स, गोल्डकोस्ट, ब्रिटिश गायना, उत्तर रोडेशिया, मारीशस, सिंगापुर, ब्रिटिश हाँडुरास, बिंडवार्ड ब्राइलेंड, नाइजीरिया, मलाया फंडरेशन ग्रौर न्यूजीलेंड—इन २२ देशों के प्रतिनिधि ग्राये थे। इनकी संख्या इस बार बढ़ गयी थी। इस परिषद् में भाग लेने ब्रिटेन, कैनेडा, ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दक्षिण ग्रफीका यूनियन, भारत, पाकिस्तान, लंका, दक्षिण रोडेशिया, माल्टा, जमायका, बरमूडा, बारबंदौस, बाइमन्स, ट्रिनीडाड ग्रौर टोबागो, गोल्डकोस्ट, नाइजीरिया, ब्रिटिश गायना, मारीशस, कीनिया, उत्तरी रोडेशिया, सिंगापुर, ब्रिटिश हाँडुरास, बिंडवार्ड ग्राइलेण्ड, मलाया फेडरेशन, ग्रौर गेम्बिया इन २६ देशों के प्रतिनिधि ग्राये। एक बात ग्रौर हुई। इस परिषद् में हिस्सा लेने ग्रमेरिका ग्रौर ग्रायलंड ने भी प्रतिनिधि भेजे यद्यपि ये दोनों देश कामनवंत्त्य एसोसियेशन को सहयोग देने के लिए पूप बनवाये थे ग्रौर इन पूपों के प्रतिनिधि कैनेडा ग्राये थे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल समेत इस परिषद् में १०८ प्रतिनिधि सम्मिलित हए।

परिषद् के इस अधिवेशन की कार्रवाई ता० द सितम्बर को कैनेडा के पालिया-मेन्ट हाउस के सीनेट चैम्बर में ब्रारम्भ हुई। एसोसियेशन के सभापति ब्राजकल ब्रास्ट्रेलिया के मंत्री श्री हैरोल्ड होल्ट थे। उन्होंने सभापति का ब्रासन ग्रहण कर ब्रापने भाषण में गत वो वर्षों के कार्य का सिहाबलोकन कराया। उन्होंने जो कुछ कहा उसके सारांश की वही बातें यहाँ दी जा सकती हैं जो एसोसियेशन के मंत्री सर हावर्ड डैगविल पत्रों में प्रकाशनार्थ दे चुके हैं, क्योंकि परिषद् की कार्रवाई गोपनीय थी।

सबसे पहले माननीय श्री होल्ट ने उपस्थित प्रतिनिधियों का श्रीभवादन किया श्रीर कहा कि सम्मेलन के झायोजन के लिए कैनेडा सरकार ने जो सहयोग दिया है उसके लिए में उसे घन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात् उन्होंने संस्था के इतिहास श्रीर उद्देश्य बताये। श्री होल्ट ने कहा—यद्यपि इस संस्था का सूत्रपात १६११ में सम्नाट् पंचम जाजं के राजतिलक समारोह के अवसर से मानना चाहिए किर भी चूंकि मेरा जन्म १६० द का है और में इस तिथि को बराबर स्मरण रखता हूँ, में निवेदन करता हूँ कि उस वर्ष बिटिश साम्राज्य की कुल जनसंख्या का केवल दस प्रतिशत भाग खुदमुख्तार अथवा स्वाधीन था। उस समय बिटिश साम्राज्य की जनसंख्या ४५ करोड़ थी जिसमें अपने आप अपना शासन करनेवालों की कुल संख्या साढ़े चार करोड़। १६४६ में यह अनुपात ६० प्रतिशत हो गया। इस वर्ष बिटिश कामनवैल्थ की जनसंख्या ५५ करोड़ थी जिसमें से खुदमुख्तार लोगों की संख्या ४६ करोड़ हो गयी। कहना न होगा कि १६०६ से १६४६ तक चालीस वर्ष में अनेक क्रांतिकारी वैधानिक कदम उठाये

गये, जिनके कारए ही यह सफलता प्राप्त हो सकी।

१६४८ के बाद की प्रगति बताते हुए श्री होल्ट ने कहा कि उस समय सम्मेलन में भाग लेनेवाली विभिन्न देशों की संसद् संख्या ३६ थी और अब इस सम्मेलन में ४८ है।

श्री होल्ट ने श्रागे चलकर कहा कि कामनवैल्य की परिभाषा करना सरल कायं नहीं है, किन्तु एक बात तो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है श्रीर वह यह कि कामनवैल्य एक परिवार के समान है जिसके समान ग्रादर्श, समान उद्देश्य श्रीर समान हित हैं। कामनवैल्य के सदस्य देश सामाजिक न्याय श्रीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताश्रों में विश्वास करते हैं श्रीर मानते हैं कि इन ग्रावशों को उस संसदीय लोकतन्त्र-परम्परा की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जो संसार ने संसदों की जननी ब्रिटेन की संसद् से पायो है। कामनवैल्य का दूसरा ग्राघार मूल सिद्धान्त यह है कि विश्व-भातृत्व की भावना कोरी कल्पना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भी विभिन्न जातियों के, विभिन्न परम्पराश्रों के, विभिन्न वर्मों के लोग उपस्थित हैं।

जो कुछ ग्रव तक हो चुका है उस पर सन्तोष प्रकट करते हुए श्री होल्ट ने मत प्रकट किया कि ग्रभी बहुत कुछ काम होना बाको है। उन्होंने कहा कि हम सबके सामने निरन्तर जटिलताएँ रहती है। ग्राधिक ग्रीर व्यापारिक समस्याएँ तथा शांति- सुरक्षा का सवाल भी सदा हमारे सामने रहता है।

श्री होल्ट ने कहा कि इंगलेंड ग्रीर भारत जैते कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उनके साधनों की अपेक्षा अधिक है श्रीर कैनेडा, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलेंड आदि देश ऐसे हैं जिनके साधनों की तुलना में उनके पास मनुष्य-शक्ति का अभाव है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को एक समुचित योजना के आधार पर सुधारना सम्भव है।

श्री होल्ट ने कहा कि हम इस सम्मेलन में कामनवैल्य के प्रति श्रीर गहरी श्रास्था लेकर जायें श्रीर बृढ़ निश्चय करें कि उसे श्रीर श्रीवक सफल बनायेंगे।

अपने भाषा के अन्त में भी होल्ट ने कैनेड़ा के हाउस आँफ़ कॉमन्स के अध्यक्ष भी एली ब्योरेगार्ड को सभापति का आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की।

न्यूजीलंड की परिषद् के सदृश ही यहाँ भी हर दिन के अधिवेशन के भिन्न-भिन्न अध्यक्ष होनेवाले थे और बहुत की भी वंसी ही व्यवस्था रहनेवाली थी अर्थात् हर दिन की बहुत का प्रातःकाल एक महाशय और भोजन के बाद तीसरे पहर एक अन्य महाशय उद्घाटन करें। वे प्राधा घण्टा बोलें। इन दो वक्ताओं के अतिरिक्त यथा-सम्भव हर अतिनिधिमंडन की ओर से एक-एक वक्ता बोले। इन्हें पन्द्रह मिनट का समय मिलें। अन्त में जिन सज्जन ने प्रातःकाल का उद्घाटन-भाषण दिया हो उनके संक्षिप्त भाषरण के पश्चात् उस दिन की कार्रवाई समाप्त हो । इन परिषदों में केवल विचार-विनिमय होता है कोई प्रस्ताव ग्रांदि नहीं।

पहले दिन आबादी के तबादले पर बहस निश्चित की गयी थी। प्रातःकाल का उद्वाटन-भाषए। न्यूजीलंड के प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री विलक्षेड हेनरी फौरचून देनेवाले थे ग्रीर तीसरे पहर का उद्घाटन-भाषए। भारत के श्री मावलंकर जी। ग्राबादी के तबादले पर ही न्यूजीलंड में में बोला था। वधौं से मेरा यह विषय रहा था ग्रतः ग्राज ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ग्रीर से में भी बोलनेवाला था।

यहाँ भी आज के अधिवेशन की वही कार्यवाही लिखी जा सकती है जो सर हावर्ड पत्रों को दे चुके हैं।

धाज के सभापित जी ने एक अत्यन्त संक्षिप्त भाषण दे आज की कार्रवाई का उद्घाटन करने वाले श्री विलक्षेड हेनरी कौरचून को उद्घाटन-भाषण देने के लिए बुलाया।

श्री फौरचून का भावरण श्राधा घण्टे चला श्रीर उन्होंने ग्रपने भावरण में कहा— न्यूजीलेंड के पास एक लाख वर्गमील भूमि है श्रीर वहाँ की श्राबादी कुल बीस लाख है। हमें न्यूजीलेंड के विकास के लिए बाहर से 'उचित किस्म' के व्यक्ति चाहिए।

श्री फौरचून ने कहा कि बिटेन का पुनर्निर्माण होना चाहिए। उन्होंने अपने सारे भाषण में न्यूजीलंड की सफलताओं के ही पुल बाँधे। उन्होंने कहा कि लड़ाई के बाद से ४० हजार लोग न्यूजीलंड में आ बसे हैं और इस वर्ष हम बीस हजार और बुलाना चाहते हैं।

इसके बाद दोपहर के भोजन के लिए उठने तक छः भावरण ग्रौर हुए ग्रौर भोजनोपरान्त श्री मावलंकर का उद्धाटन-भावरण हुग्रा। श्री मावलंकर ने कहा—

में अध्यक्ष के शुभ संकल्पों और उनके विचारों की सराहना करता हूँ और उनसे बहुत हव तक सहमत हूँ। पर व्यवहार रूप में बैसा ही नहीं होता जैसा हमने आवशं अपने सामने रखा है। जहां तक आवादी के तबादले की बात है में मानता हूँ कि कुछ हद तक उसे सीमित करना अनिवार्य है, किन्तु यह भी आवश्यक है कि जाति, रंग अथवा धमें के आधार पर भेदभाव न बरता जाय। हमारा उद्देश्य राष्ट्रों को एक सुत्र में पिरोना है और इसके लिए हमें समान स्तर का लक्ष्य सामने रखना होगा। उन्होंने कहा कि आवादी के तबादले के सम्बन्ध में में यह बता देना चाहता हूँ कि आरम्भ से ही सद्व्यवहार होना आवश्यक है।

दूसरी बात श्री मावलंकर ने यह कही कि विदय-शांति के नारे के साथ विदय-प्रगति का नारा भी जड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं पृथक् नहीं। विदय- शांति के लिए परमावश्यक है कि दुनियाँ के सभी देशों की प्रगति भी हो। जब तक विषमता रहेगी संघर्ष का कारण भी बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि पिश्चमी देशों के विकास और उनके रहन-सहन के उच्च स्तर की हम बड़ी सराहना करते हैं, किन्तु एशिया के तथा संसार के अनेक अन्य भागों के देश दिलत हैं और पिछड़े हुए हैं। इसलिए स्थायी हल ढूँढ़ने के लिए हमें इस विषमता को भी दूर करना होगा और एक समान स्तर की नींव डालनी होगी। उन्होंने कहा कि साम्यवाद की रोकथाम के लिए इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करने से साम्यवाद स्वयं निष्क्रिय हो जायगा।

श्रन्त में श्री मावलंकर ने कहा कि कामनवंत्थ का आधार न्याय होना चाहिए और रंग, धमं व जाति का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। उन्होंने कहा — श्रध्यक्ष ने जो श्रादर्श अपने भाषएं में रखे थे उनसे मुक्ते जितना हवं हुआ था उतनी ही मुक्ते कुछ सदस्यों के भाषएं। से निराशा हुई। आशा है कि कई चुभती हुई बातें कहने के लिए श्राप मुक्ते क्षमा करेंगे और यह मानेंगे कि श्रपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना मेरा भी कर्तव्य था।

श्री मावलंकर का भाषण बड़े ऊँचे स्तर पर भारतीय परम्परा के सर्वेषा ग्रनुरूप हुन्ना।

श्री मावलंकर के पश्चात् श्री होल्ट बोलें। श्री होल्ट ने न्यूजीलंड परिषद् की इस विषय की कार्यवाही का उद्घाटन किया था। परन्तु उनके वहाँ के और यहाँ के भाषण में काफी श्रन्तर था। न्यूजीलंड में श्री होल्ट के भाषण के पश्चात् तीसरे पहर का उद्घाटन-भाषण भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता की हैसियत से मेंने दिया था और मेरे उस भाषण का श्री होल्ट तथा श्रन्यों पर ऐसा प्रभाव-सा पड़ा था कि कार्यवाही के श्रन्त में श्री होल्ट ने जो कुछ कहा था उस सिलसिले में वे निम्नलिखित बातें भी कह गये थे—

"सब से पहले में भारत के सेठ गोविन्ददास के भाषएं की चर्चा करूँगा, जिन्होंने अपना मत अत्यधिक स्पष्ट, बलवाली और प्रभावोत्पादक ढंग से रखा है। में यह कहना चाहता हूँ और मेरे कथन से चाहे आक्चयं ही क्यों न हो कि यह जरूरी है कि सेठ गोविन्ददास ने जो विषय इतनी योग्यता के साथ उठाया है उस पर मुक्ते विस्तार के साथ विचार करना चाहिए। यदि मुक्ते ज्ञान होता कि सेठ गोविन्ददास द्वारा उठाये गये विषय पर लोगों की इतनी अधिक दिलचस्पी होगी तो में इस विषय पर आस्ट्रेलिया के दृष्टिकोएं के सम्बन्ध में आज अधिक समय लेता, फिर चाहे मुक्ते इस सम्मेलन के सामने कुछ अन्य बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करने का समय भले ही न मिलता, पर में स्वीकार करता हूँ कि में गुमराह हो गया।" आज भी में मौजूद था भीर श्री होल्ट के बाद ही में बोलने वाला था स्रतः स्राज वे न्यूजीलंड की स्रपेक्षा बहुत स्रधिक सतर्क थे, साथ ही बहुत ही मुलायम ।

श्री होल्ट के बाद मेरा भाषए हुआ। मेरे भाषए के भी में उसी भाग के सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं जो प्रकाशित हो चुका है। न्यूजीलंड में तो जिस दिन आबादी के तबादले पर विचार-विनिमय हुआ था वह दिन अखबार वालों के लिए खुला हुआ था अतः न्यूजीलंड के मेरे भाषए की चर्चा भी बहुत हुई थी और उस विषय पर में अपनी सुदूर दक्षिए-पूर्व की पुस्तक में काफी लिख भी सका था। कैनेडा की कार्यवाही अखबार वालों के लिए खुली न रहने के कारए। यह सम्भव नहीं है।

मैंने अपने भाषरण में आबादी के तबादले के सवाल को अत्यन्त विवाद-प्रस्त बता यह कहा कि सच्चा कामनवंत्य तो तभी हो सकता है जब कामनवंत्य में रहने वाले देशों के निवासियों को एक देश से जाकर दूसरे देश में बसने का समान रूप से ग्रधिकार हो ग्रीर इस सम्बन्ध में जाति-भेद ग्रीर रंग-भेद की नीति की समाप्ति हो। मेंने भारत, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन ब्रादि देशों का एक ब्रोर तथा कैनेडा, ब्रास्ट्रेलिया, न्युजीलेंड आदि देशों का दूसरी और उदाहरए। दे यह बताया कि जहाँ प्रथम प्रकार के देशों में वर्ग मील पीछे तीन सौ से पांच सौ ब्रादमी रहते हैं वहाँ दूसरे प्रकार के देशों में चार से बाठ। यदि अधिक ब्राबादी वाले देशों को अपनी ब्राबादी अन्य देशों में भेजने की ब्रावदयकता है तो कम ब्रावादी वाले देशों को ब्रधिक ब्रावादी की, क्योंकि बिना अधिक आबादी के न तो इन देशों के नैसींगक धन का उपयोग हो सकता है और न इन देशों की सुरक्षा। ग्रौर ग्रन्त में मेंने यह कहा कि जब तक जाति-भेद ग्रौर रंग-भेद का अन्त न होगा तब तक यह प्रश्न हल नहीं हो सकता, जो प्रश्न में संसार के इस काल के सब प्रदनों से प्रधिक महत्व का मानता हूँ। जाति-भेद ग्रीर रंग-भेद का कितना कुत्सित रूप हो गया है इसके लिए मैंने दक्षिए ग्रफ़ीका का दुष्टान्त दिया ग्रीर कहा कि वहाँ के जो लोग इस भेद को मिटाने के लिए जांतिपुण सत्याग्रह कर रहे हैं उन्हें बेंत और कोड़ों की सजा दी जा रही है। इस बर्बर सजा की व्यवस्था की है अपने को सभ्य और मुसंस्कृत कहने वाले क्वेतों ने। बबंर शब्द मेरे मुंह से निकलते ही दिलए। श्रफीका के प्रतिनिधियों के कोध का कोई पार ही न रहा। न्यूजीलेंड के समान इस बार यद्यपि किसी ने 'वाक ब्राउट' का प्रदर्शन नहीं किया, पर इसके बाद जो भाषरा दक्षिए प्रफ्रीका के प्रतिनिधि का हुया उसमें ऐसी कोई बात बाकी नहीं रही जो उसने भारत के विरुद्ध न कही हो । अन्त में यहाँ तक कह डाला कि अस्पृश्यता मानने वाले भारतीयों को ब्रन्य लोगों के लिए 'बर्बर' शब्द का उपयोग न करना चाहिए । मेने तत्काल बीच में बोलकर कहा कि 'ग्रस्पुइयता' को हम ग्रपने संविधान में जुमें बना चुके हैं। स्राज की बहस का अन्त हुस्रा भारतीय प्रतिनिधिमंडल की एक सदस्या श्रीमती अनमूया बाई काले के भाषरा से । सुन्दर भाषरा या उनका भी ।

मुक्ते आज एक नयी बात जान पड़ी। पिश्चमी सभ्यता के अनुयायी अपने को सबसे अधिक सभ्य और सुसंस्कृत मानते हैं। पिश्चमी सभ्यता का जितना फैलाव हुआ है उतना शायद किसी भी सभ्यता का मानव-इतिहास में न हुआ था। पिश्चमी सभ्यता के अनुयायियों को यदि कोई बात सबसे अधिक चोट पहुँचाती है तो उनकी किसी प्रकार की भी बबंरता का पर्वाफाश। दिक्षण अफ्रीका की बेंत और कोड़े की दण्ड-ध्यवस्था निश्चयपूर्वक बवंर है। पिश्चमी श्वेतों में नहीं, पर दिक्षण अफ्रीका के श्वेतों में भी अनेक दिक्षण अफ्रीका की इस समय की मलान सरकार द्वारा बरती जानेवाली नीति का विरोध कर रहे हैं और आज जब संसार के २६ देशों के १०६ प्रतिनिधियों के सामने उनकी इस बवंर नीति का पर्वाफाश हुआ तब वे अपना सन्तुलन खो बैठे। जिस प्रकार न्यूजीलेंड परिषद् में दिक्षण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने वाकआउट कर मेरे भाषण को उस अधिवेशन का सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण बना दिया था, मेरे 'बवंर' शब्द के विरोध में उन्होंने जो अपना सन्तुलन खोया उसके कारण यहाँ भी वही हुआ। पर एक बात मैंने और देखी। दिक्षण अफ्रीका की वर्तमान नीति की इतनी भत्स्ना हो चुकी है कि अन्य देशों के श्वेतों का भी साहस न हुआ कि वे दिक्षण अफ्रीका के प्रतिनिधियों का समर्थन करें।

दूसरे दिन परिषद् की दो वर्षों के कार्य की रिपोर्ट ग्रीर ग्राय-व्यय के लेखे पर विचार हुआ। आज के अध्यक्ष भी श्री होल्ट ही रहे। ग्राज भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्री प्रो० रंगा ने ग्रागे के काम के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुभाव दिये। इन सुभावों में सबसे मुख्य था साम्यवादी प्रचार के उत्तर में प्रजातन्त्रवादी प्रचार की योजनापूर्ण व्यवस्था। श्री रंगा के सिवा भारत के बंगाल धारा-सभा के अध्यक्ष श्री मुकरजी का भी भाषण हुआ ग्रीर उन्होंने कल दिलाण ग्राफीका के प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये अस्पृद्यता के सवाल का खूब ही करारा उत्तर दिया। हम इस सम्बन्ध में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ग्रीर गांधीजी को जितना भी धन्यवाद दें थोड़ा है। यदि अस्पृद्यता के निवारण का इन लोगों ने इतना प्रयत्न न किया होता तो हम सभ्य संसार में बैठने योग्य न रहते। फिर भी हमें यह मानना ही होगा कि हम इस कालिमा को ग्रभी भी पूर्ण रीति से नहीं घो पाये हैं। इस कलंक से हमें पूरा पिड छुड़ाना है ग्रीर वह बीझ से शीझ।

ग्राज की चर्चा में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने भारत पर काइमीर ग्रीर निवयों के पानी के सम्बन्ध में अनगंल ग्राक्षेप किये। यह सर्वथा विषयान्तर था ग्रीर इस पर श्री प्रोफेसर रंगा एवं श्री मावलंकर जी ने भारत की स्थित का स्पष्टीकरण भी कर देने का प्रयत्न किया। तीसरे दिन आर्थिक सम्बन्ध विषय पर चर्चा हुई। ग्राज के ग्रध्यक्ष थे लंका के श्री एलबर्ट एफ पिरे। प्रातःकाल इस विषय की चर्चा का उद्घाटन किया ब्रिटेन के कर्नल डेरिक हीथफोट एमोरी ने ग्रीर तीसरे पहर लंका के श्री जी, जी, पोनाम्बलम ने। इस विषय पर इक्कीस भाषण हुए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के श्री ग्रनंतशयनम् ग्रस्यंगार का ग्राज बहुत ही सारगींभत भाषण हुग्रा।

चौथे और पांचवें दिन अन्तर्राष्ट्रीय विषयों तथा मुरक्षा पर विचार-विनिमय हुआ। चौथे दिन सभापित का आसन ग्रहण किया लाई लैलविन ने और पांचवें दिन श्री पी. वी. पीकौक ने । दोनों दिन जिन चार सज्जनों ने प्रातःकाल और तीसरे पहर चर्चा का उद्घाटन किया वे थे श्री बुक कैम्सटन, श्री थियोडोर एफ, ग्रीन, श्री लैवरेट साल्टोनस्टाल और श्री जे. एस. लबुशचान । इन दो दिनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के श्री प्रो० रंगा, श्री कुनटे और श्री मुकरजी के वड़े अच्छेभाषण हुए । इन दो दिनों की कार्यवाही में अमेरिका और आयरमंड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । अमेरिका का इस समय पिश्चमी प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में कितना बड़ा स्थान है, सभी पिश्चमी राज्य अमेरिका की कितनी चाटुकारिता करते हैं, उसे प्रसन्न करने के लिए कितनी भक्तिपूर्ण स्तुतियां और चेंद्वाएं, यह मेंने न्यूजीलेंड से लौटते हुए आस्ट्रेलिया के कैनबरा की परिषद् में भी देखा था और कैनेडा में भी इसी की और बड़े भारी रूप में पुनरावृत्ति देखी। आयरलेंड के प्रतिनिधि अभी भी इंगलिस्तान के प्रति कितने कटु हैं, खासकर उनके आयरलेंड के विभाजन कर देने के कारण, इसका भा पता लगा ।

न्यूजीलंड में जिस प्रकार एक दिन परिषद् की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री तजीमुद्दीन खाँ ने और एक दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता होने के कारण मेंने की थी बैसी कोई बात इस बार कैनेडा में नहीं हुई। सब मिलाकर मेरा मत है कि पूर्वों देशों की जैसी प्रतिष्ठा न्यूजीलंड में देखने की मिली थी बैसी यहाँ न थी। यहाँ अमेरिका, यूरोपीय देशों और उन्हीं के उपनिवेशों को महत्त्व था। फिर भी में इतना कहे बिना न रहूँगा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का काम हर दृष्टि से सन्तोषजनक और प्रभावोत्पादक रहा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का आपसी सम्बन्ध भी बहुत प्रेमपूर्ण था। श्री काल और श्री शेखधर के साथ था जाने से सोने में सुगन्ध आ गयी थी और श्री मावलंकर जी के साथ श्रीमती मावलंकर के पधारने से हमारे प्रतिनिधिमंडल की शोभा और शिष्टता में कहीं अधिक वृद्धि हो गयी थी।

कैनेडा के निवासियों की ग्रावभगत में भी कोई त्रुटिन थी। न्यूजीलैंड के सब्द्र्य कैनेडा भी एक नया राष्ट्र है ग्रीर नये राष्ट्र का जोश यहाँ के लोगों में भी मौजूद है। फिर कैनेडा तो बहुत बड़ा देश है। भविष्य में अपनी उन्नित के लिए उनकी अगिएत योजनाएँ हैं। इनके कारएा यह जोश और बढ़ गया है। भिन्न-भिन्न देशों के जो प्रतिनिधि परिषद् में आये थे उनका आपसी सम्पर्क भी हुआ, जो इस प्रकार की परिषदों का मृह्य उद्देश्य है। परन्तु इस सम्पर्क में जैसा सौष्ठव न्यूजीलैंड में देखने को मिला था वैसा यहाँ नहीं। इसका कारएा यह भी हो सकता है कि परिषद् के पश्चात् प्रतिनिधियों का जो कैनेडा देश का दौरा हुआ उसमें में सम्मिलित नहीं रह सका।

परिषद् के इन दिनों में न्यूजीलंड के सदृश यहाँ भी प्रतिनिधियों के स्वागतार्थ, भोजों, प्रीतिभोजों ग्रादि की भरमार रही ।

## परिषद् के पश्चात् कुछ और समय भीलों के देश में

कामनबंत्य पालियामेन्टरी परिषद् का ग्रधिवेशन ता० १३ सितम्बर को श्रांटवा में समाप्त हो गया था। इसके पश्चात ता० १४ सितम्बर से ता० ५ प्रक्तूबर तक कामनर्वत्य पालियामेन्टरी एसोसियेशन की कैनेडा शाखा ने प्रतिनिधियों को कैनेडा देश दिखाने का कार्यक्रम रखा था। ता० ५ ब्रवतुबर को मांट्यल से एक विशेष वाययान द्वारा ये प्रतिनिधि उसी प्रकार लन्दन जाने वाले थे, जिस प्रकार लन्दन से मांटयल ब्राये थे। ब्रनेक प्रतिनिधियों की इच्छा कैनेडा से ब्रमेरिका जाने ब्रीर इस विशेष वायुवान से न जाकर स्वतन्त्र रूप से यूरोप अथवा प्रशान्त महासागर के रास्ते बास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, भारत ब्रादि लौटने की थी। ऐसे प्रतिनिधियों ने एसोसियेशन की कैनेडा शाखा से प्रार्थना की कि वे उनके लीटने की यात्रा का खर्च उन्हें दे दें तथा इस विशिष्ट वायुयान से ही लौटने के बन्धन से उन्हें मुक्त कर दें, परन्तु कंनेडा की यह जाला इसे स्वीकृत न कर सकी, क्योंकि वह इस विजिध्ट वाय्यान का प्रबन्ध कर चकी थी। इसका प्रधान कारए। यह था कि एक विशेष वायुपान द्वारा प्रतिनिधियों को ले जाने में खर्च बहुत कम पड़ता था। इस परिस्थित में कुछ प्रतिनिधियों ने ता० १४ सितम्बर से ५ अक्तूबर तक होने वाली कैनेडा की बात्रा में से कुछ समय अमेरिका जाने के लिए निकाल ता० ५ ग्रवतुवर को मांट्यल पहुँच इस विशेष वाय-यान द्वारा लन्दन लौटने का निश्चय किया और कुछ ने अपने निज के खर्च पर प्रशान्त महासागर के रास्ते लौटने का।

में पहले से ही प्रशान्त महासागर के रास्ते भारत वापस पहुँचने का निर्एाय कर चुका था। ब्रतः मेंने ता० १४ सितम्बर से ता० ५ अक्तूबर तक होने वाली कैनेडा की इस यात्रा में न रह सकने के लिए कैनेडा की पालियामेन्टरी एसोसियेशन की शाखा से क्षमा मांगी और अमेरिका के रास्ते में कैनेडा के जो मुख्य स्थान पड़ते थे उन्हें अपने खर्चे पर देखते हुए न्यूयार्क पहुँचने का निश्चय किया। जगमोहनदास तथा घनश्यामदास जर्मनी, हालेंड और बेल्जियम होकर ता० ११ सितम्बर को ब्रांटवा

पहुँच गये थे। हम लोगों ने न्यूयाकं पहुँचने तक ग्रपना कार्यक्रम नीचे लिखे ग्रनुसार बनाया—

ता० १६ सितम्बर तक ग्रांटवा ही ग्रीर रहना।

ता० १७ को दुरेंटो।

ता० १८ ग्रीर १६ को मांट्यल।

ता० २० को न्यूयाकं पहुँचना।

ता० १४ से १६ तक केनेंडा के इस कार्यक्रम में दर्शनीय स्थानों को देखने के सिवा हमारा अन्य कोई काम न था। इन दिनों में हम कैनेंडा के आँटवा, टूरेंटी और मांट्रयल खूब घूमे। अब तक हम कैनेंडा में जो कुछ देख चुके थे उसके सिवा इन ६ दिनों में टूरेंटो के अजायबघर को छोड़ और कोई ऐसी वस्तु हम ने नहीं देखी जिसका उल्लेख किया जाय। सब-कुछ वैसा ही था जैसा अब तक हमने देखा था। खूब हरा-भरा नीर से परिपूर्ण सुन्दर देश। मीलों तक आबादी और खेती अथवा कल-कारखानों का नामोनिशान नहीं। कहीं को भी बस्ती घनी नहीं। साफ-सुथरे, सुन्दर और भव्य नगर। अच्छी इमारतें, चौड़ी सड़कें। जनता खूब सम्यन्न, पड़ी-लिखी, मुखी और सन्तुब्ट; गरीबी का पता नहीं।

दुरेंटो का अजायबघर हमारे अब तक के देखे हुए बड़े-से-बड़े अजायबघरों में एक था और उसके कुछ संग्रह तो ऐसे थे जैसे हम ने ग्रब तक कहीं के अजायबघर में न देखे थे। दुरेंटो का यह रायल श्रोंटारियो म्यूजियम यूनीविसटी एवेन्यू पर बना हुआ है। इस एक अजायबघर में वास्तव में चार अजायबघर है। लन्दन को छोड़ यह अजायबघर बिटिश राष्ट्रमंडल में सबसे बड़ा है और अपने चीनी संग्रहालय के लिए अत्यन्त विख्यात है। अजायबघर के चार भाग इस प्रकार है—

पुरातत्व, सनिज शास्त्र, भूगभं शास्त्र और प्राणि शास्त्र । अजायवषर का समारंभ १८५३ में हुन्ना था । इस अजायवषर से जीवन की बृहद्ता का स्नामस मिलता है।

जगमोहनदास और धनश्यामदास की यात्रा के टिकट सारे संसार धूमने वाले टिकट थे पर मुक्ते घव अपने टिकट का प्रवन्ध करना था। सामान हम लोगों के साथ काफी हो गया था छतः हमने तय किया कि जगमोहनदास और घनश्याम दास मांट्रयल से न्यूयार्क हवाई जहाज से पहुंचें और में सामान लेकर ट्रोन से न्यूयार्क जाऊँ।

निश्चित कार्यक्रम के बनुसार में ट्रोन से ता० २० सितम्बर के प्रातःकाल न्यूयाकं पहुँच गया और ये लोग वायुयान से २० सितम्बर के तीसरे पहर।

## कैनेडा पर एक दृष्टि

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे अधिक महत्त्व तीन बातों का होता है—
भूमि, जल-वायु और लोग । देश की भूमि और साधनों का वहां के लोग कहां तक
उपयोग करते हैं और जलवायु से उन्हें कहां तक सहायता मिलती है इसके आधार
पर ही वहां का आर्थिक इतिहास बनता है । देश के लोग अपनी संगठित शक्ति का
देश की स्वतन्त्रता के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ करते हैं उससे उस
देश का राजनीतिक इतिहास बनता है । किसी भी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक
प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उनके वातावररण पर उन्होंने कहां
तक स्वामित्व प्राप्त किया है और अपने पूर्वजों से प्राप्त होने वाली परम्पराश्चों को
उन्होंने कहां तक आगे बढ़ाया है ।

कैनेडा के विकास में कुछ अधिक कठिनाई इसलिए हुई कि वहाँ के लोगों, भूमि और जलवायु में असामान्य विविधता और विभिन्नता पायी जाती है। फिर भी गत तीस-चालीस वर्ष में कैनेडा ने आक्चयंजनक प्रगति की है और वह एक निर्वल एवं शिशु राष्ट्र से एक सबल एवं प्रौढ़ राष्ट्र वन गया है।

कैनेडा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य और कामनवैल्य का एक अंग है। कैनेडा कामनवैल्य के तीन सबसे बड़े डुमीनियनों में से एक है। इन तीन बड़े डुमीनियनों के नाम हैं—कैनेडा, आस्ट्रेलिया और दिलए अफ्रीका। यद्यपि न्यूजीलैंड भी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु वह इतना बड़ा और साधन-सम्पन्न नहीं है। कामनवैल्य में इन तीनों डुमीनियनों का एक विशेष स्थान है, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी। कैनेडा का क्षेत्रफल समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के एक चौयाई भाग से अधिक है।

यद्यपि दक्षिण-पूर्व के शहरों में श्रीद्योगिक माल तैयार होता है, पर कैनेडा अधिकांश रूप में कृषि-प्रधान ही है। कुछ खिनज-पदार्थ कैनेडा में बहुतायत से पाये जाते हैं जैसे कोयला, निकिस, सोना, चौदी, तौबा, सीसा, जिंक, यूरेनियम आदि। जल से विद्युत-शक्ति उत्पन्न करने की भी कैनेडा में विशेष सुविधाएँ हैं।

कैनेडा ने एक राष्ट्र का रूप कई बातों में अमेरिका की भांति और कई बातों

में अमेरिका के विरुद्ध प्राप्त किया है। अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों में भी उसकी विशेष स्थित है। जहाँ एक और कैनेडा में वाहर से लोग आये और उसका विकास अमेरिका के अन्य राष्ट्रों की तरह हुआ वहाँ दूसरी और राजनीतिक क्षेत्र में कैनेडा का विकास अन्य अमेरिकी राष्ट्रों की भाँति नहीं हुआ।

स्रमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद वाले ५० वर्षों में ऐसी स्रनेंक कान्तियां हुई जिनसे बहुत से स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्थापना हुई, किन्तु कैनेडा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। १६वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तन होने के साथ-साथ कैनेडा की राष्ट्रवादी भावना को मूर्तां कप मिला और उसे स्वतन्त्र डुमीनियन का दर्जा मिला। 'कनफेडरेशन' का समभौता, जिसके अनुसार १८६७ में कैनेडा के ४ प्रान्त एकत्रित हुए, एक शाही कानून के द्वारा ही हुआ था। इस प्रकार कैनेडा ने अपने शासनाधिकार एक साम्राज्य से प्राप्त किये। दूसरे शब्दों में कैनेडा ब्रिटिश साम्राज्य में ही एक उपनिवेश से एक राष्ट्र बन गया।

कैनेडा के लोगों के लिए भी शायद इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के रूपान्तर में कैनेडा का कितना महत्त्वपूर्ण योग रहा है। १६वों शताब्दी में और २०वीं शताब्दी में ब्रिटेन के ऐसे कितने ही उपनिवेश जहाँ पहले वह ज्यापार करने गये थे कामनवैल्ब के स्वतन्त्र सदस्य हो गये हैं।

१६४० में कैनेंडा को खुदमुख्तार बनाने का जो निर्णय किया गया वैसा ही निर्णय अन्यत्र भी दूसरे उपनिवेशों के लिए करना एक तरह परमावश्यक हो गया। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दिक्षिण अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान इसी तरह अमशः सत्ता सम्हालते गये। २०वीं शताब्दी के आरम्भ में ही ब्रिटिश साम्राज्य एक अन्तर्राष्ट्रोय समस्या का जन्मदाता बन चुका था। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध ने इस दशा में प्रगति को और भी तीव कर दिया।

कैनेडा के भीतरी विकास में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्ररण हो गया है। क्यूबेंक प्रान्त पर फ्रांसीसी संस्कृति की विशेष छाप है। कैनेडा के समस्त जीवन पर इन दोनों संस्कृतियों की गहरी छाप पायी जाती है। वहाँ के जीवन और चरित्र दोनों को ही इसने बहुत प्रभावित किया है।

दो संस्कृतियों के सिम्मश्रम् का कैनेडा का अनुभव आज के संसार में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती ही जा रही है।

कैनेडा की शासन-व्यवस्था संघात्मक है । केन्द्रीय सरकार आँटवा में है । दस प्रान्तीय सरकारें हें और बहुत से म्युनिसियल कारपोरेशन। संघ सरकार और प्रान्तीय सरकारों के अधिकार-क्षेत्र ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन एक्ट १८६७ में दिये हुए हैं। राष्ट्रीय महत्व के सभी मामले फेडरल सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कैनेडा का संविधान कुछ लिखित है और कुछ अलिखित। संध सरकार में गवनंर जनरल, सेनिट और लोक-सभा सिम्मिलित हैं। गवनंर जनरल पाँच वर्ष के लिए ब्रिटेन के सम्बाट् द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस समय गवनंर चार्ल्स विनसेंट थे।

श्राज कैनेडा दुनियां के बड़े राष्ट्रों में है। किसी समय वह दुनियां के एक छोर पर था। ग्राज जब कैनेडा के चारों ग्रोर शक्तिशाली राज्य हैं तो उसकी महत्त्व-पूर्ण स्थिति का पता चलता है। कैनेडा के दक्षिण में संयुक्त राज्य ग्रमेरिका है, उत्तर में सोवियत रूस है, पूर्व में ब्रिटेन ग्रीर पिश्चम में जापान। साधन ग्रीर समृद्धि की दृष्टि से भी कैनेडा उन्नत राष्ट्रों की पहली पंक्ति में है।

# गगनचुम्बी प्रासादों के प्रांगण में

अमेरिका बाज सारे संसार के देशों में अप्रगण्य है। जहाँ कहीं भी संसार के देशों, संसार की जनता, संसार की समस्याओं पर विचार होता है, मनन होता है, चर्चा होती है, वहाँ संसार के दो देश सबसे पहले और प्रधान रूप से आगे आ जाते हें-अमेरिका और रूस । दोनों देशों का सामाजिक, राजनैतिक और आधिक संगठन एक-दूसरे से ठीक विपरीत है। अमेरिका है पूंजीवादी देश और रूस अपने की साम्यवादी कहता है, चाहे सभी कार्ल मार्क्स के ब्रादर्शों के अनुसार साम्यवादी हुन्ना न हो ब्रीर चाहे कुछ विचारकों के मतानुसार साम्यवाद के मार्ग पर चल भी न रहा हो। जो भी हो रूस और अमेरिका एक-दूसरे से ठीक विरुद्ध दिशा के अनुगामी हैं इसमें सन्देह नहीं हो सकता । क्षेत्रफल, ब्राधिभौतिक नैसर्गिक साधनों श्रीर श्राबादी में दोनों देश समान रूप से महान् हैं। इस दृष्टि से संसार के केवल दो देश और इन देशों की समता कर सकते हैं चीन ग्रीर भारत । परन्तु चीन तथा भारत दोनों में ग्राधिभौतिक विकास के कार्य अभी आरम्भ ही हुए हैं जहाँ ये दोनों देश इस दिशा में कहीं आगे बढ़ चुके हैं। और संसार के ब्राधिनक काल के ब्रमेरिका तथा रूस इन दो सबसे प्रधान देशों में भी अमेरिका का स्थान रूस से आगे है। इसका प्रधान कारएा यह है कि आधिभौतिक जगत में जो-कुछ अब तक जाना जा चुका है उसके हर क्षेत्र का अमेरिका में पूर्ण विकास हो चुका है, रूस में अभी यह हो रहा है, पूर्णता को नहीं पहुँच पाया है।

ऐसे अमेरिका देश के प्रधान नगर न्यूयार्क में में ता० २० सितम्बर के प्रातःकाल रेल से पहुँचा । हमारी रेल जिस प्लेटफार्म पर पहुँची वह भूमि को खोदकर तल-धर के रूप में बनाया गया था । और यह प्लेटफार्म ही क्या न्यूयार्क का यह सबसे बड़ा स्टेशन जो 'ग्रेन्ड सेन्ट्रल' के नाम से प्रसिद्ध है, सारा-का-सारा एक महान् तल-धर के रूप में बना हुआ है । स्टेशन पर भारतीय दूतावास के श्री प्रेमधर जी मुक्ते लेने के लिए मौजूद थे । हमारे ठहरने का प्रबन्ध भारतीय दूतावास वालों ने किया था न्यूयार्क के सबसे बड़े होटलों में से एक 'कामेंडार' नामक होटल में । स्टेशन से हम लोग

होटल बाये। सचमुच बड़ा मुन्दर ब्रौर भव्य होटल था। इसकी सबसे बड़ी विशेष्यता थी इसका ऐसे स्थान पर होना जो हर दृष्टि से न्यूयार्क का केन्द्र समभ्डा जा सकता है ब्रौर जहाँ से न्यूयार्क के रोजगार-धन्धे वाले वाल स्ट्रीट को छोड़ शेष सभी स्थान समीप पड़ते हैं।

इस होटल में भारतीय दूतावास वालों ने हम लोगों के लिए वो कमरों का प्रबच्च किया था; एक वो व्यक्तियों के ठहरने का ग्रौर दूसरा एक व्यक्ति के। वो व्यक्तियों के ठहरने वाले कमरे में अपना सामान जमा तथा नित्य-कमों से निवृत्त हो इंडिया हाउस में में भारत के कौंसलर जनरल श्री ग्रायंर लाल से मिलने गया, क्योंकि में चाहता था कि न्यूयार्क का अपना सारा कार्यक्रम जल्दी-से-जल्दी तय कर डालूँ। इंडिया हाउस न्यूयार्क में भारतीय सरकार का एक सुन्दर मकान है, जहाँ भारतीय दूतावास के कौंसलर जनरल का वप्तर है ग्रीर जहाँ कौंसलर जनरल रहते भी हैं। भारतीय दूतावास का प्रधान वप्तर ग्रमेरिका की राजधानी वार्शिगटन में है। भारतीय राजदूत वार्शिगटन में रहते हैं। इस वप्तर के मातहत न्यूयार्क ग्रीर सैन्फ्रान्सिस्को वो स्थानों पर भारतीय कौंसलर जनरल के वप्तर हैं, जो अमेरिका के इतने बड़े देश होने तथा न्यूयार्क के अमेरिका के सबसे प्रधान नगर एवं सैन्फ्रान्सिस्को के अमेरिका के प्रवीरका के प्रवीरका के व्यत्त है।

श्री लाल से में दिल्ली में मिल चुका था, ग्रतः हम दोनों एक-दूसरे को भली-भांति जानते थे। श्री लाल बड़े उत्साह से ग्रत्यन्त सम्मानपूर्वक मुक्त से मिले। उन्होंने श्रीमती लाल से भी मुक्ते मिलाया। इसके बाद उन्होंने भारतीय वाइस काँसलर श्री भंडारी को बुलाया श्रीर हम तीनों में बातचीत हो मेरा न्यूयाकं का सारा कार्यक्रम निश्चित हो गया। यह कार्यक्रम मुख्यतः तीन विभागों में विभक्त किया गया— (१) न्यूयाकं के प्रधान-प्रधान स्थानों को देखना, (२) न्यूयाकं के मुख्य-मुख्य लोगों से मिलना, (३) सार्वजनिक भाषण श्रादि। कार्यक्रम की विविधता तथा न्यूयाकं की महानता के कारण तय हुग्ना कि हम लोगों को कम-से-कम दो सप्ताह वहां ठहरना होगा, समय पर दो दिन इधर-उधर भी हो सकते हैं। पर ता० ३ के प्रातःकाल के पहले मेरा न्यूयाकं छोड़ना नहीं हो सकता था क्योंकि ता० २ ग्रक्तूबर की रात को गांधी जी के जन्म-दिवस की जो सार्वजनिक सभा ग्रमेरिका की इंडिया लोग ने रखी थी उस सभा का प्रथम वक्ता में नियुक्त किया गया था।

न्यूयाकं में श्री लाल ग्रीर भंडारी से ग्राज की मुलाकात में ही मुक्ते मालूम हो गया कि दोनों कितने सज्जन पुरुष हैं ग्रीर मेरे कार्यक्रम में दोनों को कितना अनु-राग है। इसके पश्चात् श्री भंडारी से तो मेरी नित्य ही भेंट ग्रयवा फोन पर बातचीत होती रही और वे मेरे कार्यक्रम की छोटी-से-छोटी बातें भी बड़े ध्यान से और बड़ी लगन से तय करते रहे।

इंडिया हाउस से में भारतीय ढंग के भोजन वाले 'राजा' नामक रैस्टराँ को भोजन करने गया। अच्छा भारतीय ढंग का भोजन या और यह अधिक अच्छा इसलिए लगा कि लन्दन छोड़ने के पश्चात् कई दिन बाद इस प्रकार का भोजन मिला या। राजा रैन्टरौं में अचानक श्री योगी विट्ठलदास से मेरी भेंट हो गयी। विट्ठलदास जो हमारे प्रदेश के खण्डवा नगर के हैं। कई वर्ष पहले में इनसे खण्डवा में मिला या ग्रीर वहाँ मेंने इनकी कई योग सम्बन्धी कियाएँ देखी थीं। मुक्ते यह देखकर कुछ आइचयं हुमा कि विटुलवास जी सफेद कुरता स्रोर घोती पहने हुए थे। उन्होंने मुक्ते बताया कि वे इसी पोशाक में प्रायः सारे विश्व का भ्रमए कर चुके हैं और यह सारा भ्रमए उन्होंने उस द्रव्य से किया है जो अन्यों को योग-कियाएँ सिखाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा के रूप में उन्हें मिलता है। विदुलदास जी न्यूयार्क में भी करीब डेढ़ वर्ष से रहकर यही कार्य कर रहे थे। अपने प्रदेश के एक ऐसे सज्जन से इतने वर्ष के पश्चात् इतने सुदूर स्थान पर मिलकर मुक्ते बड़ा हवं हुन्ना । श्री विदुलदास जी ने ब्राज ही रात को उनके निवास-स्थान पर मुक्ते भोजन के लिए निमंत्रए दिया जो मैने यह कहकर सहबं स्वीकार कर लिया कि में अकेला न आकर हम लोग तीन व्यक्ति आयेंगे, जगमोहन-बास, घनक्यामदास और में। विद्वलदास जी को जब मालूम हुआ कि मेरे पुत्र और वामाव भी मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं ब्रीर वे भी उनके यहाँ भीजन के लिए पहुँचेंगे तो उन्हें और भी ग्रधिक हवं हुग्रा।

राजा रेस्टराँ से में कामेडार होटल को ही गया, क्योंकि कल के पहले मेरा
यहाँ का कार्यक्रम आरम्भ न हो रहा था। होटल में में जगमोहनदास और धनश्यामदास
का रास्ता देखने लगा। इनका हवाई जहाज न्यूयार्क के हवाई अहु पर ३ बजे आने
वाला था और वहाँ से ये लोग ४ बजे के लगभग एखर टरमीनल (हवाई जहाज की
सवारियों का स्टेशन) पहुँचने वाले थे. जो कारेडार होटल से २-३ मकानों के बाद ही
था। क्रोई पौने चार बजे में एखर टरमीनल पर पहुँच गया। ठीक समय जगमोहनदास
और धनश्यामदास आ पहुँचे तथा अपने-अपने स्थान पर ठहर गये। न्यूयार्क का जो
कार्यक्रम तय हुआ था उसे इन लोगों ने भी देखकर पसन्द कर लिया।

श्राज रात को श्री विदुलदास के यहाँ जाने के ग्रतिरिक्त हमारा कोई कार्य-कम न था। रात को हम लोग विदुलदास जी के यहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने हमें ग्रपने हाथ से बनाया हुग्रा भारतीय प्रशाली का बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया। इस भोजन में बिहु रहास जी की एक प्रमेरिकन शिष्या श्रंमती डेनिटा डार्रीलगटन भी सिम्मिलित हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल से हमारा न्यूयार्क का कार्यक्रम ग्रारम्भ हुआ ग्रीर इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पदचात् न्यूयार्क छोड़ने तक हम सभी कितने व्यस्त रहे। कार्यक्रम की इस व्यस्तता के कारण ही हमें न्यूयार्क ता० ७ श्रक्तुवर तक ठहरना पड़ा। इन १८ दिनों में हमने न्यूयार्क में क्या-क्या देखा, क्या-क्या किया, किस-किस से मिले। मेरे जीवन में सदा व्यस्तता रहते हुए भी इन १८ दिनों में जितनी व्यस्तता रही उतनी कम बार ही रही थी।

बम्बई के सद्भ न्यूयाकं एक द्वीप पर बसा है । इस द्वीप का नाम है मनहटन । यह द्वीप बहुत बड़ा नहीं है । इसकी लम्बाई है साढ़े बारह मील ग्रीर चौड़ाई है ढाई मील । बम्बई में जिस प्रकार भूमि की कमी है उसी प्रकार न्युयार्क में भी है । इसीलिए यहां की इमारतें बहुत अधिक ऊँची हैं। फैलाव का काम यहाँ उँचाई करती है। ये इमारतें ही न्युयार्क में सबसे अधिक ध्यान को आकर्षित करती हैं। इमारतों का न्यूयाकं वाला ढंग हम कैनेडा के मांट्यल श्रीर टुरेंटी में भी देख चुके थे, पर मांट्यल स्रोर ट्रेंटो की इमारतों से यहाँ की इमारतें कहीं स्रधिक ऊँवी थीं। इनकी उँवाई के कारण इन्हें अंग्रेजी भाषा में एक नया नाम दिया गया है-स्काई स्केपसं। पर इससे यह न समभा जाय कि न्युयार्क में नीचे मकान हैं ही नहीं, वरन् सब मिलाकर तो जायद नीचे मकान ही अधिक हैं, कम-से-कम बहुत अधिक ऊँचे तो गिनती के हो हैं । बहुत ऊँची इमारतें उनके ग्रनुपात से बहुत ग्रधिक नीची इमारतों से घिरे रहने के कारए मीनारों के सद्दा दिखती हैं, इसके कारएा चाहे बहुत ऊँची इमारतों की भव्यता बढ़ गयी हो, पर बहुत ऊँची और बहुत नीची इमारतों के इस सम्मिश्रण से नगर की शोभा मेरे मतानुसार कम हो गयी है। यद्यपि कहीं-कहीं इस प्रकार का मिश्रग सुबमा लाता है, वस्तु विशेष में विशिष्ट रूप से, पर कई जगह, कम-से-कम जहाँ वस्तुएँ सामृहिक रूप से दृष्टिगोचर होती हैं वहाँ, यह मिश्रए। सुषमा में समता न रह सकने के कारण दृष्टि में किरिकरापन पैदा कर देता है। मेरे मत से न्यूयाक में इस मिश्ररण की वजह से ऊँची इमारतों को जो मीनार-का-सा रूप मिला है उसके कारए सौन्दयं की कमी हुई है। फिर भी इतनी ऊँची इमारतें दुनियाँ के किसी अन्य स्यान में नहीं और ये इमारतें ही न्युयार्क की सबसे बड़ी विशेषता हैं।

इमारतों के बाद जो दूसरी चीज इस नगर में ध्यान को आकि करती है वह हैं यहाँ की सड़कों। चौड़ी और लम्बी सड़कों को यहाँ एवेन्यू कहते हैं और इन एवेन्युओं को इन एवेन्युओं से कम लम्बी और कम चौड़ी सड़कों जो समानान्तर से इन एवेन्युओं को काटती हुई चलती हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रीट। सारा न्यूयार्क नगर इन एवेन्युओं और स्ट्रीटों का समानान्तर की चौकड़ी वाला जाल-सा है। चौकड़ियों के जाल के बीच में इमारतें हैं और चौकड़ियों के जाल की डोरियाँ ह य एवेन्यू तथा स्ट्रीट। कैसा व्यवस्थित ताना-बाना-सा बुना हुआ है। सुना यह गया कि पहले यह नगर ऐसे व्यवस्थित रूप से बसा हुआ नहीं था। नगर के कुछ पुराने विभागों में अभी भी यह व्यवस्था नहीं है, पर घीरे-घीरे शहर को व्यवस्थित बसाने की योजना बनी और अब तो नगर के कुछ थोड़े से विभागों को छोड़ सारा का सारा नगर एक योजना बनाकर बसाया हुआ नगर जान पड़ता है। स्काई स्केवसं के बाद इस प्रकार की सड़कें इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता हैं और पैरिस, जयपुर तथा अमेरिका के ही कुछ अन्य नगरों को छोड़, जो न्यूयार्क के पश्चात् न्यूयार्क के समान ही बसाये गये हैं, संसार के किसी अन्य देश के नगरों की बसावट में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

तीसरी बाकर्यक वस्तु यहाँ के यातायात के साधन हैं। मोटरें जितनी यहाँ हैं उतनी संसार के किसी देश के किसी नगर में नहीं। मोटरों के सिवा हैं ट्राम, बसें श्रीर सबवे। ट्राम श्रीर बसें तो सभी जगह हैं, पर सबवे लन्दन की ट्यब रेलों के समान ही बिजली की रेल हैं, जो न्यूयार्क और लन्दन को छोड़ बहुत कम स्थानों में हैं। लन्दन में ट्यूब रेलें जमीन के अन्दर तलघरों में चलती हैं, न्यूयार्क की सबवे जमीन के भीतर ग्रीर ऊपर दोनों जगह, जहाँ जैसी सुविधा हो। लन्दन की द्यूब रेलें न्य्यार्क की सबवे से अच्छी हैं, पर किराया सबवें का जितना कम है उतना संसार की किसी सवारी का नहीं। दस सेंट अर्थात् लगभग आठ आने पैसे में आप न्य्यार्क के मुदूर-से-मुदूर स्थान की यात्रा कर सकते हैं। इन सबवे रेलों के प्लेटफार्म पर इस प्रकार के फाटक लगे हुए हैं कि उनके एक छेद में प्रापके दस सेंट का सिक्का डालते ही वह फाटक खुल जाता है। फाटक के भीतर जाकर आप सुदूर-से-सुदूर स्थान को रेलें बदलते हुए चले जाइये । हां, एक बार जहां ब्राप फाटक से निकले वहां फिर से घसने के लिए ब्रापको पुनः वह सिक्का डालना होगा। इसका ब्रथं यह हुआ कि यदि कोई सबवे से कहीं जाना चाहे तो चाहे वह स्थान निकट हो या दूर उसे दस सेंट लगेंगे। सर्वात् एक देश में चिट्ठी या तार भेजने में, चाहे वह किसी निकटवर्ती स्थान को भेजा गया हो चाहे दूरस्य स्थान को, जिस प्रकार एक ही निरख की टिकट लगती है उसी प्रकार सबवे की मुसाफिरी में भी।

न्यूयार्क की चौथी विशेषता यहाँ की रात्रि की बिजली की रोशनी है। हमारे देश में अनेक दिवालियाँ इकट्ठी कर दी जायें तो भी कहीं भी बम्बई तक में इतनी रोशनी नहीं होती जितनी न्यूयार्क में नित्य रात्रि को रहती है। यह रोशनी भिन्न-भिन्न प्रकार के विज्ञापनों के कारए। कई गुनी बढ़ गयी है तथा कई प्रकार की हो गयी है। रोजगार-अन्धे वालों ने अपनी-अपनी दुकानों को किस-किस प्रकार से खुतिवन्त किया है। एक दूकान के विज्ञापन में तो सचमुच का जल-प्रपात है जो बिजली की रोशनी में खूब चमकता रहता है। विज्ञापनों की यह बिजली दिन को भी नहीं बुकती, पर शोभा तो इसकी रात को ही दिखती है।

ऐसा न्यूयाकं नगर कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है। फैलकर बसने के लिए स्थान न होने के कारएा मनहटन द्वीप पर बसा हुआ यह नगर बस्बई के सदृश ही एक छोटा-सा नगर है। ऐसे छोटे-से नगर की जनसंख्या है कोई साठ लाख। फिर बस्बई के समान न्यूयाकं शहर के बाहर मनहटन द्वीप से लगी हुई दूर-दूर तक बस्तियाँ चली गयी हैं। मनहटनद्वीपके बाहर की बस्तियों को भी यदि शामिल कर लिया जाय तो कहते हैं न्यूयाकं संसार का झाज सबसे बड़ा नगर है, क्षेत्रफल में चाहे लन्दन से कम हो, पर झाबादी में लन्दनसे भी अधिक। अपने चारों ओर की बस्तियों के साथ न्यूयाकंकी जनसंख्या कोई एक करोड़ है।

स्रोर न्युयार्क की यह जनसंख्या एक प्रकार के सारे महान स्रमेरिका देश का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रमेरिका देश में तीन जातियों के लोग रहते हैं - रैड इंडियन, हस्ती ग्रीर क्वेतांग । पहले यहाँ रंड इंडियन रहते थे । उन्हीं का यह देश था । ये कहाँ से आये थे, कब आये थे, इन सब बातों पर विद्वानों में एक नहीं अनेक मत हैं, पर इवेतांगों के यहाँ खाने के पूर्व ये ही यहाँ के प्रधान निवासी थे। खभी भी खमेरिका में ये हें, पर इनकी संख्या श्रव बहुत घट गयी है, साथ ही ये पृथक् बस्तियों में बसाये गये हैं, जहाँ से न ये कहीं जा सकते और न बिना सरकारी इजाजत के कोई दूसरा इन बस्तियों में प्रवेश कर सकता, ब्रतः रेड इंडियन तो न्यूयार्क में भी नहीं दिखते । इनके खुन से मिश्रित सन्तान चाहे द्वेतांगों में कोई-कोई हो। रैड इंडियनों की रहत-सहन ब्रोर रीति-रिवाज ब्रन्य पुरानी जातियों के सद्दा नाना प्रकार की विद्येषताब्रों से भरी थी। उनकी रहन-सहन की सबसे बड़ी विशेषता थी बहुत ग्रधिक मनव्यों का एक मकान में रहना । किसी-किसी एक मकान में ये सात-सात सौ तक इकट्टे रहते ये। हिन्तायों की अभी भी अमेरिका में काफी संख्या है। न्यूयार्क में भी हुड़शी काफी दुष्टिगोचर होते हूं। कुछ हिन्तियों ग्रीर दवेतांगों की मिश्रित सन्ताने हैं। ऐसे लोगों में अनेक इवेतांगों के सद्दा इवेत हैं। इन दो जातियों के सिवा अमेरिका में रहते हैं इवेतांग । सारे अमेरिका देश में अधिकतर यही हैं और न्युयार्क में भी । भारतीय, चीनी, जापानी ब्रादि की संख्या तो इस देश में नहीं के बराबर है। यहाँ के समस्त नागरिकों को नागरिकता के पूरे अधिकार हैं। संविधान में वर्णभेद का कोई स्थान नहीं, पर व्यवहार में वर्णभेव का सभी भी पूर्ण सन्त नहीं हो पाया है।

श्रमेरिका देश के ये श्वेतांग यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों से यहाँ आये हैं। इंगलेंड, आयलेंड, फांस, जर्मनी, बैल्जियम, हालेंड, रूस, स्पेन, पोर्चुगाल आदि यूरोप का कोई देश ऐसा नहीं जहां के निवासी यहां आकर न बसे हों। एक ऐसा समय आ जब कहीं की भी बाबादी बाने के लिए यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न था, इमीग्रेशन का कोई कानून नहीं । युरोप के देशों ने इसका पूर्ण लाभ उठाया और सभी जगह से लोग ग्राकर यहाँ बसे। भिन्न-भिन्न देशों के ये निवासी किसी समय भिन्न-भिन्न भाषाएँ भी बोलते थे, पर ग्रब न ये भिन्न-भिन्न देशों के निवासी रह गये हैं ग्रीर न इनकी भिन्न-भिन्न भाषाएँ ही हैं। इनमें से अनेक अभी भी जानते हैं कि इनके पूर्वज किस देश से आये थे, पर अब ये हो गये हैं सब के सब अमेरिकन और इन सबकी भाषा भा एक भाषा हो गयी है-अंग्रेजी । किन्तु अमेरिका देश के किसी समय अंग्रेजी राज्य के उपनिवेश होने अथवा यहाँ के इवेतांगों में अधिकतर इंगिलस्तान के लोग रहने या यहाँ ग्रंग्रेजी भाषा होने के कारण यदि यह समक्ष लिया जाय कि ग्रमेरिकन यथार्थ में श्रंग्रेज हैं तो यह भूल होगी। इवेतांग तथा श्रंग्रेजी भाषा बोलनेवाली श्रंग्रेज जाति श्रीर इवेतांग तथा अंग्रेजी बोलनेवाली अमेरिकन जाति में बहुत बड़ा अन्तर है। यों तो में मानव मानव में कोई अन्तर नहीं मानता और अमेरिका में भी यूरोपीय संस्कृति ही है. परन्तु जो अन्तर युरोपीय संस्कृति वाले इंगलिस्तान, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के मानवों में है वही इंगलैंड ग्रौर श्रमेरिका के मानवों में भी । ग्रन्तर इतना ही है कि इंगलिस्तान, फ्रांस, जर्मनी ग्रादि के निवासियों की भाषा पृथक्-पृथक् है, इंगलेंड ग्रीर अमेरिका के निवासियों की भाषा एक है, पर भाषा एक होने पर भी इंगलिस्तान की ग्रंग्रेजी ग्रीर ग्रमेरिका की ग्रंग्रेजी में भी ग्रन्तर है।

यहाँ प्रक्षन यह उठता है कि जब इंगलैंड में रहनेवाले और अमेरिका में रहने वाले दोनों ही क्वेतांग हैं, दोनों की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति है, दोनों की भाषा एक है, तब आखिर अंग्रेज जाति और अमेरिकन जाति में अन्तर क्या है ? यह अन्तर ऊपर-ऊपर देखने से दिखायी भी नहीं पड़ता, पर यदि बोड़ा-सा भी गहराई में प्रवेश किया जाय तो यह अन्तर दिख जाता है। अन्तर मुख्यतः है दोनों जातियों के स्वभाव का अन्तर और उस स्वभाव के फर्क की वजह से ही भाषा का भी फर्क हो गया है।

श्रंप्रेज जाति एक पुरानी जाति है। उसमें एक विशेष प्रकार का ठोसपन, गाम्भीयं, ग्रात्मसम्मान की भावनाएँ, गौरव, ग्रोपचारिकता ग्रादि है। उनके सारे समाज में कुछ विशिष्ट रीति-रिवाज (कन्वंन्शन) हो गये हैं। किसी भी श्रंप्रेज को ग्राप बारोको से देखें तो ये सारी बातें न्यूनाधिक रूप में ग्रापको उसमें दिख पड़ेंगी। ग्रामिशकन जाति एक नयी जाति है। उसमें न श्रंप्रेज जाति का ठोसपन है, न उसका गाम्भीयं, न ग्रात्मसम्मान की वंसी भावनाएँ, न वह गौरव ग्रौर न वंसी ग्रोपचारिकता ग्रादि। उनके समाज में कोई विशेष रीति-रिवाज भी नहीं दिख पड़ते। पर ग्रंग्रेज जाति की ये सारी बातें उसके सदगुण हैं ग्रीर ग्रमेरिकन जाति में इन बातों का ग्रभाव उसके दुर्गुण, यह नहीं कहा जा सकता। ग्रपनी इन बातों के कारण श्रंग्रेज जाति में

एक प्रकार का दकियानुसी-पन भी आ गया है। उत्साह और ऋगटकर काम करने की प्रवृति नब्द हो गयी है। ब्रायसी सन्बन्धों में भावनाख्रों की कमी हो गयी है। ब्ररे! यहाँ तक होता है कि एक दूसरे के ग्रामने-सामने वर्षों तक रहते हुए भी बिना किसी परिचय करानेवाले के दो अप्रेज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अमेरिकन जाति में चाहे ठोसपन की जगह तरलता हो, चाहे गाम्भीयं की जगह कुछ उथलापन, उसमें चाहे ब्रात्मसम्मान, गौरव ब्रौर ब्रौपचारिकता की भी वैसी मात्रा न हो जैसी अंग्रेज जाति में है, पर उसमें अंग्रेजों का दिकयान्सीयन और बाबा आदम के जमाने के रीति-रिवाजों पर चलने की अनदार वृत्ति भी नहीं है। अमेरिकनों के व्यवहार में मैंने भावनाओं का भी अधिक श्रोत पाया और कंसा उत्साह तथा भापट-भापटकर छोटे-से-छोटे काम को भी करने की वृत्ति । हाँ, उत्साह के ग्रतिरेक के कारए अपटकर काम करने की इस वृत्ति ने अमेरिकन जाति में एक बहुत बड़े दुर्गुरा को भी उत्पत्ति कर बी है। यह दुर्गुल है हर काम में इतनी शीव्रता कि प्रायः यह शीव्रता सीमा का उल्लंघन कर देती है। न्यूयार्क नगर में ग्रापको साधारण चाल से चलनेवाले व्यक्ति ही इने-गिने दिखेंगे। पृष्य, स्त्रियाँ, बाल, बद्ध, तक्ए सब इस प्रकार चलते जान पड़ेंगे जैसे सारे नगर में आग लग गयी हो और सब इधर से उधर और उधर से इधर भाग रहे हों । ऐसी दौड़भाग, ऐसा उथल-पूथल कि क्या कहा जाय । लन्दन भी बहुत बड़ा नगर है, पर न्युयार्क जैसी दौड़भाग लन्दन में दृष्टिगोचर नहीं होती। लन्दन का जीवन ज्ञान्त सरिता का प्रवाह-सा जान पड़ता है और न्युयार्क का तुकानी पहाड़ी नवी-का-सा।

यह अन्तर है एक वर्ग, एक संस्कृति तथा एक भाषा-भाषी अंग्रेज और अमेरिकन जाति में। और यह अन्तर उनकी एक भाषा रहते हुए भी उस भाषा में भी आ गया है। अंग्रेज कभी अतिशयोक्तियों का उपयोग नहीं करता और अमेरिकन बिना अतिशयोक्तियों के बोल ही नहीं सकता। और भाषा के साथ ही उनकी वेष-भूषा भी इंगलेंड ही नहीं, पुराने यूरोपीय देशों से भी भिन्त है। यूरोपीय दंग के कपड़े पहनते हुए भी उनकी टाई प्रायः वड़ी चमकदार रहती है। रंग-बिरंगा बुश शर्ट एक नयी वस्तु निक्ली है। और, कोट तक कभी कभी दो रंग का होता है, आस्तोनें एक रंग की और आमना-सामना दूसरे रंग का।

न्यूयार्क, वहाँ की इमारते, वहाँ की सड़कों, वहाँ की सवारियाँ, वहाँ की रोजनी, वहाँ के मानव, उनकी चहल-पहल, उनका धन, उनका बैभव, सारा दृश्य देखकर आदमी दंग-सा रह जाता है, उसकी दृष्टि चकाचौंध-सी हो जाती है, और यदि वह इस चित्र के एक पहलू की श्रोर ही दृष्टिपात करे तो उसे यह नगर पृथ्वी का स्वगं दिखायी देता है, जंसा मेरे कुछ नित्रों ने मुक्ते कहा था। पर किसी भी चित्र का एक रख ही नहीं होता, उसके प्रन्य रुख भी होते हैं ग्रीर कोई भी ग्रवलोकन तब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक सब रुखों को देखने का यस्त न किया जाय। न्यूयाकं में अपनी अदभत विशेषताएँ हैं इसमें सन्देह नहीं, पर इन विशेषताओं के साथ ही उसकी कुछ भयानक किमयाँ भी हैं। न्यूयार्क के जीवन को जो वस्तुएँ चलाती हैं वे एक दूसरे पर इतनी अधिक दूर तक अवलंबित हैं कि यदि किसी एक छोटी-सी बात में व्यतिकम हो जाय तो वहाँ के जीवन का सारा प्रवाह एक क्षरा में स्थिगत हो जाता है। वहाँ इस प्रकार की कुछ घटनाएँ हुई भी हैं। एक बार वहाँ के पानी का एक बढ़ा नल फट गया। इसके कारण जिस एग्नर कंडीशन प्लाप्ट से नगर के मकान ठंडे रहते ये उसका काम रक गया। गरमी का मौसम था, ग्रतः नतीजा यह निकला कि दपतरों में काम होना कठिन हो गया, क्योंकि मकान इस तरह के बनाये गये कि गीमयों में बिना एग्रर कंडीशानिंग मशीनरी चले उनमें बैठकर काम करना ग्रस-म्भव है। जब सब लोग दपतर और घर छोड़-छोड़कर सड़क पर बाहर निकले तब ऐसी भीड़ हुई कि मोटर, ट्राम, बसें चलना ही बन्द न हो गया ऋषित लोगों का पैदल चलना भी कठिन हो गया और घरों में ही नहीं पर बाहर भी लोगों का दम घटने लगा। एक बार बिजली के लिश्ट चलाने वालों ने हड़ताल कर दी । बीसों-पचासों श्रीर संकड़ों मंजिल की इमारतों पर चड़ना श्रीर उन पर से उतरना कठिन ही नहीं ग्रस-म्भव हो गया। ये दो घटनाएँ तो न्ययार्क में हो चकी हैं। इसी प्रकार की ग्रन्य कोई भी घटना वहाँ हो सकती है ग्रीर वह घटना वहाँ के सारे जीवन को स्थगित कर सकती है। यद्यपि ब्राधनिक सभ्यता वाले सभी नगरों के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत दूरी तक यह बात कही जा सकती है, पर न्युयार्क के सम्बन्ध में जितनी दूर तक उतनी दर तक ग्रन्य नगरों के विषय में नहीं।

वस्तुओं के परस्पर निर्भर रहने की इस पराकाष्ठा पर इन दिनों विशेष रूप से ध्यान जाता है, क्योंकि चारों ओर लड़ाई की तैयारी हो रही है जिसे बचाव की तैयारी कहा जाता है। न्यूयार्क नगर में तो बीच-बीच में हवाई हमले की कल्पना कर उससे बचने के उपायों को जन-साधारण को सिखाने के आयोजन होते हैं। हम लोगों के सामने भी एक इसी प्रकार का आयोजन किया गया। लड़ाई की दृष्टि से देखने पर तो न्यूयार्क नगर बहुत कमजोर मालूम होता है। चारों ओर अत्यधिक ऊँची इमारतें, जिनमें अधिकतर काँच के बड़े-बड़े वातायन हैं। आत्यन्त आधुनिक इमारतों में तो काँच का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा है। दीवालें भी काँच की और कमरों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए बीच में भी काँच का प्रयोग होने लगा है। फिर मकानों के अन्दर जितनी भी सुविधाएँ हैं वे बाहर की दो वस्तुओं पर निर्भर हैं—पानी का नल और बिजली का तार। कहीं-कहीं गैस का नल और भाप का नल

एवं सभी में सैप्टिक नाली। यदि पानी का नल बन्द हुआ तो जैसा कहा जा चुका है एअर कंडीशॉनग प्लाण्ट और पीने तथा हाथ धोने का पानी बन्द। एअर कंडीशॉनग प्लाण्ट बन्द होते ही मकान में रहना असम्भव है, क्योंकि आधुनिक इमारतें इस तरह बनायी जाती हैं और उनमें वातायन इस तरह रखे जाते हैं जिससे एअर कंडीशॉनग प्लाण्ट के चलते रहने पर ही उनमें सुविधापूर्वक रहा जा सकता है। यदि बिजली का तार कट गया तो लिपट चलना असम्भव, खाना बनाना असम्भव, अन्धकार। अब यदि लड़ाई के समय कहीं कुछ बम न्यूयाक नगर में भूले-भटके भी गिर जायें तो वहां का साधारण कार्य विलकुल बन्द हो जाने का भय है। आधुनिक सभ्यता के आधुनिकतम नगर के निवासी कितनी दूर तक कुछ चीजों पर निर्भर हो गये हें। प्रत्येक वस्तु का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के कारण ही यह निर्भरता इतनी अधिक बड़ी है और दूसरी ओर इसी उपयोग के कारण उन्हें अत्यधिक लाभ भी हुआ है। सबसे कम खर्च में उनका सारा कार्य हो जाता है। और न्यूयार्क के चित्र के इस रख पर जब में विचार करने लगा तब मुक्ते महात्मा गांधी के उन उपदेशों का स्मरण आया जिनमें उन्होंने हर बात में स्वावलस्वन की शिक्षा दी थी। आधुनिक सभ्यता में यद्यिप पूर्ण स्वावलस्बन सस्भव नहीं है तथािप न्यूयार्क-की-सी परावलस्वता भी इष्ट नहीं।

किर न्ययाकं में जो कुछ पराकाब्ठा को पहुँचा है वह भौतिक भव्यता, भौतिक वंभव, सब-कुछ भौतिक । मानव का भौतिक शरीर होने के कारण उसे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं यह मेरा कहना नहीं है। हमें भौतिक विकास से आंखें नहीं मूंदनां हैं। हमने भौतिक विकास से ग्रांखें बन्द कर ग्रपने देश की बहुत बड़ी हानि की है। हमें तो इस ब्रोर बहुत सजग रहना चाहिए। भौतिक विकास मनुष्य की उन्नति के लिए नितान्त आवश्यक है इसमें जरा भी सन्देह नहीं। जब तक मनुष्य का पार्थिव शरीर है तब तक इसकी भौतिक आवश्यकताएँ हैं, यहाँ तक कि जीवन ही कुछ भौतिक श्चावश्यकताश्चों पर निर्भर है। श्चाप कितना भी श्राध्यात्मिक विकास कर लें जब तक श्रापको उचित पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक श्रापका काम नहीं चल सकता । इसी तरह दूसरी भौतिक ब्रावश्यकताओं के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। यदि ब्रापके वस्त्र ठीक नहीं है, यदि आपका रहने का मकान ठीक नहीं है तो आप ठीक तरह से अपना कार्य नहीं कर सकते। इन सारे भौतिक साधनों को कम-से-कम परिश्रम में अधिक-से-अधिक जुटाने के लिए आपको यन्त्रों का उपयोग भी करना पड़ेगा। सम्यता के उदय से ही मनुष्य ने सदैव इस बात का प्रयत्न किया कि इन साधनों को जटाने के लिए उसे कम-से-कम श्रम करना पड़े । यथार्थ में इसी प्रयत्न से सभ्यता का निर्माण हुआ। भारत में ऐसा न हुआ सो बात नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में श्रम बचानेवाली वस्तुब्रों का प्रयोग हुब्रा है। हाँ, यन्त्रीकरण के युग में भारत पराधीन था स्त्रीर इस

समय जो भी यन्त्रीकरण हुआ वह भारत की स्वेच्छा से पूरी तौर पर नहीं हुआ। यदि भारत स्वाधीन होता तो कहाँ तक और कितनी शीव्रता से यन्त्रीकरण होता यह कहा नहीं जा सकता। यदि हमें सभ्यता का विकास करना है तो यन्त्रीकररण अवश्य करना होगा इसमें सन्देह नहीं । हां, हमें उसे खपनी परिस्थितियां देखकर करना है, नये ढंग से करना है, उन गिल्तयों को न करते हुए करना है जिन्हें भ्रधिकांश पाश्चात्य देशों ने किया है। विद्युत-शक्ति ने ऐसा अवसर प्रवान किया है जिससे गाँवों में अच्छे, स्वस्थ ब्रौर साफ वातावरए में यन्त्रीकरए हो सकता है। फिर हमें ब्रपनी जनसंख्या की स्रोर दृष्टि रख उसका पूरा-पूरा उपयोग करते हुए यन्त्रीकरण करना है स्रौर सबसे ब्रधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें मानव के विकास के लिए यन्त्रों का उपयोग करना है, यन्त्रों के विकास के लिए मानव का नहीं। फिर केवल भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या केवल भौतिक वस्तुग्रों से मनुष्य को पूर्ण सन्तोष हो सकता है। मेरे मतानुसार कभी नहीं। न्यूयार्क में मेंने सुना कि वहाँ के अनेक व्यक्ति जिन्हें सब प्रकार के भौतिक सुख उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप में प्राप्त हैं वे भी मुली नहीं। जब में न्यूयार्क के सार्वजनिक पुस्तकालय को देलने गया तब मुभी मालूम हुआ कि भारत के वेदान्त दर्शन का वहाँ न जाने कितने लोग बड़े चाव से अध्ययन करते हैं। ग्रीर जब मेंने यह मुना तब मुक्ते मालूम हुग्रा कि स्वामी विवेकानन्द ग्रीर स्वामी रामतीर्थ का अमेरिका में इतना आदर क्यों हुआ या, आज भी अमेरिका वाले विविध प्रकार के भाषणों को, विशेषकर दार्शनिक भाषणों को, सुनने के लिए क्यों इतने बातुर रहते हैं बीर जिस न्यूयार्क में बाधिशीतिकता चरम सीमा को पहुँच चुकी है वहाँ बाध्यात्मिकता की भी कितनी अधिक ब्रावश्यकता है।

न्यूयार्क ऐसा वैभवशाली नगर रहते हुए भी अभी वहाँ मजदूरों की चाल (स्लम्प्स) मौजूद हैं। हमने इन्हें भी देखा। यद्यपि इन चालों का हमारे देशों की चालों से मुकाबला नहीं हो सकता, परन्तु चाल तो चाल ही हैं। सुना गया इन चालों में ऐसे लोग रहते हैं जो बड़े आलसी हैं और जो अपनी कमाई का अधिकांश भाग शराबलोरी तथा अन्य शरारत-भरे कुकमों में खर्च कर देते हैं। हमने इन चालों में रहनेवालों को भी देखा और उन्हें न्यूयार्क की अन्य आबादी से कुछ पृथक् रूप का अवश्य पाया—बढ़ी हुई हजामतें, मंले-कुचले कपड़े, नशे में चूर सूरतें और सारी चेष्टाओं में आलस्य के लक्षए। इन चालों के सम्बन्ध में हम लोगों ने और भी कुछ जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की, क्योंकि हमें ये स्यल अमेरिकन सम्यता के लिए एक कलंकस्वरूप प्रतीत हुए। जिस देश में न्यूनतम वेतन निश्चित हो और वह इतना काफी हो कि लोग साधारएतया सम्मानपूर्वक और बहुत आराम से रह सकें, जहाँ बेकारी कम-से-कम इन दिनों में कोई बहुत बड़ी समस्या न हो, वहाँ

इन चालों ग्रीर इन विचित्र तरह से रहनेवालों की क्या ग्रावश्यकता है ग्रीर वे क्यों हैं ? ग्रमेरिका की जीवन-व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से विना किसी रोकथाम के कार्य होने देने ग्रीर उद्योगों पर कम-से-कम नियंत्रए। पर ग्राधारित है। यद्यपि समय-समय पर कई कानून ऐसे बनाये गये हैं जिनसे थोड़ा बहुत नियंत्रए। रहता है जैसे 'एण्टीट्स्ट' कानून।

सब मिलकर भौतिक दृष्टि से न्ययार्क का जीवन ग्रत्यन्त सुखी जीवन कहा जा सकता है । गरीबी, ब्रशिक्षा, बीमारी ब्रादि का वहाँ समल नाश हो गया है यह तो नहीं कहा जा सकता, पर ये सब भौतिक दुख वहाँ न्यून से न्यून है। कुछ लोग बहुत ब्रमीर हैं, इतने जितने संसार में कहीं नहीं, शेष में गरीबी बहुत कम है। ब्रधिकांश की ग्रामदनी ग्रच्छी ग्रामदनी है। फिर भी यह कहा जाता है कि ग्रमेरिका की सम्पत्ति का द३ प्रतिशत १ प्रतिशत ब्रादिमयों के हाथ में है, बाकी ६६ प्रतिशत जनता के हाथ में केवल १७ प्रतिशत सम्पत्ति है। सप्ताह में लोग पाँच दिन काम करते हैं, की दिन = घण्टे | शनिवार और रविवार दो दिन पूरी छुट्टी रहती है और सभी तबके के लोग इन दो दिन की छुट्टियों को खुब मनाते हैं। शनिवार ग्रीर रविवार को दर्शनीय स्थानों पर मेले-से लगे रहते हैं । खूब गोठे ब्रोर गोष्ठियाँ होती हैं । खेती, उद्योग-धन्धे सभी उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए हैं। प्रति घण्टे की कम-से-कम मजदूरी ७५ सेंट याने करीब चार रुपये कानून द्वारा नियुक्त है। जीवन-घोरए काफी ऊँचा है। लोग महुँगे-से-महुँगे थ्रीर सस्ते ढंग से भी रह सकते हैं। 'ब्राटोमैट' नामक लाने के ऐसे रैसटराँ हैं जहाँ अनेक प्रकार की चीजें सजी रहती हैं और इनमें से जो ग्रापको पसन्द हो ग्राप स्वयं उठा लें ग्रीर उसके पंसे देकर उसे ला लें। जहाँ न्यूयाकं में महुँगे-ते-महुँगे होटल हैं वहाँ इन ब्राटोमेंट में पेट भरनेवालों को उतना ही खर्च पड़ता है जितना हमारे वम्बई-कलकते के साधारण रैस्टरां में खानेवालों को । जो लोग जाका-हारी भोजन करना चाहते हैं उनके लिए तो ब्राटोमेट बड़े ही उपयोगी हैं। न्यूयार्क का सारा सामाजिक संगठन पुंजीवादी है और जिस प्रकार खाज पूंजीवाद हर जगह कुछ हेय वृध्टि से देखा जाता है वैसा न्यूयार्क धौर ब्रमेरिका में नहीं। समाजवादी या साम्यवादी अथवा समाजवाद या साम्यवाद से सहानुभूति रखनेवाले वहाँ हैं ही नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, पर इनकी संख्या जितनी कम वहाँ है उतनी संसार में कदाचित् कहीं नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति लुके-छिपे ढंग से रहते हैं, अपने मत के प्रचार का भी उनमें साहस नहीं। बड़े-बड़े कारखानों ग्रीर दस-दस हजार एकड़ के फार्मी का यह देश है। पंजीवाद के यहाँ तीन मुख्य संगठन हैं जो यहाँ के सारे आर्थिक ढाँचे का नियन्त्रए-सा करते हैं। ये संगठन है-(१) अमेरिकन एसोसियेशन आँफ़ मैन्युफ़ क्वरसं, (२) युनाइटेड स्टेट्स चम्बर बाँक कामसं, (३) श्रमेरिकन बंक एसोसियेशन। ये तीनों यहाँ के निम्न-लिखित मुख्य उद्योगों के सम्मिलित संगठनों को हाथ लिये हुए हैं। ये संगठन हैं-स्टील कंबाइन, (२) आँयल कंबाइन, (३) कोलमाइन्स कंबाइन, (४) लैक्ट्रिक्सिटी, (१) आटोमोबाइल्स । पूंजीवादी आर्थिक संगठन में हड़ताल नहीं हो यह सम्भव नहीं । यहाँ भी हड़तालें हुई हैं, पर बहुत कम । मजदूरों के यहाँ निम्नलिखित मुख्य संगठन हैं — (१) अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, (२) कांग्रेस आँफ इंडस्ट्रियल आरगनाइजेशन, और (३) यूनाइटेड माइन वक्सं आँफ अमेरिका ।

न्यूयाकं में हमने विशिष्ट रूप से जो कुछ देखा अब उसका भी कुछ विवररण उपयुक्त होगा। सबसे पहले हमने यहां की स्वतंत्रता की मूर्ति देखी (चित्र नं० ७६)।

संयुक्त राष्ट्र का भवन

संयुक्त राष्ट्र के भवन के निर्माण में अनेक देशों के आर्कीटेक्टों ने सिम्मिलित प्रयत्न किया। जिस लगन और उत्साह से इस इमारत का निर्माण हुआ वह संयुक्त राष्ट्र की सफलता का द्योतक भी है। यह इमारत १४४ फुट ऊँची और २८७ फुट चौड़ी है। अमेरिका के सबसे बड़े नगर की अन्य इमारतों से इसकी वास्तु-कला कहीं भिन्न है। इस भवन के निर्माण में विभिन्न देशों के वारह आर्कीटेक्ट एक-दूसरे के सहयोग से काम करते रहे थे।

ठीक हो कहा गया है कि यह भवन वह कारलाना है जहाँ संसार के भावी-रूप की रचना होती है (चित्र नं० ८०-८१)।

## एम्पायर स्टेट विलिंडग

संसार की सबसे ऊँची एक सी दो मंजिल की एम्पायर स्टेट इमारत है। इस इमारत की उँचाई १,४७२ फुट है। इसकी द६वीं ग्रीर १०२वीं मंजिलों में वेध-शालाएँ बनी हुई हैं। सड़क से इस इमारत को देखने पर दशंक को एक तरह का रोमांच हो खाता है, लेकिन वेधशालाग्रों से नगर को देखने का अनुभव ऐसा अमृतपूर्व होता है कि संसार में अन्यत्र कहीं भी ऐसा अनुभव होने की सम्भावना नहीं। यह इमारत १६३१ में बनकर तैयार हुई। बीसवीं शताब्दी का यह एक ब्राहचर्य है ग्रीर मनुष्य की इंजीनियरी-कुशलता का खोतक है।

इस इमारत में बर्शकों को ऊपर ले जाने वाला एक ऐसा यन्त्र लगा हुआ है जो ६० सैकिण्ड के भीतर मनुष्य को १,००० फुट की उँचाई पर पहुँचा देता है। द६वीं मंजिल में वेधशाला पर पहुँचने के बाद, जो कि सड़क से १,०५० फुट की उँचाई पर बनी हुई है, दर्शक को चारों श्रोर तीस-तीस चालीस-चालीस मील तक ऐसे प्रदेश का दर्शन होता है जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्ति बसे हुए हैं। द६वीं मंजिल से दर्शकों को एक श्रीर यन्त्र १०२वीं मंजिल पर पहुँचा देता है जहाँ पर दर्शक संसार में सबसे श्रीधक ऊँचे भवन पर पहुँच जाता है। एम्पायर स्टेट की इमारत ऐसी है जिसे एक बार देख लेने पर कोई भी व्यक्ति उसे जीवन-पर्यन्त नहीं

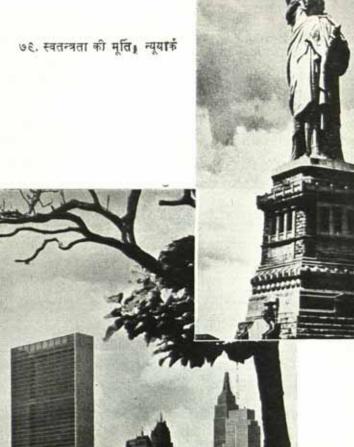

८०-८१. संयुक्त राष्ट्र भवन दिन में ग्रौर रात में न्यूयार्क



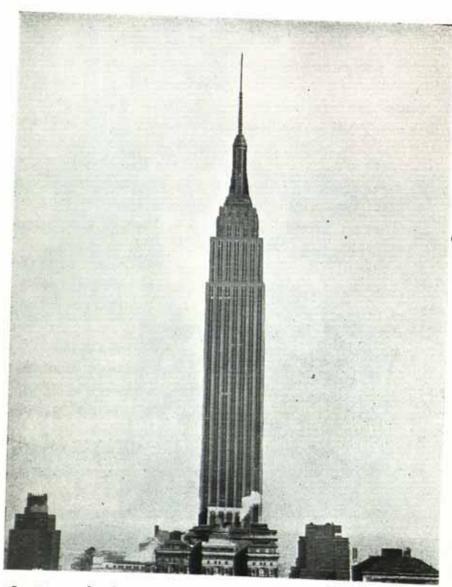

५२. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयार्क । यह मीनार नहीं, पर १०२ मंजिल की अनेक विशाल कमरों वाली संसार की सबसे ऊँची इमारत है । अपनी पड़ोसी इमारतों से यह कितनी ऊँची है, इसका पता इस चित्र से लग जाता है

मुला सकता (चित्र नं • द२)।

#### लीवर बदर्स की इमारत

न्यूयार्क नगर की नवीनतम और अत्यन्त आकर्षक कार्यालय-इमारत लीवर बदर्स की है। यह इमारत काँच और धवल इस्पात की बनी हुई है। लीवर बदर्स की शाखाएँ दुनियाँ के सभी भागों में पायी जाती हैं। इस किस्पनी के बने साबृन आदि संसार के सभी देशों में काम में आते हैं। लक्स और लाइफवॉय साबृन इसी कम्पनी के हैं।

इस इमारत को तीन ग्रमेरिकी ग्राकींटेक्टों ने वर्तमान रूप दिया। वास्तु-कला के विशेषज्ञों ने इस इमारत की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इमारत का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि कार्य-क्षमता बढ़े, कर्मचारियों को ग्राराम मिले ग्रौर उन्हें सब प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। इस कारखाने में १,२०० कर्मचारी काम करते हैं।

न्यूयाक के ग्रन्य गगन-चुम्बी प्रासादों की तुलना में लीवर बदसं की इमारत काफी नीची है, किन्तु सुन्दरता में यह ग्रपूर्व है। इमारत में यन्त्रों की सहायता से डाक पहुँचाने की व्यवस्था है। हर मंजिल की डाक मशीने यथास्थान पहुँचा देती हैं। सुविधा के ग्रातिरिक्त इस व्यवस्था से बो-तिहाई समय की बचत हो जाती है। इस इमारत का निर्माण कर्मचारियों के लिए स्थान का प्रबन्ध करने के लिए तो हुआ ही है, विज्ञापन के लिए भी किया गया है। इमारत की सफाई बहुत-कुछ यन्त्रों की सहायता से ग्राप से ग्राप होती रहती है। समूची इमारत को वो व्यक्ति वो दिन के ग्रन्दर साफ कर सकते हैं। नीले कांच की दीवाल जिनसे सूर्य की ३५ प्रतिशत गर्मों कम हो जाती है ग्रन्दर से रंगहीन जान पड़ती है। सारी इमारत एग्नर कण्डी- अन्छ हैं (चित्र नं० ६३)।

सार्वजनिक पुस्तकालय

इस महान् पुस्तकालय में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ १२ लाख से अधिक सूचना प्राप्त करने की (रेफ्रेंस बुक्स) पुस्तक और ३६,४३३ प्रकाशनों की सूचियाँ हैं जिससे सही सूचना पाने के इच्छुक व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्तकालय की स्थापना १८६४ में बड़े-बड़े निजी पुस्तकालय के विलय के परिरणाम-स्वरूप हुई थी। इसकी तीन मंजिली इमारत १६११ में ६० लाख डालर के मूल्य पर बनी थी। सब मिलाकर पुस्तकालय के कर्मचारियों की संख्या २,६०० है। कुल पुस्तक-संख्या ४७ लाख है। इसके वाचनालय में ५०० व्यक्तियों के बैठने का स्थान है।

बृहतर न्यूयाकं का कोई भी निवासी सार्वजनिक पुस्तकालय से पुस्तकं ले सकता है। पुस्तकं लेने के लिए एक कार्ड होता है। इस कार्ड को लायबेरी की ६१ बालाओं और उपशालाओं में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। पूछ-ताछ के लिए एक अलग दपतर है जहाँ लोगों के सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। पुस्तकालय की दूसरी इमारत पाँचवीं एवेन्यू की बयालीसवीं स्ट्रीट पर बनी हुई है। कई विदेशी भाषाओं की पुस्तकें भी इसमें मौजूद हैं। इसमें संगीत पुस्तकालय भी है और एक अंधे लोगों का पुस्तकालय भी है।

### कोलम्बिया-विश्वविद्यालय

कोलिम्बया-विश्वविद्यालय विश्व-विख्यात् है। विदेशी विद्यार्थों स्रमेरिका में सबसे स्रिषक इसी विद्यालय में सध्ययन करते हैं। इनकी संख्या १८०० से स्रिषक ही रहती है। सनुमान है कि ५६ विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहाँ स्राकर विद्याध्ययन करते हैं।

इस विश्वविद्यालय का इतिहास २०० वर्ष प्राचीन है। पहले यह एक कालिज के रूप में या। १८६७ के बाद यह लगभग ७० इमारतों में फैल गया। इस समय कोलिम्बया-विश्वविद्यालय के विद्यायियों की संख्या २४,००० से प्रधिक है। प्रमेरिकी जीवन पर इस विद्यालय का गहरा प्रभाव है। हजारों डाक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, प्रध्यापक, राजनीतिज्ञ ग्रीर वैज्ञानिक प्रतिवर्ष इस विद्यालय से निकलकर ग्रमेरिका की सेवा तो करते ही हैं विदेशों में जाकर वहाँ के जीवन पर भी ग्रपना प्रभाव डालते हैं। भारत के डाक्टर ग्रम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना में इतना योग विया, इसी विद्यालय से वीक्षा लेकर ग्राये हैं। यह ग्रमेरिका का शायद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है (चित्र नं० ६४)।

## राक फैलर सैंटर

राक फैलर सेंटर के १२ गगनवुम्बी प्रासादों से एक पूरा नगर बन गया है।
यह नगर इस प्रकार विभक्त है—कार्यालय खंड, बाजार खंड, प्रदर्शिनी खंड धोर
रेडियो एवं मनोरंजन खंड। राक फैलर सेंटर के पिश्वमी भाग में रेडियो-व्यवस्था
का केन्द्रीकरण है। वहां खार, के. धो. की इमारत है, रेडियो-सिटी का संगीत-भवन
है, बियेटर-मंच है धौर नेशनल बाडकास्टिंग कम्पनी की इमारत खार. सी. ए, इमारत का विस्तार खंड है। बहुधा रेडियो-सिटी शब्द का प्रयोग समूचे राक फैलर सेंटर
के लिए किया जाता है पर यह भूल है। रेडियो-सिटी राक फैलर सेंटर के पिश्चमी
खंड को ही कहते हैं।

राक फैलर सेंटर की वास्तु कला अत्यन्त सराहनीय है। उसमें भित्ति चित्र, मूर्ति-कला और थातु-कला आदि का मिश्रए है। आर. सी. ए. अर्थात् रेडियो कॉर्पो-रेजन ऑफ़ अमेरिका की इमारत भी बड़ी आकर्षक है।

यहाँ पर राक फैलर फाउण्डेशन की भी कुछ चर्चा करना अनुपयुक्त न

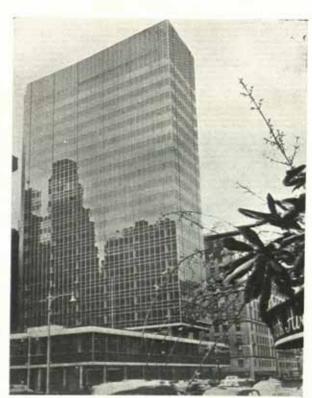

लीवर ब्रदसं की इमारत



EX क्रोस्ट्रिक्स विस्ववित्तालय के ताँज का जानरी भाग

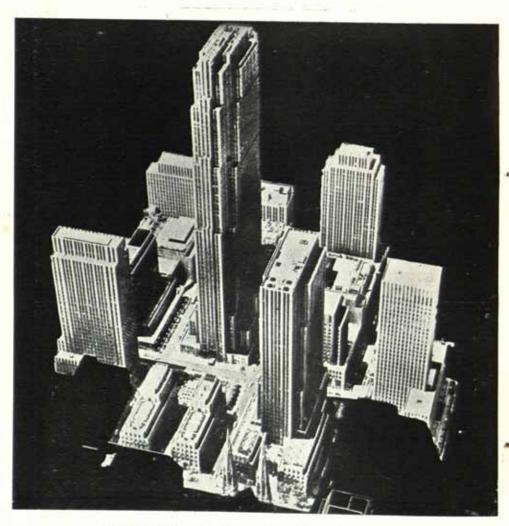

प्रे खिलौने नहीं हैं, ये हैं राक फैलर सैंटर की १५ इमारतों
 का समूह। बीच की ऊँची इमारत ६० मंजिल की है

होगा । राक फैलर फाउण्डेशन की स्थापना १६१३ में हुई थी। इसका उद्देश्य संसार में मानव-कल्याएं को प्रोत्साहन देना है। विछले ४० वर्ष के समय में इस संस्था ने ४७ है करोड डालर के लगभग की सहायताएँ और अनुदान दिये हैं। यह संस्था भौतिक, बौद्धिक, कलात्मक, आध्यात्मिक और आरोग्य सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता देती है। इस फाउण्डेशन की स्थापना से पहले इसके संस्थापक जॉन राक फैलर ने तीन लोक-कार्य आरम्भ किये थे। इनके अनुभव से उनको यह आश्वासन हो गया कि समाज-कल्याएं के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है जो सत्कार्य के लिए अनुदान दे सके। आरम्भ में राक फैलर फाउण्डेशन की स्थापना २४ करोड १० लाख डालर से हुई थी।

दूसरे महायुद्ध का इस संस्था पर विशेष प्रभाव हुन्ना । परिग्णाम यह हुन्ना कि १६४१-५२ में संस्था के कार्यक्रम में समयानुकूल परिवर्तन कर दिये गये (चित्र नं० ६५)। कार्नेगी निधि

स्रमेरिका की एक और महस्वपूर्ण धर्मार्थ संस्था है कार्नेगी निधि। कार्नेगी सन्तर्राब्द्रीय शान्तिनिधि की स्थापना १६१० में स्रमेरिका के एक प्रसिद्ध इस्पात उद्योग-पित एंड्रयो कार्नेगी की १ करोड़ डालर की भेंट के फलस्वरूप की गयी थी। संस्था का उद्देश्य कार्नेगी की इच्छानुसार शान्ति-कार्य को प्रोत्साहन देना है। कार्नेगी का सिद्धान्त यह था कि युद्ध का शीझातिशीझ उम्मूलन किया जाय जो कि हमारी सम्यता पर सबसे बड़ा घट्या है। १६४८ तक इसके तीन विभाग थे—शिक्षा-विभाग, स्रथंशास्त्र और इतिहास-विभाग तथा सन्तर्राब्द्रीय विधि-विभाग। पहले दो न्यूयाकं में थे और विधि-विभाग वाशिगटन में था। १६४८ में विभाग-व्यवस्था समाप्त करके न्यूयाकं में केन्द्रीय व्यवस्था कायम की गयी। कुछ ही समय पहले यह संस्था न्यूयाकं शहर की एक नवीनतम ढंग की १२ मंजिली इमारत में चली गयी है। सब कार्नेगी फाउण्डेशन संयुक्त राष्ट्र की विभिन्त संस्थाओं के सहयोग से कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की स्राधिक और सामाजिक परिषद् की यह परामर्शदात्री संस्था है। समेरिका के प्रसीडेण्ट स्राइजनहावर और विदेश मंत्री श्री इलेस दोनों ही इसके दुस्टी बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।

## वहाँ के अजायबघर

न्यूयार्क में चवालीस अजायबघर हैं। इतने अधिक अजायबघर कदाचित् ही संसार के किसी अन्य नगर में होंगे। इन ४४ अजायबघरों के अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाओं और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अजायबघर अलग है। कुछ महत्त्व-पूर्ण अजायबघरों के नाम इस प्रकार हैं—अमेरिकन एकेडेमी ऑफ़ आर्टस् एण्ड लंटसं, अमेरिकन ज्याग्रेफिक सोसायटी, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ़ नेचुरल हिस्ट्री, बुकलिन म्यूजियम, बुकलिन चिलरेन्स म्यूजियम, ग्रीन सेंट्रल आर्ट गैलरीज, म्यूजियम स्रोंक माडनं ब्राटं, म्यूजियम ब्रांक नीन बौबजेक्टिव पेंटिंग, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम स्रोंक ब्राटंस् ।

इस अजायबघर में मिश्री, यूनानी, रोमन, सुदूरवर्ती, निकटवर्ती, यूरोपीय और प्राच्य-कला के अनेक नमूने हैं। अजायबघर की लाइबेरी में एक लाख से अधिक पुस्तकें और दो लाख से अधिक फोटोग्राफ हैं।

## प्लेनेटेरियम

अमेरिका के हर प्रधान नगर में अब प्लेनेटेरियम अर्थात् ग्रह-दर्शन भवन की इमारत बन गयी है। यहाँ अन्धकार में बिजली के प्रकाश द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति और चाल का बड़े मनोरंजक ढंग से प्रदर्शन किया जाता है।

न्यूयार्क के नाटक

न्यूयार्क में हमने तीन नाटक देखे । इनके नाम थे-मून इस रूपू, पॉइण्ट आफ नो रिटनं और साउथ पेसेफिक । पहला नाटक अमेरिका के वर्तमान जीवन का एक चलता-सा सुखान्त नाटक या और दूसरा भी वहीं के जीवन का एक कुछ गम्भीर-सा मुखान्त नाटक । इन दोनों नाटकों में मुभे कोई विशेषता न जान पड़ी । हाल ही में में लन्दन के भी कुछ नाटक देखकर बाया या और उनमें भी मुक्ते कोई विशेषता न दिली थी। अंग्रेजी नाटक मेंने जिमले में भी देखें थे और उनमें से कई मुक्ते बहुत पसन्द आये थे। मुक्ते ऐसा जान पड़ा जैसे अंग्रेजी भाषा के रंगमंच का पतन हो गया है, पर जब मेंने तीसरा नाटक साउथ पेसेफिक देखा तब मेंने अपनी यह राय बदल दी । साउय पेसेफिक नाटक के सद्श नाटक मेंने इसके पहले कभी न देखा था । यह नाटक एक सर्वांग मुन्दर नाटक था; एक नहीं अनेक विशेषताओं से भरा हुआ। इसके दृश्यों की महानता श्रीर मञ्यता का मिलान केवल पैरिस के नाटकों से हो सकता था। फिर यदि पैरिस के उन नाटकों के वृश्य इससे भी अच्छे थे तो उनमें जो नाटकीय कथा का स्रभाव या उस स्रभाव की इसमें पूर्ति हो गयी थी। सुन्दर नाटकीय कथा थी, बड़ा ब्रच्छा चरित्र-चित्रस्, साथ ही उत्कृब्द ब्रिभनय, ऊँचे दर्जे के गान ब्रीर एक गान गाने वाली महिला के साथ एक बालिका के मूक ब्रिभनय ने तो कला के इस रुख को पराकाष्ठा को पहुँचा दिया था। सारे नाटक में किसी प्रकार की ग्रइलीलता का नामो-निशान न या। रस का भी नाटक में ग्रच्छा परिपाक हुन्ना या। पर नाटक की कथा जिस प्रकार चली थी उसे देखते हुए नाटक को दुखान्त होना चाहिए था। ऐसे नाटक को मुखान्त करने के प्रयत्न को में तो ब्राधुनिक ब्रमेरिकनिज्म कहुँगा। इस प्रयत्न ने नाटक का स्वाभाविक अन्त नहीं होने दिया । पर जो कुछ हो, मेंने साउथ पेसेफिक एक ऐसा नाटक देखा जिसके बृश्यों, उनके परिवर्तन के ढंग और उन बृश्यों के प्रकाश की व्यवस्था अनुकर्णीय थी। इतने पर भी जहां तक अभिनय और रस परिपाक का

सम्बन्ध है में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि भारत में श्री पृथ्वीराज कपूर का 'कलाकार' नाटक इस नाटक से भी श्रागे हैं। पृथ्वीराज के नाटकों में दृश्यों श्रीर प्रकाश की यदि ऐसी व्यवस्था जोड़ी जा सके श्रीर उन नाटकों में ऐसे सुन्दर संगीत का समावेश हो सके तो सोने में सुगन्ध हो जाय।

न्यूयार्क में हम लोगों ने व्यक्तिगत सम्वर्क स्थावित करने का भी प्रयत्न किया, जिसका लन्दन तक के दौरे में एक प्रकार से ग्रभाव-सा रहा था। यहाँ हम सभी प्रकार के लोगों से मिले-भेंटे—कुछ भारतीयों से जो न्यूयार्क में रहते हैं तथा न्यूयार्क में इस समय ग्राये हुए थे, कुछ ग्रमेरिकनों से ग्रीर कुछ ग्रन्यों से भी।

सार्वजनिक भाषण न्यूयार्क में मेरे दो हुए—एक कोलिन्बिया यूनिविसिटी के इंटर नेशनल हाउस में भारतीय संस्कृति पर और दूसरा गांधी-जयन्ती के दिन गांधी जी पर कम्युनिटी चर्च में। लन्दन के सदृश यहाँ भी भाषण के अन्त में प्रश्न पूछने की प्रथा है। पहले भाषण के पश्चात् प्रश्न भी पूछे गये। दोनों भाषण और पहले भाषण के पश्चात् के प्रश्नोत्तर सब अंग्रेजी भाषा में ही हुए। मेंने सुना कि ये भाषण और प्रश्नों के उत्तर लोगों को पसन्द आये।

न्यूयार्क का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व

न्यूयार्क नगर कदाचित् दुनियां का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है। यहाँ प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं और अनेक आते-जाते रहते हैं। युनाइटेड नेशन्स का केन्द्र यहीं स्थापित होने से इस नगर का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व और भी बढ़ गया है।

युनाइटेड नेशन्स की उत्पत्ति, उसका रूप और कार्य-प्रणाली

संपुक्त राष्ट्र की स्थापना के विषय में सबसे पहले डम्बार्टन ग्रोक्स वार्शिगटन में ३१ ग्राग्त से ७ ग्रक्तूबर १६४४ तक चर्चा की गयी। किर पवास मित्रराष्ट्रों ने २५ ग्राप्त से २६ जून १६४५ तक सैनफ्रान्सिकों में संयुक्त राष्ट्र को मूर्त रूप दिया। पवास देशों ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर किये।

संयुक्त राष्ट्र के चार उद्देश्य है-

- (१) अन्तर्राध्द्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना ।
- (२) समान ग्रधिकारों ग्रीर राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए विभिन्न देशों के बीच मित्र सम्बन्धों को श्रोत्साहन देना।
- (३) श्राविक, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रीर मानव-जाति सम्बन्धी सभी श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों को सहयोग द्वारा निबटाना श्रीर मानव-ग्रधिकारों के लिए श्रोर सबकी मूल स्वतन्त्रताश्रों के लिए सम्मान बढ़ाना।
  - (४) समान उद्देश्यों के लिए राध्टों की कार्यवाहियों की संगठित करना ।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना २४ अक्तूबर १९४५ को हुई। तब से यह दिन प्रति-वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त निम्नलिखित हें-

- (१) संत्या के सभी सदस्य समान है।
- (२) संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य-पत्र के अधीन राष्ट्र अपने कर्तथ्य ईमानदारी से पूरे करें।
  - (३) ब्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़े ज्ञान्ति के साथ निपटाये जायें।
- (४) संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विरुद्ध न तो किसी तरह के बल-प्रयोग की धमकी दी जाय और न बल-प्रयोग किया ही जाय ।
- (४) उद्देश्य-पत्र के ब्रधीन संयुक्त राष्ट्र जो कार्यवाही करे सदस्य देश उसमें भरसक सहायता दें।
- (६) संयुक्त राष्ट्र किसी भी राज्य के घरेलू मामले में दखल न दे, किन्तु जहाँ ज्ञान्ति को खतरा हो वहाँ यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की जायगी।

संयुक्त राष्ट्र के लिए पूँजी सभी राष्ट्र जुटाते हैं। इस सम्बन्ध में निर्एंग बनरल ग्रसेम्बली प्रति वर्ष करती है।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के नाम इस प्रकार है-

अफगानिस्तान, अर्जेन्टाइना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, आजील, बाइलोस्टस, बर्मा, कैनेडा, नाइल, चाइना, कोलिविया, कोस्टा राहका, क्यूबा, चैकोस्लो-बाकिया, डैनमार्क, डोमीनिकन रिपब्लिक, इक्वंडोर, निश्च, इधिश्रोपिया, फ्रांस, यूनान गाटमाला, हैटी, होंडुरास, आइसलेंड, इसरायल, लेबनान, भारत, इंडोनीसिया, ईरान, ईराक, लाइबीरिया, लक्सेमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलंड्स, न्यूजीलंड, नाइकरगुम्रा, नार्वे, पाकिस्तान, पनामा, परगुए, पेस्ट, फिलीपीन्स, पोलंड, सैलवेडोर, साउदी अरब, स्वीडन, सीरिया, वाईलंड, टकीं, यूकेन, बिक्सए अफीका, यूनियन, रूस, ब्रिटेन, अफीका, अरगूए, वेनेजुना, यूनान और यूगोस्लाविया।

संयुक्त राष्ट्र का भंडा नीला है, जिस पर सफेद ग्लोब का चित्र ग्रंकित रहता है। इस चित्र में उत्तर ध्रुव दिखायी देता है ग्रीर ग्लोब के दोनों ग्रोर पत्तियों की दो बाहें-सी घिरी रहती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ग्रंग इस प्रकार है-

- (१) जनरल असेम्बली अर्थात् महासभा;
- (२) सिक्योरिटी कौंसिल प्रयात् सुरक्षा परिषद्,
- (३) इकोनोमिक एण्ड सोशल कॉसिल अर्थात् आधिक भौर सामाजिक परिषद्;

(४) ट्रस्टीशिप कौंसिल ग्रर्थात् संरका परिषद्;

(५) इंटरनेशनल कोर्ट ब्रॉफ़ जस्टिस ब्रयात् ब्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय; ब्रोर

(६) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय जो न्यूयार्क में है।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, किसी भी देश के ग्रधिक से-ग्रधिक प्रतिनिधियों की संख्या ५ हो सकती है, लेकिन प्रत्येक देश को एक ही वोट प्राप्त है। महासभा की वर्ष में एक बार यानी सितम्बर में बैठक होती है। इसके ग्रतिरिक्त उसका विशेष ग्रधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण मामलों पर निर्णय वो-तिहाई बहुमत से होते हैं। साधारण महत्त्व के मामलों पर केवल सामान्य बहुमत हो यथेष्ट होता है।

मुरक्षा परिषद् के ग्यारह सदस्य हैं, जिनमें से ५ स्थायी हैं भौर शेष ६ महासभा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसका काम शान्ति श्रौर मुरक्षा बनाये रखना है। परिषद् ऐसे सभी मामलों की जाँच करती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष होने की

ब्राशंका हो।

सुरक्षा परिषद् का ग्रधिवेशन सारे वर्ष रहता है और दो सप्ताह में इसकी एक बैठक हो जाती है। सुरक्षा परिषद् के स्वायी सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हैं— चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रमेरिका और रूस।

ब्रायिक और सामाजिक परिषद् में ब्रठारह सदस्य हैं। इसका उद्देश है

ब्रन्तर्राष्ट्रीय ब्रायिक ब्रीर सामाजिक समस्याबों को मुलभाना।

मुरक्षा परिवद् ने उन प्रदेशों के विकास का काम अपने ऊपर ले रखा है जो पहले राष्ट्रसंघ अर्थात् लीग आँफ़ नेशंस के संरक्षण भें थे अथवा जो हितीय महायुद्ध के उपरान्त शत्रु देशों से प्राप्त किये गये।

अन्तर्राब्दीय न्यायालय हेग में है । इसमें पन्द्रह जज होते हैं, जिन्हें महासभा

भौर सुरक्षा परिषद् में स्वतन्त्र मतदान हारा चुना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्थाएँ इस प्रकार हैं-

- (१) ब्रन्तर्राष्ट्रीय अम संस्था;
- (२) लाद्य ग्रौर कृषि संस्था;
- (३) शिक्षा, वियान श्रीर संस्कृति संस्या;
  - (४) ब्रन्तर्राब्दीय विमान संचालन संस्था;
    - (४) विश्व वेंक;
- (६) ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोव;
  - (७) विद्व स्वास्थ्य संस्या;

- (प) अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ;
- (६) अन्तर्राब्द्रीय सुदूर संचार संघ;
- (१०) बन्तर्राब्ट्रीय शरणार्थी संस्या;
- (११) विश्व वेधशाला;
- (१२) बन्तर राज्य नौ-परिवहन परामर्श संस्था;
- (१३) ब्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था ।

न्यूयार्क अमेरिकन पूँजी का सबसे बड़ा केन्द्र है। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध बेंक, उद्योग और व्यापार के अधिकांश कार्यालय न्यूपार्क के वाल स्ट्रीट और उसके बासवास के हिस्से में स्थित हैं। न्यूयार्क में जिन लोगों से भेंट हुई उनमें कई तरह के लोग थे, जिनका जीवन भिन्न-भिन्न कोत्रों से सम्बद्ध था। ध्रमेरिकन पूँजी के प्रतिनिधियों से भेंट करने का मेरा कोई इरावा नहीं था, किन्तु जगमोहनदास को स्रमेरिकन पूंजी के भारत में उपयोग से कुछ दिलवस्पी थी ब्रीर इसीलिए उन्होंने प्रसिद्ध ब्रमेरिकन बेंकों के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की । वाल स्ट्रीट पर ही अधिकांश वेकों के कार्यालय हैं। म्रत्यधिक ऊँवी भौर भव्य इमारतों में ये स्थित हैं। कुछ इमारतें तो पचास से भी श्रधिक मंजिलों की हैं। प्रत्येक इमारत एक छोटा-मोटा मुहल्ला मालूम होती है। उसमें नीचे की मंजिलमें कुछ दूकानें भी रहती हैं, जिनमें ब्रावश्यकता का सारा सामान मिलता है। अनेकों लिपट रहते हैं। कुछ विश्राम करने की जगह, सार्वजनिक टैली-फोन, टायलेट-रूम इत्यादि सभी की व्यवस्था रहती है। इन इमारतों से अमेरिका के व्यापारिक और श्रीद्योगिक जीवन का सूत्र संचालन होता है। इन इमारतों के एग्नर कंडीशण्ड भव्य थ्रीर सजे हुए कमरों में अमेरिकन जीवन के अधिकांश उत्पादन श्रीर व्याप।रिक कार्यों की योजना बनती है भीर उसे कार्य रूप में परिसात करने के प्रयतन का निरीक्षण होता है। यहाँ जो लोग कार्य करते हैं ब्रधिकांशतः उनमें भावनाओं का ब्रभाव रहता है; यदि ब्रभाव न भी रहता हो तो कम-से-कम भावनाएँ उनके कार्यों को प्रभावित नहीं करतीं। बाज यदि पूंजी लगाने का प्रश्न ब्रायगा तो उसे यहाँ केवल उसकी लाभ-हानि की बृध्टि से देखा जायगा। सर्वप्रयम तो उसे संयुक्त राष्ट्र में लगाने का प्रयत्न होगा किर यदि किन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र में लगाना सम्भव न हो तो फिर दुनियाँ के किसी ऐसे देश में वह लगायी जायगी जहाँ से वह अधिक-से-अधिक कमाई कर सके। केवल इसी वृध्टिकीए से पूँजी लगायी जाती है और किसी भी वृध्टिकोए से नहीं। यहाँ के लोगों का यह विश्वास है संसार की आर्थिक उन्नति निजी उद्योग के द्वारा ही हो सकती है। निजी उद्योगों पर किसी तरह का कोई नियंत्रए नहीं होना चाहिए। नियंत्रए से उद्योगों की कुशलता में प्रन्तर पड़ जाता है। किसी भी उद्योग की ठीक सफ्तता और जनसाधारए के लिए उसका



< इ. न्यूयार्क की वाशिगटन यादगार । मूर्ति के पास लेखक भौर धनश्यामदास खड़े हैं



५७. न्यूयार्क में रूजवैल्ट यादगार में रुजवैल्ट की मूर्ति के सामने लेखक



८८. रूज्वैल्ट यादगार का बाहरी दृश्य



८१. रुजवैल्ट की कब्र

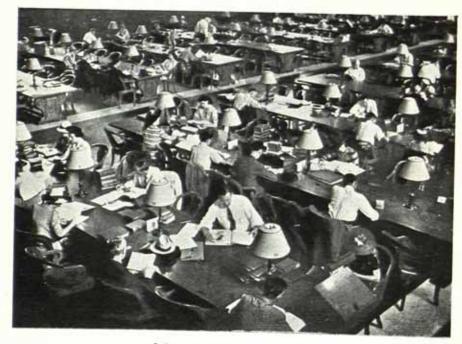

६०. न्यूयार्कं में सार्वजनिक पुस्तकालय का रीडिंग रूम

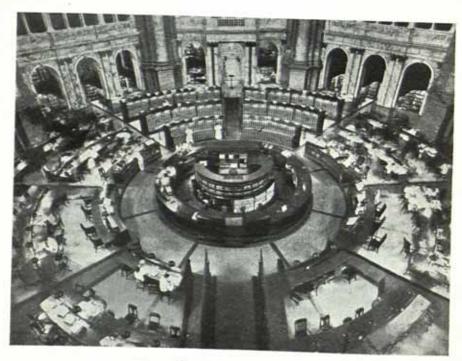

६१. वाशिगटन के कग्रिस-पुस्तकालय का रीडिंग रूम

सच्चा उपयोग तभी हो सकता है जब अनेक उद्योगों की एक ही दिशा में होड़ हो। बिना होड़ के उद्योगों में कुशलता नहीं आती और बिना कुशलता के जनसाधारण की अच्छी सेवा नहीं हो सकती। अमेरिका का औद्योगिक जीवन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के प्रारम्भिक सिद्धान्तों को अब तक प्रधान महत्त्व देता है और उन्हों की भित्त पर आधारित है। आडमस्मिय ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन 'वेल्य आंफ़ नेशन्स' में किया था। अमेरिका के उच्चकोटि के उद्योगपित उन सिद्धान्तों को अब तक मानते हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में वैलफेअर स्टेट के सिद्धान्तों को अमेरिकन व्यवस्था में कुछ थोड़ी-बहुत मान्यता मिली है, किन्तु यह मान्यता आधारभूत सिद्धान्तों के छप में न होकर केवल जनसाधारण को कुछ सहूलियतें देने के दृष्टिकोण से मिली हैं।

न्यूयार्क से रवाना होने के पहले हमने न्यूयार्क की वाशिगटन की और रूजवैस्ट की यादगार में जाकर उन दोनों महापुरुषों को नमन किया (चित्र नं० ६५ से ६६)।

## अमेरिका-उद्धारक के नगर में

हम लोग ७ श्रक्टूबर को हवाई जहाज से वाशिगटन पहुँचे। वाशिगटन में हमारे ठहरने का प्रबन्ध भारतीय दूतावास ने एक मध्यम श्रेगी के परन्तु सम्माननीय चैसलटन नामक होटल में किया था। यद्यपि यह होटल बहुत शानदार नहीं था, परन्तु हर प्रकार से सुविधाजनक था घौर भारत से मानेवाले यात्री प्रायः यहीं ठहरा करते हैं।

होटल में सामान म्रादि जमा भारतीय दूतावास के श्री प्रेम कपूर की सलाह से हमने वाकिंगटन का कार्यक्रम तैयार किया। वाकिंगटन के दर्शनीय स्थानों को देखने के तथा यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों से मिलने के म्रतिरिक्त मुक्ते यहाँ एक तो यहां के हावर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति पर भाषए। देना था, दूसरे दो म्राकाशवाएगि की संस्थाओं में से एक में म्रमेरिका में मैंने क्या देखा इस पर तथा दूसरी में महात्मा गांधी के ऊपर इस प्रकार दो मुलाकार्ते देनी थीं। कार्यक्रम को पूरा निश्चित रूप देने के लिए दूसरे दिन प्रात:काल भारतीय दूतावास में जा वहां कुछ म्रन्य पदाधिकारियों से मिलने का निर्णय हुन्ना।

वाशिगटन में भारतीय दूतावास की दो इमारतें हैं —एक जहाँ दूतावास का दपतर है और दूसरी जहाँ भारत के राजदूत रहते हैं। ध्रमेरिका के नये भारतीय राजदूत श्री गगनविहारी मेहता हाल ही में ध्रमेरिका ध्राये थे, पर मैक्सिको गये हुए थे। दूसरे दिन प्रातःकाल भारतीय दूतावास के दपतर में में श्री मेहता के मातहत श्री बहादुर्रासह जी तथा दपतर के कुछ ध्रन्य पदाधिकारी श्री पृथ्वीसिह, श्री रसगोत्रा, प्रो० सुन्दरम् ध्रादि से मिला। मुक्ते तो वाशिगटन के भारतीय दूतावास के द्राधिकारी बड़े ही ध्रच्छे और ध्रगने-ध्रपने विषयों को भली भाँति समक्तनेवाले व्यक्ति जान पड़े। श्री बहादुर्रासह जी के सद्श भले ध्रादमी तो भारतीय सरकार के पास इने-िगने ही होंगे। यहाँ मेरे वाशिगटन के कार्यक्रम को निश्चित रूप दिया गया। इस कार्यक्रम में श्री बहादुर्रासह द्वारा दिया जानेवाला एक भोज, यहाँ की सरकार के वैदेशिक विभाग

द्वारा दिया जानेवाला एक भोत्र ग्रीर श्री गगनिवहारी मेहता द्वारा दी जानेवाली एक वाय-पार्टी भी सिम्मिलित की गयी। श्री मेहता यहाँ ता० १० को लौटने वाले थे ग्रीर इस पार्टी का प्रवन्ध पहले से ही कर गये थे। इसका कारण कदाचित् यह भी था कि मेहता के पिता श्री लल्लुभाई सांवलदास से मेरे ताऊ बल्लभदास जो का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था ग्रीर श्री मेहता की ग्रीर मेरी भी घनिष्ठता बहुत कम न थी। जब हमारे कार्यक्रम को निश्चित रूप दिया गया तब हमें मालूम हो गया कि हमारा जो विचार वाज्ञिगटन में चार दिन ठहरने का था वह समय यहां के लिए पर्याप्त नहीं है ग्रीर हमें यहां कम-से-कम एक सप्ताह ठहरना होगा, श्रतः हमने वाज्ञिगटन से १४ ग्रक्तूबर को चलना निश्चित किया।

ता० द के तीसरे पहर से ही हमारा वाशिगटन का कार्यक्रम आरम्भ हो गया।

वार्शिगटन और न्यूयार्क में उतना ही अन्तर है जितना कलकता, बम्बई और नयी दिल्ली में । चूंकि हम अभी १ व्याप्त के महान् हो-हल्ले में रहकर आये ये इसलिए हमें वार्शिगटन और न्यूयार्क का यह अन्तर बहुत अधिक जान पड़ा; न्यूयार्क की अपेक्षा वार्शिगटन कितना अधिक शान्त या। किर न्यूयार्क के गगन-बुम्बी प्रासादों। सद्श ऊंचे-ऊंचे न यहाँ मकान ये और न वैसी सड़कें। कुछ सुन्दर और भव्य सरकारी इमारतें, अमेरिका के राष्ट्र-कर्मों नेताओं की यादगार आदि ही यहाँ की सब से आकर्षक वस्तुएँ हैं। वार्शिगटन का रूप और वहां का वायुमंडल नयी दिल्ली से बहुत-कुछ मिलता है।

हमने वहाँ क्या-क्या देखा ?

- (१) ब्रमेरिका की घारा-सभा के भवन;
- (२) कुछ सरकारी दपतर;
- (३) कांग्रेस लायबेरी;
- (४) व्हाइट हाउस जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं;
- (४) वाशिगटन का स्मारक;
- (६) इब्राहीम लिंकन का स्मारक;
- (७) जंकरसन का स्मारक; ग्रौर
- (द) एक ब्रनजाने सैनिक की समाधि।
- इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है-
- (१) अमेरिका के संसद्-भवन का नाम कंपीटल है। इस भवन के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वोत्तम नमूना तैयार करने वाले के लिए अमेरिकन संसद् अर्थात् कांग्रेस ने प्रतियोगिता की थी। यह प्रतियोगिता डाक्टर विलियम थोनंटन ने जीती। १७६३

में यह इमारत बननी घारम्भ हो गयी थी। नवम्बर १८०० को इस इमारत के उत्तरी भाग में ब्रमेरिका की संसद् की पहली सभा हुई (चित्र नं० ६२)।

यह इमारत ७५० फुट लम्बी ग्रौर ३७५ फुट चौड़ी है। इमारत साढ़े तीन एकड़ जमीन पर बनी हुई है। इमारत ग्रौर मैदानों का इलाका ५८°८ एकड़ है।

संसद्-भवन की गुम्बद लोहे व इस्पात की बनी हुई है और ऊपर से सफेद पोत दी गयी है। गुम्बद की उँचाई २८४ फुट है। इसके ऊपर १६ फुट ऊँची स्वतन्त्रता-देवी की मूर्ति बनी हुई है।

संसद्-भवन ग्रत्यन्त भव्य है।

धर्मरिका की घारा-सभा का हॉल संसार में सबसे बड़ा है। इसकी लम्बाई १३६ फुट, चौड़ाई ६३ फुट ब्रीर उंचाई ३० फुट है। इसकी नींव ४ जुलाई १८५१ को प्रेसीडेंट फिलमोर ने रक्खी थी ब्रीर १६ दिसम्बर १८६७ को यह तैयार हो गयी थी। ब्रध्यक्ष के बैठने का ब्रासन संगमरमर का बना है। इसके एक ब्रोर वाजिगटन का चित्र टेंगा हुब्रा है ब्रीर दूसरी ब्रोर लफायत का। ब्रध्यक्ष के ब्रासन के सामने प्रतिनिधियों की कुसियों है जिन के सामने डैस्क नहीं हैं।

संनेट का नया हॉल १८५६ में बना। संनेट का ग्रध्यक्ष उपराद्ध्यित होता है। यह हॉल ११३ फुट लम्बा, ४० फुट चीडा ग्रीर ३६ फुट ऊँचा है।

(२) सुत्रीम कोर्ट का दक्तर—रोम के न्याय-मन्दिर को तरह ही अमेरिका के सुत्रीम कोर्ट की इमारत है। यह इमारत कंपीटल के मैदान के सामने ही बनी हुई है। इसे १६३५ में पूरा किया गया है। इसकी लम्बाई ३८५ फुट और चौड़ाई ३०४ फुट है। इमारत यूनानी ढंग की कला पर बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति सोनेट की सलाह और अनुमति से सुत्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और आठ संयुक्त न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ये आजीवन इन पदों पर काम करते रहते हैं।

अमेरिका के न्याय-विभाग की इमारत को जिसे हमने देखा फंडरल ब्यूरी ब्रॉफ़ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। यहाँ पर लोगों को ब्रँगुलियों के निशान खादि पहचानने की ब्रौर अपराधियों को टूंढ़ने के लिए अन्य कुशल उपायों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर एक प्रयोगशाला भी है।

विदेशी विभाग की इमारत इक्कीसवीं स्ट्रीट श्रीर वर्जीनिया एवेन्यू पर बनी हुई है। इसके निर्माण पर २३ करोड़ डालर खर्च हुग्रा था। पहले इसे युद्ध विभाग के अधिकारियों का निवास-स्थान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह इमारत अमेरिका की राजनैतिक हलचल का केन्द्र है। संसार में होनेवाली अनेक घटनाश्चों को अमेरिका के विदेश मन्त्रों और उनके कर्मचारी यहाँ बैठे हुए प्रभावित करते हैं। ग्रमेरिका के वित्त विभाग की इमारत चार मंजिली है। इसमें यूनानी ढंग के स्तम्भ हें। इमारत के उत्तरी घोर एलवर्ट गैलाटिन की मूर्ति बनी हुई है। कैपीटल घोर व्हाइट हाउस को छोड़ वाशिगटन की यह सबसे प्राचीन इमारत है।

(३) अमेरिकी संसद् की लाइबेरी संसार के सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से हैं। वहाँ ६५ लाख से अधिक पुस्तकें संगृहीत हैं और एक करोड़ दस लाख से अधिक हस्त-लेख हैं। अमेरिकी इसे अपनी राष्ट्रीय लाइबेरी मानते हैं।

संसद् लाइबेरी की स्थापना १८०० में हुई थी। १८१२ के ग्राग्निकांड में लाइबेरी लगभग स्वाहा हो गयी थी। १८५१ में फिर ग्राग लगने से उस समय की कुल ५५,००० पुस्तकों में से दो तिहाई जलकर राख हो गयीं।

नयी संसद् लाइब्रेरी की इमारत १८८६ में बननी ग्रारम्भ हुई ग्रीर १८६७ में तैयार हुई। इसके निर्माण-कार्य पर एक करोड़ ग्रस्सी लाख डालर से ग्रधिक खर्च हुन्ना।

(४) अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास-स्थान व्हाइट हाउस अमेरिका की संसद् की इमारत के उत्तर-पश्चिम में कोई डेड़ मील दूर हैं। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोहर है और लगभग अस्सी प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। व्हाइट हाउस का डिजाइन अमेरिका के राष्ट्रपति क्लाई फलमोट ने तैयार करवाया था।

राष्ट्रपति-भवन की लम्बाई १७० फुट है धौर चौड़ाई ६५ फुट है। यह एक दो मंजिली इमारत है। कहा जाता है कि इस इमारत के निर्माण का पत्थर राष्ट्रपति वाशिगटन ने रखा था, किन्तु इतिहास के अनुसार वाशिगटन उस समय अन्य कार्यों में ध्यस्त थे। १६०० में इस भवन में निवास करनेवाले सबसे पहले राष्ट्रपति श्री जॉन एडम्स थे। उसके बाद से तो यह भवन बराबर ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों का निवास-स्थान रहता चला आया है।

अनुमान है कि इस इमारत को देखने के लिए प्रतिवर्ध लगभग दस लाख दर्शक पहुँचते हैं।

इस भवन में ईस्ट रूम नामक हॉल सबसे बड़ा है। उसकी लम्बाई दा। फुट श्रीर चौड़ाई ४५ फुट है। छत पर पलस्तर हो रहा था। उसकी उँचाई २२ फुट है।

जलपान-गृह राष्ट्रपति-भवन का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा कमरा है।

राष्ट्रवित के भेंट करने का नीला कमरा सारे व्हाइट हाउस में सबसे अधिक सुन्दर है। यह अव्डाकार बना हुया है। यहाँ पर अधिकांश नीले रंग के कपड़े और पर्दे आदि का प्रयोग हुया है।

इसके अतिरिक्त वहां के हरे और लाल कमरे भी वर्शनीय है।

- (४) वार्शिगटन स्मारक का उच्च स्तम्भ मीलों दूर से संसद्-भवन के शिखर धौर लिंकन स्मारक के बीच ग्राकाश में उठा हुग्रा दिखायी देता है। इसकी उँचाई ४४४ फुट ४ दें इंच है। यह स्मारक सफेद पत्थर का शहतीर जैसा है, जिसके ऊपरी छोर पर एल्यूमीनियम की नोक बनी है। भूमि पर इसकी दोनों भुजाएँ ४४ फुट की हैं धौर इसका ग्राकार चौकोर है। दीवारों की मोटाई १४-१४ फुट है। ऊपर जाकर भुजाएँ ३४ फुट ४ दें इंच की रह गयी हैं ग्रौर दीवार की मोटाई १६ फुट रह गयी है। यद्यपि इस स्मारक को बनाने का सुभाव वार्शिगटन के जीवन-काल में ही रखा गया था, किन्तु उन्होंने कहा कि मेरे जीवन-काल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यद्यपि इस स्मारक का निर्माण-कार्य जुलाई १८४६ में ग्रारम्भ हुग्रा, किन्तु १८६४ से पहले इसे पूर्ण न किया जा सका। वार्शिगटन की मृत्यू १७६६ में हुई थी ग्रौर ग्रब तक उसे ८५ वर्ष हो चुके थे (चित्र नं० ६३)।
- (६) लिंकन के स्मारक के साथ दुनियाँ के किसी भी स्मारक की तुलना नहीं की जा सकती। यह ग्रत्यन्त सुन्दर इमारत है। इसे देखकर दर्शक ग्राइचयंचिकत रह जाता है। रात्रि के समय जब विद्युत से प्रकाशित इस स्मारक की परछाई उस लम्बे ताल में दिखलायी देती है जो इस स्मारक ग्रीर वाशिगटन स्मारक के बीच बना हुग्रा है तो हृदय प्रकुल्लित हो उठता है। इस स्मारक में मुक्ति-दूत लिंकन की एक विशालकाय मूर्ति है। रात्रि के समय जब गहरा विद्युत-प्रकाश इस मूर्ति पर पड़ता है तो वह सजीव-सी हो उठती है। लिंकन की यह मूर्ति कुर्सी पर बैठी हुई दिखायी गयी है (चित्र नं० ६४ से ६५)।
- (७) जैफरसन का स्मारक ३० लाख डालर की लागत पर बनकर तैयार हुआ है। जैफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। यह स्मारक जैफरसन के प्रति अमेरिकी जनता की कृतज्ञता का प्रतीक है। जैफरसन का स्मारक एक बृताकार कमरे के रूप में बना हुआ है। इसकी चौड़ाई ८२ फुट है और उँचाई ६१ फुट। मध्य भाग जैफरसन की काँसे की एक मूर्ति है। काँसे की १८ फुट ऊँचे एक चबूतरे पर खड़ी की गयी है (चित्र नं० ६६)।

हमने यहाँ एक ऐसा नाटक देखा जिसके मंच के चारों ब्रोर दर्शकों के बंठने का स्थान या और रंगमंच ऐसा था जिसमें न नेपच्य था ब्रौर न किसी प्रकार के पर्दे थे। रंगमंच पर एक किसान के घर का दृश्य दिखाया गया था, पर पर्दे पर नहीं। ब्रमे-रिका के किसान के घर का एक कोठा, दालान, उसके दरवाजे ब्रौर खिड़कियां लकड़ी के सांकेतिक दुकड़ों से दर्शायें गये थे। फर्श पर सोने का पलँग, उस पर दिस्तर, कुछ भद्दी-सी कुर्सियां, मोडे, टेबिल, ब्रादि रखी थीं। रसोई बनाने ब्रौर खाने के कुछ बतंन तथा गृहस्थी का ब्रन्य कुछ सामान भी था। सारा नाटक इसी मंच पर हुआ। जब

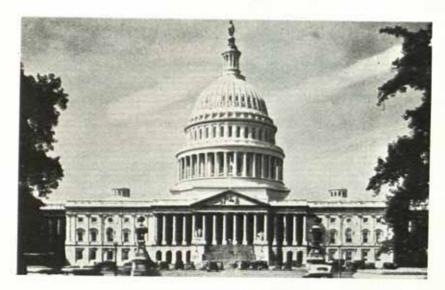

६२. राष्ट्रीय राजधानी भवन; वार्शिगटन



६३. वाशिगटन की यादगार; वाशिगटन । प्रफुल्लित चैरी के वृक्षों के बीच रात्रि का हत्व्य



६४. इब्राहीम लिंकन की यादगार में इब्राहीम लिंकन की पापाण-मूर्ति; वार्शिगटन

६५. इब्राहीम लिंकन की यादगार का बाहरी भाग; वाशिंगटन

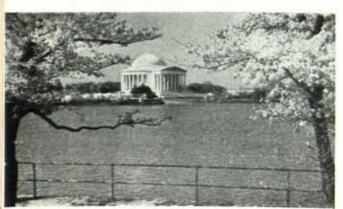

६६. जैकरसन यादगार; वाशिंगटन । चैरी फूली है दृश्य बदलता पूरे नाटकघर में ग्रंथेरा हो जाता ग्राँर जब फिर प्रकाश होता तब उस दृश्य में काम करनेवाले नट मंच पर ग्रपना काम करते दिखायी पड़ते। ऐसे रंगमंच पर ग्रमेरिका के प्रसिद्ध नाटककार श्री यू. जी. ग्री. नील का एक नाटक खेला गया। श्री नील को नोबल प्राइज भी मिल चुकी थी ग्रीर में उनका यह नाटक पहले पढ़ चुका था। नाटक ग्रच्छी तरह खेला गया। ग्रीभनय ग्रच्छा ग्रीर स्वाभाविक था। पर सबसे बड़ी विशेषता थी रंगमंच की। यदि ग्रपने देश में हमें नाट्य-कला को गाँवों में पहुँचाना है तो इस प्रकार के रंगमंच हमारे देश के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे।

हावर्ड विश्वविद्यालय, जहाँ मेरा भारतीय संस्कृति पर भाषण होने वाला था, हिश्तयों का विश्वविद्यालय है। इसके सभापित हब्ज़ी हैं, इसके कार्यकर्ता भी प्रधिकांश हब्ज़ी हैं और विद्यार्थियों में भी हिब्ज़ियों की ही श्रिष्ठिक संस्था है।

हावर्ड विश्वविद्यालय भ्रमेरिका में हिन्सियों का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके विद्यार्थियों की संख्या दो हजार है। यह विश्वविद्यालय मंत्रियों के प्रशिक्षरण स्कूल के लिए प्रसिद्ध है। विश्वविद्यालय ज्योजिया एवेन्यू के पूर्व में बना हुन्ना है।

यहाँ मेरा भाष स हुन्ना । उपस्थिति काफी थी, फिर जो लोग श्रोतान्नों के रूप में ब्राये थे उन्हें भारत ग्रौर भारतीय संस्कृति से बड़ा ग्रनुराग जान पड़ा । भाष से पड़चात् यहाँ की प्रथा के ग्रनुसार प्रवन पूछे गये । बाद में जो सूचनाएँ मुक्ते मिलीं उनसे मालूम हुन्ना कि भाष सार ग्रीर पड़नों के उत्तर वहाँ के लोगों को पसन्द न्नाये । मेरा भाष सा. पड़नों के उत्तर न्नीर यहाँ की सारी कार्यवाही ग्रंग्रेजी भाषा में हुई ।

ब्राकाशवाएं। की मेरी दोनों मुलाकातें तो वाशिगटन की चर्चा का बहुत समय तक एक विषय बना रहा। इन मुलाकातों के सम्बन्ध में तो मेरे पास भारत में भी कई पत्र ब्राये ब्रोर ब्रभी भी ब्राते हैं।

## इस सर्वश्रेष्ठ देश में हम और जहाँ गये

ध्रमेरिका हम सैन्फ्रान्सिस्को से छोड़ने वाले थे श्रौर सैन्फ्रान्सिस्को छोड़ने के पहले रास्ते में जितने अधिक-से-अधिक स्थान श्रौर महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ देख सकते थे, उन्हें देख लेना चाहते थे। कैनेडा में होने वाली कामनवैत्य पालियामेन्टरी कान्फ्रेंन्स की तारीखें निश्चित होने के कारए यूरोप में तो हम एक महीने से श्रिधिक न ठहर सकते थे, पर यहाँ के लिए कोई ऐसा बन्धन न था। श्रत: वाशिगटन से रवाना होकर हमने नीचे लिखे स्थानों को जाना श्रौर निम्नलिखित वस्तुश्रों को देखना तय किया तथा इसी के श्रनुसार श्रपना कार्यक्रम बना हवाई जहाज से यात्रा के टिकिट बनवाये—

- (१) बफलो जाकर नाइग्रा के जल-प्रपात।
- (२) डिट्रायट जाकर फोर्ड का प्रसिद्ध मोटर कारखाना ।
- (३) शिकागो जाकर शिकागो नगर और वहाँ के दो प्रसिद्ध अजायबघर— म्यूजियम आफ साइन्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा म्यूजियम आफ नेवुरल हिस्ट्री।
  - (४) डेनवर जाकर वहाँ के चारों ब्रोर का प्राकृतिक सौन्दर्थ।
  - (४) लासेंजल्स जाकर वहाँ के हालीवुड की स्टूडियो।
- (६) सैन्फ्रान्सिस्को जाकर वहाँ के कुछ खेती के फार्म और जहाँ दो-दो तीन-तीन हजार वर्ष पुराने रैंडबुड के दरकत हैं वह जंगल।

वाशिंगटन हमने ता० १४ अक्तूबर को छोड़ा श्रीर हम सैन्फ्रान्सिस्को से ता० २ नवम्बर को रवाना हुए। इस बीच हमने समस्त उपर्युक्त स्थानों को देखा। हवाई यात्रा होने के कारण यात्रा में हमारा बहुत कम समय लगा। इसी कारण इतने थोड़े समय का भी बहुत सा भाग हम इन चीजों को देखने के लिए दे सके।

#### नाइमा जल-प्रपात

नाइग्रा जल-प्रपात संसार की सात सबसे ग्रधिक ग्रद्भुत वस्तुश्रों में एक माना जाता है। इस जल-प्रपात में जितनी उँचाई से पानी गिरता है उसकी श्रपेक्षा श्रनेक जल-प्रपातों का पानी कहीं ग्रधिक उँचाई से गिरता है, परन्तु जल की जितनी राजि इस प्रपात में गिरती है उतनी कदाबित् संसार के किसी प्रपात में नहीं। नाइग्रा जल-प्रपात के दो भाग हैं, एक कंनेडा देश में और दूसरा अमेरिका देश में, परन्तु ये दोनों विभाग एक दूसरे के इतने निकट हैं कि दोनों को अलग-अलग केवल दोनों देशों की राजनैतिक सीमाओं के कारण ही माना जा सकता है। कैनेडा देश का जल-प्रपात अमेरिका देश के जल-प्रपात से बड़ा है और वह घोड़े की नाल के स्वरूप का है। इसीलिए अंग्रेजी में उसे हार्स शू फॉल कहते हैं। अमेरिका देश का यह प्रपात सीधा है और हार्स शू फॉल से छोटा।

हम लोग बक्तो से जब नाइग्रा जल-प्रवात पहुँचे तब सन्ध्या हो रही थी।
सूर्य अस्ताचल के समीप था और आकाश प्रायः निर्मल-सा होने के कारण अस्त होते
हुए अक्ण को अक्ण-रिश्मियों ने इस जल-प्रवात को एक नहीं अनेक रंग दे दिये थे।
कहीं-कहीं तो जल-प्रवात में इन्द्र-धनुष के अनेक रूप दीख पड़ते थे। पानी के नीचे
गिरने के कारण नीचे से पानी के जो कल फंन रहे थे उनके कारण धुआं-सा दृष्टिगोचर होता था, ठीक जबलपुर भंड़ाधार के नमंदा के जल-प्रवात घुआंधार के सदृश,
पर इस प्रवात की जल-राशि के बहुत अधिक होने के कारण यह धुआं उस धुआंधार
से कहीं अधिक था।

हमने पहले हार्स शू फॉल देखा और फिर अमेरिका वाला जल-प्रपात। इन दोनों जल-प्रपातों को देख हम वहाँ के क्लिफ्टनइन नामक होटल में ठहर गये और सन्ध्या के भोजनोपरान्त फिर से इन प्रपातों को इसलिए देखने गये कि रात्रि को इन प्रपातों पर रंग-बिरंगी बिजली की रोजनी डाली जाती है। रंग-बिरंगे बिजली के प्रकाश में तो ये प्रपात एक स्वप्न भूमि के सदृश जान पड़े। सुनहरी रोजनी में सोने की घाराएँ, रूपहरी रोजनी में चाँदी की घाराएँ, भिन्न-भिन्न लाल, हरे, बेंगनी न जाने कितने रंगों में यह कितने रंगों की घाराएँ दिखतीं। कंनेडा के जल-प्रपात की अपेक्षा अमेरिका के जल-प्रपात की रोजनी को व्यवस्था अच्छी थी। न जाने कितनी देर तक हम इस मनहारी दृश्य को देख होटल को लौट आये।

दूसरे दिन प्रातःकाल हम फिर से प्रपात देखने चले। ग्राज दुर्भाग्य से बादल हो गये थे, ग्रतः दृश्य उतना सुःदर न था। ग्राज हम पहले तो ग्रमेरिकन जल-प्रपात के निकट के एक विजलों के लिएट द्वारा, जहाँ भूमि पर पानी गिरता था, उस स्थान पर गये और फिर एक छोटी-सी स्टीमर द्वारा अमेरिकन ग्रौर कैनंडा के दोनों जल-प्रपातों के उस विभाग में घूमे जहाँ प्रपात से गिरता हुग्रा पानी एक भील के रूप में भर गया है। इस भील के इधर-उधर जल बड़े वेग से गिर रहा था, तथा उसके करण उड़े रहे थे। लिएट से नीचे उतरकर वहाँ से प्रपात का दृश्य ग्रौर स्टीमर द्वारा भील में घूमते हुए प्रपात का दृश्य दोनों ही बड़े सुन्दर थे। ही, इतना ग्रवध्य हुग्रा कि

स्टीमर में हमें बरसातियां पहननी पड़ीं और बरसाती कनटोपों से सिर ढाँकना पड़ा अन्यथा उड़ते हुए नीर कर्णों के कारए हम लोग भींग जाते। हम तीनों के अतिरिक्त इन बृश्यों को देखने के लिए और भी अनेक पुरुष और महिलाएँ वहां जमा हुई थीं (चित्र नं० ६७ से १००)।

इसके बाद हम लोग अमेरिकन जल-प्रपात आरम्भ होने से पहले नाइपा नदी के कुछ दृश्यों को देखने पहुँचे। इन दृश्यों के आसपास उद्यान लगाये गये हैं, जिनसे

ये दृश्य परम रमाणीय हो गये हैं।

नाइग्रा के ये जल-प्रपात इन देशों को प्रकृति की देन हैं, पर प्रकृति से जो कुछ इन्हें मिला है उसे यहाँ के लोगों ने और कितना अधिक सुन्दर कर दिया है। फिर इस सौन्दर्थ के अतिरिक्त इन्होंने इसका पायिब उपयोग भी कम नहीं किया है। इस प्रपात से इसके चारों और के लालों घरों को प्रकाश मिलता है, पश्चिमी न्यूयार्क राज्य के उद्योग-धन्थे चलते हैं और कैनेडा को भी प्रचुर परिमाए में बिजली मिलती है। कई वर्षों से अमेरिका और कैनेडा मिलकर एक संयुक्त नियंत्रए बोर्ड की सहायता से इस प्रपात के द्वारा उत्यन्न बिजली की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा प्रकृतिदत्त साधनों के उपयोग का यह बड़ा अच्छा उदाहरए है।

डिट्रायट

जब हम डिट्रायट पहुँचे तब हमें लेने हवाई ग्रड्डे पर फोर्ड मोटर कंपनी के श्री जेंक मरकी फोर्ड मोटर कम्पनी की सर्वोत्तम मोटर लिंकन लिये हुए मौजूद थे। यहाँ हम ठहरे ट्युलर नामक होटल में। यहाँ भी हम संध्या के हवाई जहाज से ही पहुँचे थे। ग्रतः जिस दिन हम पहुँचे उस दिन दूर से केसर तथा फ्रेंकर, कंडलक और डी. सोडो तीन मोटर कारखाने देखने के ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ न कर सके। ग्रमिरका के समस्त प्रसिद्ध मोटर के कारखाने डिट्रायट एवं उसके ही ग्रासपास है और मोटर-उद्योग जितना बड़ा ग्रमेरिका में है संसार में कहीं नहीं। परन्तु हमारे पास जितना समय था उसे देखते हुए कुछ कारखानों को बाहर से ही तथा फोर्ड कारखाने को भीतर से देख हमने सन्तोष करने का निश्चय कर लिया था। फिर मोटर बनाने के सभी कारखाने प्रायः एक-से हैं, ग्रतः एक कारखाने को ग्रच्छी तरह देख लेना एक प्रकार से सब को देख लेना था।

दूसरे दिन ६॥ बजे प्रातःकाल श्री जेक मरफ़ी फिर ग्रपनी लिंकन मोटर से हमें लेने ग्रा पहुँचे। फोर्ड मोटर का कारखाना सचमुच ही एक महान् उद्योग है। यह कारखाना दुनियों के सबसे बड़े कारखानों में एक माना जाता है। मोटरों के बाहरी ढाँचे (बांडी) उन ढाँचों के भिन्न-भिन्न विभाग, मोटरों के इंजन, उनके कल-पुर्जे धिकांग्न चीजें इसी कारखाने में बनती हैं। परन्तु कुछ वस्तुएँ बाहर से खरीद करके

६७. ग्रमेरिकन प्रपात



६८. ग्रमेरिकन प्रपाकत के सामने स्टीमर





६६. हॉर्स श् प्रपात

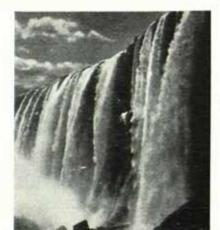

१००. हॉसंशूप्रपातका एक इब्य



१०१. शिकागो नगर का एक इस्य



१०२. हवाई जहाज से शिकागो प्लेनेटेरियम एक शिर्वालग के सहश दिखता है





१०४. विज्ञान और उद्योग का अजायबधर; शिकागो (हवाई जहाज से)



भी इन मोटरों में लगायी जाती हैं। इसका कारए यह बताया गया कि जो वस्तुएँ बाहर से खरीदकर मोटरों में लगायी जाती हैं उन वस्तुओं को बनाने में अन्य लोग इतने नियुख हो गये हैं कि यदि ऐसी वस्तुएँ इस कारखाने में बनायी जायें तो एक तो वैसी अच्छी न बनेंगी और उनसे महेंगी भी पड़ेंगी।

कोडं मोटर कम्पनी की स्थापना १६ जून, १६०३, को हुई। श्री फोडं ने पहले केवल पच्चीस हजार डालर की पूंजी से अपना काम आरम्भ किया था। ये पच्चीस हजार डालर भी उनके न थे; उनके कुछ मित्रों ने उन्हें कम्पनी के शेप्रर के रूप में दिये थे। घीरे-घीरे श्री फोडं ने ये शेप्रर खरीदकर कारखाना अपना कर लिया। अब तो ब्रिटेन, कंनेडा, जर्मनी, जापान आदि सभी जगह फोडं के कारखाने खुले हुए हैं और उसे फोडं साम्राज्य तक कहा जाता है। अनुमान है कि १६४५ में कारखाने की सारी पूंजी लगभग १,०२,१३,२५, १६६ डालर थी, लेकिन यह अनुमान भी कुछ कम ही समक्षा जाता है।

दोपहर के भोजन के पूर्व कारखाने के मुख्य-मुख्य विभागों को विखा श्री जैक मरकी ने हमें कारखाने के रैस्टराँ में ही भोजन कराया और भोजनोपरान्त हमें फोडं साहब का अजायबघर विखाया। यह अजायबघर अपनी कुछ विशेवताएँ रखता है, इसमें सन्देह नहीं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इतना बड़ा संग्रह करना एक प्रशंसनीय बात है।

हेनरी फोर्ड का ब्रजायबघर १४ एकड़ भूमि में बना हुबा है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका की ब्राज तक की प्रगति का ब्रनुमान लगाया जा सकता है। यह ब्रजायबघर तीन भागों में बँटा हुबा है—(१) ललित कला संब्रह, (२) ब्रमेरिका की ब्रारम्भिक दूकानों का भाग श्रीर (३) मशीनी हॉल।

श्री फोडं का द० वर्ष की ग्रवस्था के ऊपर कुछ वर्ष पहले ही देहान्त हुगा है। उनके इकलौते पुत्र का देहावसान उनके सामने ही हो गया था। ग्रव उनके तीन पौत्र हैं जो इस कम्पनी के मालिक हैं। फोडं-कुटुम्ब संसार के सबसे धनवान कुटुम्बों में एक है। इनका धर्मार्थ फाउण्डेशन ही संसार-विख्यात् है।

फोर्ड फाउण्डेशन स्रमेरिका की बृहत् लोक सेवी ट्रस्ट संस्था है। स्रमेरिका की संसार प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कम्पनी की ६० प्रतिशत राशि इस संस्था में लगी हुई है। संस्था का कार्यक्षेत्र ५ दिशास्रों में है — सन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापना, लोकतन्त्र की स्थापना, शिक्षा का प्रसार, स्राधिक समृद्धि में योग और मानवाचार के सम्बन्ध में मानव-ज्ञान की स्थापना है संस्था की स्थापना १६३६ में की गयी थी। १६४० में उसकी सम्पत्ति कम्पनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड स्थीर उनके एक मात्र पुत्र एडसल फोर्ड की सम्पत्ति प्राप्त हो जाने से बहुत स्थिक बढ़ गयी। सनुमान है कि उसकी धनराशि ६०

करोड़ डालर होगी। इस प्रकार वह अन्य सभी धर्मार्थ संस्थायों यहाँ तक कि राक फैलर फाउण्डेशन से भी बड़ी है। इसके कार्यक्रम का संचालन पाल हौफ मैन करते हैं।

इस संस्था से भारत को भी बहुत-कुछ सहायता प्राप्त होती है। भारत की सामुदायिक योजनाओं के लिए इस संस्था का योग प्राप्त किया जा रहा है।

#### शिकागो

शिकागी नगर का नम्बर अमेरिका में न्यूयार्क के बाद ही आता है, पर शहर न्यूयार्क से अधिक फैलकर बसा है। न्यूयार्क के सदृश कुछ ऊँवे-ऊँवे मकान भी हैं। एवेन्यू और स्टीट याने सड़कें न्यूयार्क के सदृश हैं, पर वह शहर उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं बसा है।

कहा जाता है कि जिकागो शहर में बराबर वायु चलती रहती है। मिशीगन भील से आते हुए वायु के भोंके कभी नहीं रकते; इसलिए जिकागो को वायु का नगर भी कहते हैं। संसार में इस नगर का चौथा नम्बर है। दूर-दूर तक फैली हुई इमारतें हैं, जो उद्योग और व्यापार का केन्द्र बनी हुई है। आकाश के वक्षस्थल में अजगरों की भौति वक्षाकार धुआँ छोड़ती हुई अनिगनत चिमनियाँ हैं, धरती के हृदय को रौंदती हुई भक-भक्षकर चलती हुई रेलगाड़ियाँ हैं और अगिरात किस्तियाँ व जहाज हैं।

१८३३ में यह विज्ञाल श्रौद्योगिक नगर एक छोटा-मोटा व्यापारिक नगर था किन्तु १८७१ के श्रीम्नकांड के परवात् नगर का तीव्र गित से विकास श्रारम्भ हुआ। श्राज शिकागों कई उद्योगों में संसार के श्रम्य सभी नगरों से श्रागे हैं। शिकागों की गोश्त की मंडी, श्रमाज की मंडी, माल की मंडी श्रोर निडवेस्ट स्टाक एक्सचेंज संसार भर में प्रसिद्ध हैं। शिकागों के श्रास-पास के प्रदेश में कोयला, तेल, इमारती लकड़ी श्रीर लोहा बहुतायत से पाया जाता है।

ग्रमेरिका में ग्रन्य कोई नगर इतनी ग्रच्छी जगह स्थित नहीं है। इस नगर की भौगोलिक स्थिति बड़ी ग्रच्छी है। यहाँ पर प्राकृतिक साधन प्राप्य हैं ग्रीर ग्रौद्योगिक सुविधाएँ भी। ग्रमेरिका के हृदय की घड़कन का जितना ग्राभास इस नगर से मिलता है उतना श्रीर किसी से नहीं।

शिकागो नैचुरल हिस्ट्री म्यूचियम की स्थापना मार्शल फील्ड ने १८६३ में की थी। यहाँ पर अकीका, मिश्र, यूनान, रोन ग्रादि के प्रागतिहासिक काल के संग्रह देखे जा सकते हैं (चित्र नं० १०१ से १०४)।

शिकागो में हमने वर्फ की चट्टान पर विविध प्रकार के नृत्यों का एक सुन्दर प्रदर्शन ग्रीर देखा। वर्फ की चट्टान का यह मंच लगभग १४० फुट लम्बा ग्रीर ४० फुट चौड़ा था। एक ग्रीर छोटे-से मकान का दृश्य था। इसी में से नर्तक ग्रीर नर्तिकारी निकलते और अपना कार्य बफं के रंगमंच पर कर वापस लौट जाते। जब वे निकलते तब रंगमंच पर ग्रेंथेरा हो जाता और उनके रंगमंच पर ग्राने पर विविध प्रकार एवं रंगों के बिजली के प्रकाश में उनके नृत्य होते। नाचने वालों के पैरों में एक विशेष प्रकार के जूते रहते और उन जूतों के तलों में एक विशेष प्रकार के स्केटिंग चके, जिनसे ये नृत्य बर्फ के रंगमंच पर किये जाते । नर्तक ब्रीर नर्तकियों के रूप, पोशाकें ब्रीर सारा कार्य अत्यधिक कलापूर्ण एवं आकर्षक था। किसी प्रकार की अवलीलता भी न थी। नृत्य ग्रारम्भ हुम्रा 'दिल्ली दरबार' शीर्षक नृत्य से। दिल्ली के पुराने सुल्तानों की पोशाक में कुछ नर्तक आये और नर्तिकयाँ पुराने राजपूती-कला के बस्त्र घारए। कर। यद्यपि पोशाक ग्रौर नृत्य दोनों सर्वथा भारतीय न थे, पर पोशाक पुरानी राजपूती-कला से मिलती-जुलती अवश्य थी। इसके बाद न जाने कितने प्रकार के नृत्य हुए। इनमें हमें तो सबसे अच्छा तितिलयों का नृत्य जान पड़ा। तितिलयों की पोशाकें और उस नृत्य में जैसे प्रकाश की व्यवस्था की गयी थी, उससे यही जान पड़ता था कि जैसे सचमुच ही ब्रादमकद की तितिलयाँ रंगमंच पर उड़ती हुई विविध प्रकार के नृत्य कर रही हैं। बर्फ के रंगमंच का यह प्रदर्शन सचमुच ही अपने ढंग का अनोला प्रदर्शन था और इसकी सबसे बड़ी विशेषताएँ थीं नृत्य करने वालों की पोशाकें, विजली का प्रकाश और नृत्य में महान् गति।

हम जिस दिन प्रातःकाल शिकागों से रवाना हो रहे थे उस दिन बर्फ गिरना आरम्भ हुन्ना। सुना कि प्रक्तूबर में यहां बर्फ कभी नहीं गिरता। हम लोगों ने इसके पहले पहाड़ों पर जमें हुए बर्फ को तो देखा था लेकिन बर्फ गिरता हुन्ना नहीं। अतः हमने तो यह माना कि हमारी इस यात्रा में कोई दर्शनीय वस्तु देखने को रह न जाय, इसीलिए प्रकृति देवी ने कृपा कर अक्तूबर में ही बर्फ गिरा दिया। कैसा मुन्दर वृद्ध्य था वह हिम-प्रपात का। नीला ब्योम क्वेत बादलों से ढका हुन्ना था, और उनसे गिर रहा था रई के पहल के समान सफेद बर्फ। ये हिम-खंड वृक्षों, गृहों के छप्परों और भूमि पर गिर सारी वस्तुओं को शुभ्र रंग प्रदान कर रहा था। क्वेत वर्ण में सातों रंगों का सिम्मश्रम्म होता है, पर ये सप्त वर्ण मिलकर एक क्वेत रंग का निर्माण कर देते हैं। ग्राज हिम-वृद्धि ने भिन्न-भिन्न रंगों को क्वेत रंग का रूप दे दिया था। अरे ! रंग-बिरंगी बौड़ती हुई मोटरों की छतें और मडगार्ड भी सफेद हो गये थे। इस तुहिन-वृद्धि में ही हम हवाई ग्रहु पहुँचे। हवाई ग्रहु के चारों ग्रोर दूर-दूर तक के मेदान सफेद हो गये थे। वर्षा-ऋतु में भारत में दूर-दूर तक फैले हुए हरे रंग के कालीनों के सदृश मैदान तो सदा ही देखते थे, परन्तु क्वेत रंग का यह कालीन।

डेनवर और उसके आस-पास

डेनवर के चारों ब्रोर के प्राकृतिक दृश्य बड़े सुन्दर हैं। हम लोग वहाँ तीन

विन ठहरे और वो दिनों तक प्राकृतिक वृदय बताने वाली मोटरों पर कोई तीन सौ मील की यात्रा की। पहले दिन कोई चौदह हजार फुट ऊँचे माऊष्ट ईवेन्स गये और दूसरे दिन इससे कुछ ही कम ऊँचे पाइक्स पीक। हम तीनों के साथ पहले दिन चार अमेरिकन महिलाएँ और दूसरे दिन इन्हों में की तीन महिलाएँ और एक पुरुष थे। मोटर का रास्ता बड़ी बीहड़ पहाड़ियों में से गया था। कहीं-कहीं तो वह बहुत ही सकरा और भयावह था। इस मार्ग को देखकर लक्ष्मएमफूले से बदरीनाथ जाने वाले देव-प्रयाग आदि का रास्ता याद श्राता था। दोनों दिनों के ये प्राकृतिक दृश्य बड़े सुन्दर थे। जिकागों में जो बर्फ गिरा था वह यहाँ भी गिर चुका था। इस हिम-वृद्धि के कारए दृश्य और सुन्दर हो गया था और चूंकि इन दोनों दिन श्राकाञ प्रायः निर्मल था इसलिए ये वर्फ कोटि-कोटि हीरों के डेरों के सदृश चमक रहा था। परन्तु दृश्यों के अत्यन्त मनोरम रहते हुए भी हमें यहाँ कोई ऐसी वस्तु न दिखायी दो जो हमने भारत में न देखी हो (चित्र नं० १०५ से १०७)।

जब हम डेनवर से लासेंजल्स जा रहे ये उस समय हमारे हवाई जहाज पर से हमने जैसे दृश्य देखे वैसे इसके पहले सचमच ही नहीं देखे थे। पहले तो हमारे वाय-यान ने बर्फ से ढके हुए पाइक्सपीक को उलाँचा श्रीर उसके कुछ देर बाद वह उड़ा ग्रेण्ड कैनियन नामक स्थान पर से । ग्रेण्ड कैनियन प्राकृतिक दृष्टि से अमेरिका के मुन्दरतम साय ही ब्रद्भृत स्थानों में से एक माना जाता है। हमारा कार्यक्रम ग्रंण्ड कैनियन जाने का या भी परन्तु इन दिनों वहाँ वायुयान न जाता था और रेल से बाने में जितना समय लगता था उतना हमारे पास था नहीं, ब्रतः हमने वहाँ न जाने का निर्णय कर ही सन्तोष कर लिया था। परन्तु सौभाग्य से वाय्यान द्वारा हमने बैण्ड कैनियन देख लिया। जब हमारा हवाई जहाज ग्रैण्ड कैनियन पर से उड़ा उस समय सन्ध्या हो रही थी। ब्राकाश निर्मल था, न बादल थे और न कोहरा। ऐसी सन्ध्या में कैसा दिखता या वह ग्रंण्ड केनियन । केनियन का श्रयं है खाई । अमक-ग्रमुक जगह तो पाताल फुट गया है, हम किसी बहुत ग्रधिक गहरे स्थान को देखकर कह दिया करते हैं। प्रैण्ड कैनियन में इस प्रकार के पाताल न जाने कितने स्थान पर फटे ये और इन लाइयों के चारों स्रोर के पहाड़ के प्रत्येक शिला-लण्ड कितने रंगों के थे। ये रंग उद्विज सब्टि के नहीं पत्थर के स्वयं के थे। लाल, पीले, नीले. बेंगनी, हरे, कितने-कितने रंग इन शिलाओं में थे। फिर पृथक्-पृथक् शिला पृथक्-पृथक् रंग की हो, यह नहीं, एक ही शिला में अनेक रंग।

#### लासंजल्स

लासेंजल्स उस कैलीफोर्निया प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है जो कैलीफोर्निया सारे संसार में अपनी जलवाय तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण प्रसिद्ध है। लासेंजल्स

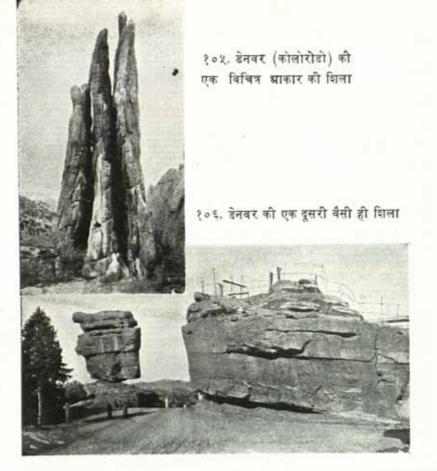



१०७. उसी के निकट बरफ गिरे हुए स्थान की पृष्ठभूमि में लेखक और जगमोहनदास

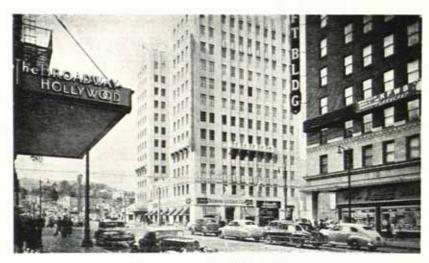

१०८. लासजल्स में प्रसिद्ध हालीवुड



१०६. हालीवुड का स्टेडियम

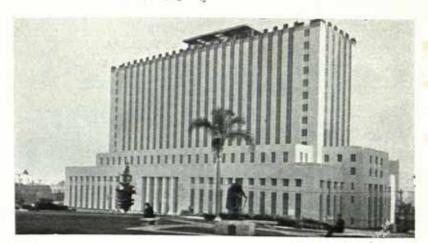

नगर यद्यपि अमेरिका के अन्य नगरों के सदृश ही है तथापि उसके अनेक मार्गों के दोनों ओर के अत्यन्त सुन्दर वृक्षों ने और छोटे-छोटे हरे-भरे नजरवागों से युक्त तरह-तरह के गृहों ने इस नगर को एक विशेष प्रकार की सुखमा दे दी है।

हमारे लासेंजल्स में ठहरने थीर वहां के दर्शनीय स्थानों को हमें दिखाने के सारे कार्यक्रम का प्रवत्थ संन्क्रान्सिकों के भारतीय दूतावास के कौंसलर श्री हुसैन ने किया था। उन्होंने लासेंजल्स के सबसे बड़े होटलों से एक क्लार्क नामक होटल में हमारे ठहरने का इन्तजाम कराया था थीर लासेंजल्स के दो भारतीय श्री राममोहन वगाय और उनके सौतेले पिता श्री महेशचन्द्र को हमें लासेंजल्स को दिखाने का कार्य सौंप दिया था। श्री हुसेन ने ही लासेंजल्स के मूची पिक्चर एसोसियेशन के मार्फत वहां के सबसे बड़े स्टूडियो में से एक परामाउण्ड पिक्चर के स्टूडियो दिखाने का भी इन्तजाम किया था। ग्राजकल हालीवृड के स्टूडियो बिना किसी विशिष्ट प्रवन्ध के नहीं देखे जा सकते, ग्रतः श्री हुसेन यदि यह प्रवन्ध न करते तो हालीवृड का स्टूडियो तो हम न देख पाते।

लासँजल्स की भूमि पर जब हमारा हवाई जहाज पहुँचा तब रात हो गयी थी। ठहरने का प्रवन्ध हमारा क्लाकं होटल में था ही, ब्रतः हवाई ब्रड्डे से हम सीधे होटल जाकर वहाँ ठहर गये। रात को ही हमने श्री राम बगाय को फोन किया और उनसे बातें कर तय पाया कि दूसरे दिन प्रातःकाल १० बजे श्री राम बगाय और श्री महेशचन्द्र मुक्त से ब्राकर मिलेंगे तथा हमारा कार्यक्रम तय कर देंगे।

दूसरे दिन ठीक समय दोनों पहुँच गये। दोनों ही बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। श्री राम बगाय की माता ने श्री राम बगाय के पिता की मृत्यु के पश्चात् श्री महेशचन्द्र से विवाह कर लिया है और राम बगाय श्री महेशचन्द्र का अपने पिता के सद्श ही आदर करते हैं।

हम लोग लासेंजल्स चार दिन ठहरने वाले थे। इन चार दिनों का कार्यकम इस प्रकार बना—पहले दिन जगमोहनदास खेती के कार्मों की मशीनों ख्रादि के सम्बन्ध में जिन लोगों से मिलना चाहते हैं मिलेंगे। दूसरे दिन श्री राम बगाय हमें लासेंजल्स की वर्शनीय चीजें दिखा देंगे श्रीर उस दिन हमारा भोजन श्री महेशचन्द्र के यहाँ होगा। तीसरे दिन हम स्टूडियो देखेंगे श्रीर चौथे दिन रवाना हो जायेंगे।

निदिचत कार्यक्रम के अनुसार ही सारी बातें चलीं।

दर्शनीय स्थानों में जिस स्थान ने हमारा ध्यान सबसे घिषक आकर्षित किया बह था एक कित्रस्तान । यह कित्रस्तान कित्रस्तान तो है ही जहां सैकड़ों नहीं हजारों शब गड़े हैं पर कित्रस्तान के साथ ही यह एक सुन्दर और रमर्गीय बाग भी है, जहाँ की कहों पर कैलीफोनिया के भिन्न-भिन्न रंगों के सुन्दर पृथ्य खिले रहते हैं । मुक्ते मुरदों की यादगारें कभी भी पसन्द नहीं झातीं, पर कबों में इस प्रकार कुसुम लगाना कदाचित् मुरदों की यादगार की सबसे झच्छी प्रथा कही जा सकती है।

इस कबिस्तान में एक भव्य भवन भी बना हुआ है और इस भवन में ईसा के सारे जीवन का महान् विशाल चित्र बनाया गया है। भवन तो सुन्दर है ही, पर भवन से भी सुन्दर है वह आलय जिसमें चित्र है, उस आलय से भी सुन्दर चित्र है और चित्र से भी कहीं सुन्दर है उसका प्रदर्शन।

चित्र पर सुन्दर परदा गिरा रहता है। ठीक समय चित्र का प्रदर्शन होता है। आरम्भ में अत्यधिक मधुर वाद्य वजता है। उसके परचात् गान होता है। फिर बीरे-धीरे चित्र का परदा खुल चित्र में क्या बताया गया है इस पर भाषरण होता है। भाषरण के साथ एक बारण चित्र के उन स्थानों पर घूमता जाता है जिन्हें भाषरण के डारा समक्षाया जाता है। अन्त में फिर से गान हो और वाद्य बजकर परदे से चित्र दक जाता है। इस सारे प्रदर्शन में कोई ब्राधा घण्टा लगता है।

इस सारे बीरे में मैंने ईसा के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक चित्र देखे थे, इस चित्र से भी अच्छे, पर ऐसा सुन्दर प्रदर्शन कहीं नहीं। ईसा की कथा कौन नहीं जानता, पर इस प्रदर्शन के समय उसका मन पर महान् श्रीर अद्भृत प्रभाव पड़ता है। मेरे मन में एकाएक उठा कि हम भी कहीं राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी की जीवनियों के चित्रों का कहीं ऐसा प्रदर्शन कर सकें।

स्टूडियो भी दर्शनीय था। यद्यपि किसी जमाने में सिनेमा जगत से मेरा सम्बन्ध रह चुका है और यद्यपि स्डूडियो में मुक्ते कोई सर्वथा ऐसी नयी चीज नहीं दिखी जो मैंने बम्बई-कलकते के स्टूडियो में न देखी हो, पर उन सबसे यह स्टूडियो कहीं बड़ा था। बाजार इत्यादि के सेटिंग इतने बड़े और विशाल थे कि जान पड़ता था जैसे अमेरिका के बड़े-बड़े बाजार स्टूडियो में ही बने हैं। स्टूडियो में एक बहुत बड़ा तालाब था, जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया-घटाया जा सकता था। इस तालाब में बिजलो के सहारे बड़े-बड़े समुद्री तूफान दिखाये जा सकते हैं।

लासेंजल्स में हम कई भारतीयों से भी मिले (चित्र नं० १०८ से ११२)। सैन्फ्रान्सिस्को और उसके आस-पास

जब हमने सैन्फ्रान्सिस्को की भूमि पर पैर रखा उस समय सब से पहले मुक्ते लाला हरवयाल का स्मरण ग्राया । श्री हरवयाल हमारे देश के उन क्रान्तिकारियों में प्रधान स्थान रखते ये जिन्होंने हमारे देश को स्वतन्त्र कराने का बीड़ा सन् १८५७ के स्वातन्त्र्य-पृद्ध के पश्चात् सर्वप्रयम उठाया था। फिर श्री हरवयाल की बुद्धिमत्ता ग्रीर विद्वत्ता की तुलना भी इने-गिने भारतीयों से ही की जा सकती है।

भारत बाज स्वतन्त्र है बौर स्वतन्त्र भारत के हम नागरिक ब्राज स्वतन्त्रता-



१११. लासेंजल्स के कब्रिस्तान की एक मूर्ति



११२. लासेंजल्स का एक रैस्टरां जिसके भीतर न जाने कितना बड़ा वनस्पति-जगत् और एक जल-प्रपात है

११३. सैन्फ्रान्सिस्को के सात पहाड़ियों पर बसने के कारण उसके रास्ते बड़े उतार-चढ़ाव के हैं

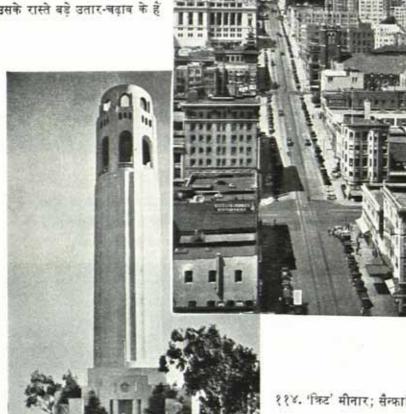

११४. 'किट' मीनार; सैन्फान्सिस्को

पूर्वंक सारे संसार का चक्कर लगा रहे थे। मुक्ते इस बात से बड़ा खेद-सा हुआ कि जिन भारतीयों ने भारत की स्वतन्त्रता का शंख भारत के बाहर भी फूंका और जिस के कारण भारत की स्वतन्त्रता के पक्ष में संसार का लोकमत बना तथा इस लोकमत ने भारत को स्वतन्त्र होने में कम सहायता नहीं पहुँचायी, उनमें श्री हरदयाल, लाला लाजपतराय तथा अन्य अनेक भारतीय आज नहीं हैं, वे भारत को स्वतन्त्र देख भी न पाये। पर इस खेद के बाद ही मेरे मन में यह आये बिना भी न रहा कि शरीर का धमें ही क्षणभंगुरता है। सदा कौन रहा है और इस जगत में कितनों ने अपना अभीव्य पूरा होते देखा है ? इस नश्वर संसार में महत्त्व जीने को बहुत हो कम है। महत्त्व है जीवन-यापन किस प्रकार किया जाता है इसको। हरदयाल, लाला लाजपतराय और उनके अनेक साथी चाहे आज न हों, उन्होंने चाहे अपने अभीव्य की सिद्धि स्वयं न देखी हो, परन्तु उस अभीव्य-सिद्धि के इतिहास में उनके नश्वर होते हुए भी उनके हारा किये हुए कामों के कारण उनके नाम अजर-अमर रहेंगे और यदि उनकी आत्मा कहीं होगी तो वह उनकी जन्म-भूमि की स्वतन्त्रता के कारण असीम मुख पा रही होगी।

हम सैन्फ्रान्सिस्को भी सन्ध्या को पहुँचे। हवाई ग्रड्डे पर हमें लेने के लिए भारतीय दूतावास के श्री कपूर मोटर के साथ मौजूद थे। सैन्फ्रान्सिस्को में हमारे ठह-रने का प्रबन्ध भारतीय कौंसलर श्री हुसैनने एक ग्रन्छे होटल में किया था। हम एरोड़ोम से सीधे होटल आये। आज रात के भोजन का निमंत्रए हमें श्री हसैन के यहाँ का था। कोई ७॥ बजे श्री हुसँन स्वयं हमें लेने होटल पहुँचे श्रीर मुभे यह जानकर विशेष हथे हुमा कि भी हुसैन पंजाब के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता भी फजले हुसैन के पुत्र हैं। यद्यपि श्री हसन से भी में दिल्ली में मिल चका था, पर उनसे मेरा जितना परिचय था, उसकी अपेक्षा उनके पिता से कहीं अधिक, क्योंकि उनके पिता जब भारत सरकार की एक्जीक्यूटिक काँसिल के सदस्य थे, उस समय में भी केन्द्रीय ग्रसेम्बली का सदस्य या, जहाँ रोज ही उनसे मेरा मिलना हुमा करता था। श्री फजले हुसैन पंजाब की प्रसिद्ध युनियन पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। एक समय इस पार्टी का पंजाब के राजनैतिक जीवन में बड़ा भारी स्थान था। श्री फजले हुसैन की मृत्यु के पश्चात् भी सिकन्दर-हयात लां ग्रौर उनके बाद श्री लिळहयात लां इस दल के नेता हुए। यद्यपि यह पार्टी भी सांप्रदायिकता की गंध से सर्वथा रहित न थी, परन्तु बाद में श्री जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता का जो जहर उगलकर भारत का विभाजन तक करा डाला वैसा जहर उस दल में न था। यदि श्री फजले हुसैन ग्रीर श्री सिकन्दर-हयात जो के सद्श पंजाब के मुस्लिम नेता जीवित रहते तो भारत विभाजन तक मामला पहुँचता या नहीं, यह सन्देह की बात है।

श्री फजले हुसैन के सदृश बड़े बाप के अनेक सद्गृश श्री हुसैन में मौजूद थे। श्री हुसैन मुक्ते बड़े विनम्न श्रीर भले श्रादमी जान पड़े। श्राई, सी. एस, वालों में श्री हुसैन के सदृश व्यक्ति मुक्ते बहुत कम मिले थे। श्री महाराज नागेन्द्र सिंह जी श्रीर एक-दो ऐसे ही व्यक्तियों का हुसैन से मिलान किया जा सकता है। श्री हुसैन के बंगले पहुँच हम लोग श्रीमती हुसैन से भी मिले। जैसे श्री हुसैन थे वैसी ही उनकी श्रीमती जी भी। उनसे मिलकर तो मुक्ते श्रीर श्रविक प्रसन्नता हुई। श्री हुसैन को पहले से ही बता दिया गया था कि हम लोग मांस-मच्छी-श्रव्हा तो दूर की बात है, प्याज श्रीर लहसुन भी नहीं लाते, श्रतः हमारे लिए सर्वया निरामिय, बिना किसी प्याज श्रीर लहसुन की गंघ का शुद्ध भारतीय ढंग का दिल्लीसाही भोजन तैयार था। बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा श्रच्छा भोजन करने को मिला। रात को ही श्री हुसैन साहब की राय के श्रनुसार हमारा सैन्फ्रान्सिस्को का कार्यक्रम तैयार हो गया। इस कार्यक्रम में सैन्फ्रान्सिस्को के दर्शनीय स्थानों को देखने के सिवा एक प्रेस कान्फ्रेन्स श्रीर वर्ल्ड एके-यस संस्था में वर्तमान भारत पर मेरा एक सार्वजनिक भाषाए। भी निश्चत हथा।

हम लोग संन्कान्सिस्को चार दिन रहे। संन्कान्सिस्को अमेरिका का सबसे बड़ा पूर्वीय बन्दरगाह है। यह नगर रोम के सब्ज़ सात पहाड़ियों पर बसा है, परन्तु रोम की पहाड़ियों से इन पहाड़ियों की उँचाई-निचाई कहीं अधिक है। समुद्र तथा इन पहाड़ियों के कारण नगर के बसने का स्थल बहुत सुन्दर हो गया है। फिर नगर बसाया भी बड़ी सुन्दरता से गया है। संन्क्रान्सिस्को बहुत बड़ा नगर न होते हुए भी मेरे मतानुसार अमेरिका का सबसे सुन्दर नगर है (चित्र नं० ११३ से ११७)। हम लोगों ने यहां जो चीजें देखीं वे एक चीज को छोड़ प्रायः वैसी ही थीं जैसी हमअमेरिका के अन्य नगरों में देखते आ रहे थे—अजायबघर, चित्रज्ञाला, जू, मच्छी भवन, प्लैनेटेरियम आदि। जो चीजें हमने अब तक अन्य किसी स्थान पर न देखी थी वह था यहां का लाल वृक्षों का जंगल; यह जंगल अत्यन्त आइचर्यजनक है। यहां बड़े ऊँचे-ऊँचे वृक्ष पाये जाते हैं। सबसे ऊँचे वृक्ष की उँचाई ३६४ फुट से भी अधिक है। एक वृक्ष का घेरा ४३ फुट है। यहां एक खास किस्म के वृक्ष है। जिनकी आयु लगभग तीन हजार वर्ष बतायी जाती है। इस समय जो वृक्ष वहां अभी भी हरे-भरे हैं वे लगभग दो हजार वर्ष प्राचीन हैं (चित्र नं० ११३ से १२१ तक)।

रंडवृड फारेस्ट के सिवा हमने जो ब्रन्य चीजें देखीं उनमें ब्रमेरिका के कुछ खेती के फार्म थे। इन फार्मों के साथ मेंने ब्रमेरिका का देहाती जीवन भी देख लिया ब्रोर वहाँ के कुछ किसानों से भी मिल लिया। जगमोहनदास ने यद्यपि इसके पहले भी कुछ फार्म देखे थे, पर फार्म देखने का मेरा यह पहला ही ब्रवसर था।

प्रेस कान्क्रेन्स थी ता॰ ३० प्रक्टूबर की ग्रीर उसी दिन मेरा भाष्या भी



११५. सैन्फ्रान्सिस्को का जगत्-प्रसिद्ध 'स्राकलँड-वे' पुल



११६. 'ब्राकलैंड-वें' पुल के सामने की सैन्फ्रान्सिस्को की बस्ती का एक दृश्य



११७. सैन्फ्रान्सिस्को के समुद्र-तट की बस्ती

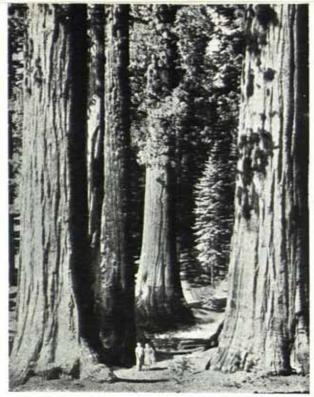

११=-क. रेडवृड के कुछ दिशाल वृक्ष



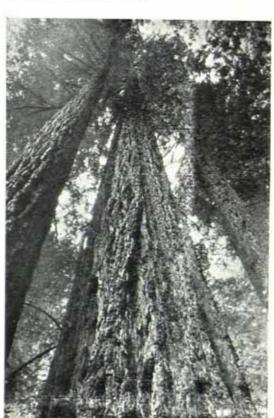

वा। ये दोनों सार्वजिनिक कार्य भी भली मांति निपट गये। प्रेस कान्फ्रेन्स का वृत्त वहाँ के सभी अखबारों में बड़े-बड़े शीर्वकों और चित्रों के साथ छपा। सभा में अब तक की अमेरिका की सब सभाओं से अधिक उपस्थिति थी और मेरा यहाँ का भाषरा भी शायद अमेरिका के मेरे समस्त भाषराों से अधिक अच्छा हुआ। भाषरा के पश्चात् प्रश्नोत्तर यहाँ भी हुए। यहाँ के भाषरा और प्रश्नों के उत्तरों पर श्री हुसैन तथा अन्य अनेक अमेरिकन पुरुषों और महिलाओं ने मुक्ते अनेक बधाइयाँ दीं।

अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव-अभियान

हमारे अमेरिका के इस दौरे के अवसर पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा काम चल रहा था। यह था अमेरिका के राष्ट्रपित का चुनाव। अमेरिका के राष्ट्रपित का चुनाब हर चौथे वर्ष होता है। अमेरिका के राष्ट्रपित का चुनाव ४ नवम्बर १६५२ को होना था। हर चार वर्ष बाद ४ नवम्बर को ही यह चुनाव हुआ करता है। अमेरिका की संसद् को कांग्रेस कहते हैं। हमारे देश में कांग्रेस एक संस्था मात्र है। इस वर्ष चूंकि अमेरिकी कांग्रेस को लोक-सभा को (हाउस ऑफ रिश्रेजेन्टेटिब्ज्) सभी जगहों के और उच्च सभा अथवा सेनेट की एक-तिहाई जगहों के चुनाव होने थे इस-लिए प्रचार का बड़ा जोरशोर था। इसके अतिरिक्त राज्यों के गवर्नर से लेकर साधा-रए म्युनिस्पल अधिकारी तक निर्वाचित किये जाने थे। इसलिए यह चुनाव और भी महत्त्वपूर्ण था।

अमेरिका में केवल अपराधियों को छोड़ सभी वयस्क नागरिकों को मता-धिकार प्राप्त है; जाति, रंग, धर्म, लिंग अववा मूल निवासियों सबको।

अमेरिका में कई राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो राष्ट्रपति-पद के लिए अपना-अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं। अमेरिका की दो प्रमुख पार्टियाँ हैं — डैमोकैटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। यदि किसी मतदाता को नामजदगी के सम्बन्ध में कुछ भी कहना होता है तो उसके लिए पार्टी की सदस्यता आवश्यक होती है। बहुत से अमेरिकी किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और किसी भी पार्टी के सदस्य के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में ही अपना बोट दे।

राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में चुने जाते हैं। सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुनने का हरेक राज्य का ग्रपना ग्रलग तरीका है। मोलह राज्यों में प्रारम्भिक चुनाव होते हैं, शेष बत्तीस राज्यों में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए राज्य सम्मेलन होते हैं। प्रारम्भिक चुनावों में ग्रववा राज्य सम्मेलनों में केवल पार्टी के सदस्यों को ही मतदान का ग्रधिकार होता है। प्रमुख पार्टियों में से प्रत्येक के राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग १,२०० प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। इनके ग्रतिरिक्त

हरेक पार्टी के ऐसे सदस्य भी इन सम्मेलनों में उपस्थित रहते हैं जो पार्टी के औप-चारिक प्रतिनिधि नहीं होते और जिनकी उपस्थित से सम्मेलन में बड़ी रौनक रहती है। इन सम्मेलनों का लक्ष्य पार्टी के सिद्धान्त और नीति आदि स्थिर करना रहता है।

इसके बाद श्रारम्भ होता है मतदान । सामान्यतः किसी भी राज्य के सभी
प्रतिनिधि एक ही उम्मीदवार के पक्ष में बोट देते हैं। यदि उम्मीदवारों के बीच
ज्यादा जोर का मुकाबला होता है तो एक से श्रधिक बार मतदान होता है। हर बार
लोगों की उत्मुकता थ्रोर कौतूहल बढ़ता ही जाता है। प्रतिनिधि परेड करते हें थ्रौर
बैण्ड श्रादि बजाते हैं। जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुन लिया जाता है तो
वह सम्मेलन में श्रपना भाषण देता है जो बास्तव में चुनाव ग्रान्दोलन का उसका
पहला भाषण होता है।

इस प्रकार उम्मीदवारों के नामजद हो चुकने के पश्चात् प्रत्येक पार्टी का चुनाव कार्यक्रम झारम्भ हो जाता है। उम्मीदवार देश भर का पर्यटन करते हैं। समाचारपत्रों, रेडियो और टैलीविजनों आदि की सहायता से उनके विचार जनता तक पहुँचते रहते हैं, पर लोग स्वयं भी उन्हें देख लें यह आवश्यक होता है। किसी विदेशी को तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त अमेरिका बौखला उठा है। ऐसा भी जान पड़ता है कि इस अवसर पर जो कड़वाहट, गालो-गलीज होती है और वैमनस्य की भावना पैदा हो जाती है वह समाज का स्थायी अंग हो जायगी और उसे सदा के लिए दूषित कर देगी, किन्तु ज्यों ही राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न हो जाता है समस्त जनता उसके सम्मान के लिए आदर से अपना शीध नवा देती है और सारी कालिमा धुल जाती है।

जैसा ऊपर कहा गया है अमेरिका में दो प्रधान राजनैतिक दल है—डैमो-कैटिक और रिपब्लिकन । राष्ट्रपति रूजवैल्ट के समय से डैमोर्केटिक दल के हाथ में ही अमेरिका की राज्यसत्ता रही थी अर्थात् लगभग २० वर्ष से डैमोर्केटिक दल ही अधिकार में था । इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में बड़ा संघर्ष था । डैमोर्केटिक दलकी और से श्री स्टीवनसन खड़े हुए थे और रिपब्लिकन दल की तरफ से श्री आइसन हावर । दोनों और से खूब प्रचार चल रहा था ।

हमें यह देखकर कुछ खेद हुआ कि दोनों ही ओर के प्रचार में संयम और आलीनता की अत्यधिक कमी थी। बहुत नीचे स्तर पर उतरकर बातें कही और छापी जाती थीं, यहाँ तक कि कई बार तो गाली-गलीज तक की नौबत आ जाती थी। स्वयं राष्ट्रपति श्री टूमैन के डैमोकैटिक पार्टी के समर्थन के भाषणों में न संयम था और न जालीनता।

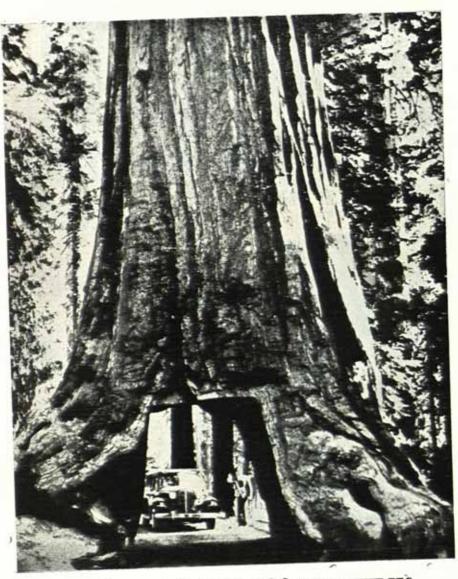

११८--ग. रेडवुड का एक विशाल वृक्ष । इसकी विशालता का अन्दाज इस हे भीतर से मोटर निकल सकती है इससे हो जाता है

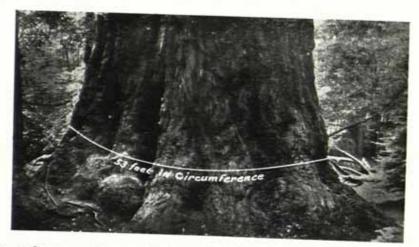

११६. रेडवुड का सबसे पुराना और मोटा वृक्ष जिसका घेरा ५३ फुट है। ये वृक्ष संसार का सबसे प्राचीन जीवित वृक्ष है। किसी-किसी की ग्रायु तीन हजार वर्ष से ग्रधिक है



१२०. रेडवुड के एक वृक्ष की सूखी हुई पेंदी



१२१. रेडवुड के एक वृक्ष की पृष्ठभूमि में लेखक

हमने ग्रमेरिका के दौरे में इस चुनाव के प्रचार को देखा। चुनाव का क्या नतीजा निकलेगा इस पर लोगों से बातें कीं। सभी संदिग्ध ये ग्रौर सभी कहते थे कि करारी मुठभेड़ हैं, जो भी जीतेगा थोड़े वोटों से।

मतदान ता० ४ नवम्बर को होने वाला था। परन्तु ४ नवम्बर को जो अपने स्थान से अनुपस्थित रहनेवाले थे उनका मतदान ता० १ नवम्बर को ही था। इस मतदान की भी समस्त व्यवस्था वैसी ही की गयी थी जैसी ता० ४ के मतदान की।

सैन्फ्रान्सिस्को में ता० १ का यह मतदान वहाँ के सिटी हाँल में था। हम लोग इसे देखने को भी गये।

यह ग्रन्तिम दृश्य था जो हमने ग्रभेरिका में देखा। ता० २ नवम्बर को ११ बजे दिन को हमने पैन ग्रमेरिकन लाइन के वायुयान से ग्रमेरिका देश छोड़ दिया।

### संसार का सिर-मीर अमेरिका

ग्रागामी कई वर्षों तक संसार के भविष्य पर ग्रमेरिका का सा राजनैतिक ग्रोर ग्रांथिक प्रभाव ग्रन्य किसी देश का नहीं होगा। इसका कारण ग्रमेरिका का ग्रन्य राष्ट्रों से कहीं ग्रधिक शिवतशाली होना है। ग्रमेरिका की शक्ति के ग्रनेक कारण हैं—उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके ग्रपार साधन, उसका विशाल ग्रौद्योगिक साम्राज्य ग्रीर वहाँ की कुशल व शिक्षित जनता। ग्रमेरिका की स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से ग्रनेक महान् एवं योग्य कर्णधारों न देश की बागडोर सम्हाली ग्रीर उसे उन्नित के पथ पर ग्रग्रसर किया।

अमेरिका आज एक विश्व-शिवत है। विश्व-शिवत का ताल्ययं यह है कि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय फंसलों को इस या उस विशा में मोड़ सकता है। विश्व-राजनीति में अमेरिका की आवाज सुनी जाती है, इतना ही नहीं वरन् भविष्य के बनाने अखवा बिगाइने में उसका काकी हाथ होता है। ऐसी ही विश्व-शिवत किसी समय में जर्मनी और जापान बन गये थे। उधर यूरोप में पिछले द्वितीय महायुद्ध के समय बिटेन और फांस इन दो विश्व-शिक्तियों को खतरा पैदा हो गया था। महायुद्ध में यूरोप की शिक्तियों का इतना अधिक हास हुआ कि अमेरिका की समता करने योग्य उनमें कोई भी नहीं रह गया। स्वयं रूस भी, जो अमेरिका के समान ही एक अत्यन्त महान् शिक्त है, युद्ध के घावों से काफी समय तक कराहता रहा।

युद्ध-स्थल से दूर रहने के नाते अमेरिका को यह बड़ा लाभ रहा कि उसको उन घावों का पता तक न चला जिनके कारण अन्य राष्ट्रों का रक्त-संचार मंदा पड़ गया था।

अमेरिका में लोगों का यूरोप से बसना १६०७ में पूर्वी तट पर आरम्भ हुआ या। इसके बाद के सौ वर्षों में उनकी कई विभिन्न बस्तियां बस गर्यों। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना १७६३ में हुई और उस समय उसका क्षेत्रफल ६,३०,००० वर्ग-मील या। उसके बहुत कम भाग में ये लोग बसे थे। १६०३ में लूशियाना प्रदेश के मिल जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल दूना हो गया। १६१६ में स्थेन से पलोरिडा प्राप्त हो जाने के पश्चात् एटलांटिक तट की ग्रोर का सारा प्रदेश संयुक्त राज्य ग्रमेरिका का ग्रंग हो गया। १८४५ से १८५३ तक के ग्राठ वर्षों में ग्रमेरिका का ग्रोर भी विस्तार हुग्रा। १८४५ में ग्रोरेगन ग्रोर १८४८ में मेक्सिकम प्रदेश सिम्मिलत हो गये। इसी बीच टेक्सास प्रदेश भी हस्तगत कर लिया गया। १८५३ में ग्रमेरिका का क्षेत्रफल २६,७७,००० वर्गमील पहुँच गया था जो कि रूस को छोड़ बाकी यूरोप के क्षेत्रफल से ग्रविक था। राजनैतिक ग्रीर ग्रायिक दृष्टि से देश फिर भी पीछे था ग्रीर यह ग्रभाव पहले महायुद्ध तक बना रहा। इस युद्ध के पश्चात् ग्रमेरिका सर्वशक्तिमान देशों की पंक्ति में ग्रा गया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ग्रमेरिका की स्थिति ग्रीर भी सुदृढ़ पड़ने लगी, किन्तु इस बार रूस भी एक ग्रत्यन्त शक्तिशाली देश के रूप में प्रकट हुग्रा ग्रीर ऐसा ज्ञात होने लगा कि संसार के सर्वोच्च देश का स्थान प्राप्त करने के लिए शायद वह ग्रमेरिका का प्रतिस्पर्धी सिद्ध हो।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र विस्तार लगभग पूरा हो चुका था। किन्तु १८६७ में अमेरिका ने अलास्का इसलिए प्राप्त किया कि उसे रूस से सुरक्षा का आश्वासन हो जाय। १८६८ में स्पेन के साथ संघर्ष के फलस्वरूप अमेरिका ने फिलीपीन, हवाई द्वीपों और प्यूरटो राइको को प्राप्त किया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को ७,००,००० वर्गमील इलाका और प्राप्त हो गया। द्वितीय युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका को अन्य कई महत्त्वपूर्ण स्थान और सैनिक अइडे प्राप्त हुए। युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद निरोधक नीति पर चलते हुए जापान और आसपास के द्वीपों में और ट्यूनीसिया आदि अन्य स्थानों पर सामरिक महत्व के अइडे बनाने आरम्भ किये।

अमेरिका की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके पूर्व में यूरोप है जहां संसार की एक-चौथाई आवादी है और पिश्चम में दक्षिरण-पूर्वी एशिया के जापान, चीन और भारत आदि देश हैं जहां दुनियां की आधी आवादी बसी हुई है यद्यपि आज अमेरिका के लिए यूरोप महत्त्वपूर्ण है, किन्तु सम्भव है कि कल अमेरिका का भविष्य एशिया में हो।

वृहदाकार होने पर भी अमेरिका आकार में सबसे बड़ा राष्ट्र नहीं है। इस का क्षेत्रफल अमेरिका से लगभग तीन गुना है। चीन, कैनेडा और बाजील ये तीनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका से क्षेत्रफल में कुछ बड़े हैं। आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग अमेरिका के बराबर है। अपने अधीन सभी प्रदेशों समेत अमेरिका बिटिश कामनवैल्य अथवा फांसीसी साम्राज्य से छोटा है। हाँ, इस को छोड़ यूरोप के सभी देशों को संयुक्त करके भी अमेरिका बड़ा है।

अमेरिका की नदियों की अपेक्षा वहां के पवंतों ने अमेरिका के राष्ट्रीय जीवन

के विकास को अधिक प्रभावित किया है। यह सर्वविदित है कि एपीलीचियन पर्वतों ने प्रारम्भिक बसनेवालों को पश्चिम की और फैलने से रोका—जिसका अप्रत्यक्ष रूप से यह लाभ हुआ कि लोगों में राजनैतिक एकता और संगठन बढ़ना सम्भव हो सका। उधर यद्यपि अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, कोलम्बिया, कोलराडो और हडसन जैसी बड़ी-बड़ी निर्वां हैं, किन्तु उन्होंने अमेरिकी जीवन को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि निर्वां ने अन्य देशों में किया है।

अमेरिका की जलवायु अमेरिका के लिए प्रत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई है। यह जलवायु समजीतोध्ए तथा नम है और पैदाबार के लिए अत्यावज्यक है।

अमेरिका के प्राकृतिक साधन और उनका उपयोग करने की अमेरिका की बहुल औद्योगिक शिंकत राष्ट्र की समुन्तत अवस्था और उसकी धनसम्पन्तता के द्योतक हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद से अमेरिका उन राष्ट्रों को अत्यधिक खाद्य-पदार्थ, धन और हथियार आदि देता रहा है जिनको उनको आवश्यकता तो थी, किन्तु जिनके पास अपने आप ये वस्तुएँ उपलब्ध करने के साधन नहीं थे। अमेरिका की अत्यन्त उपजाऊ भूमि और रासायनिक खाद्य-पदार्थ आदि से वहाँ की कृषि व्यवस्था अत्यन्त सन्तुलित है। केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जिसे खेती की बहुत अधिक पैदावार होने के कारए चिन्तित होना पड़ता है जब कि अन्य देश बहुत कम पैदावार होने से चिन्तित रहते हैं। फिर भी आश्चर्य होगा कि खेती अमेरिका के लोगों के केवल पाँचव भाग का ही ब्यवसाय है। बाकी लोग उद्योग आदि से जीविकोपार्जन करते हैं। अमेरिका की खेतों, चरागाहों, जंगलों और मछली उद्योग द्वारा अधिकांश आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं।

जहां तक खनिज-पदार्थों का सम्बन्ध है अमेरिका में लोहा, तांबा, जिंक, सीसा बहुतायत से मिलता है। गंधक, फास्फेट और कोयला आदि भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। बिजली और गंस आदि की सहायता से वहां के कारखाने सुचार रूप से चलते रहते हैं। एटमी शक्ति का विकास विशेष उल्लेखनीय है। हां, अमेरिका को मंगनीज, रांगा, एल्यूमीनियम, कोमियम और अभ्रक का अभाव अवश्य सहन करना पड़ता है। शान्ति के समय में तो ये वस्तुएँ विदेशों से प्राप्त हो जाती है, पर युद्धकाल में बाहर से सामान मंगाना कठिन हो जाने के कारए। स्थित गम्भीर हो सकती है।

श्रीद्योगिक उत्पादन में स्रमेरिका संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुका है।
एक स्थिर शासन-व्यवस्था के अधीन अमेरिका की श्रीद्योगिक शक्ति संसार में सर्वोच्च
शिखर पर पहुँच गयी है और इसमें उसे देश की पूंजी, धन, कच्चे माल, खनिजसम्पत्ति, विद्युत-शक्ति और टंकनिकल कौशल से सहायता मिली है। श्रीद्योगिक उत्पादन में उसका यदि कोई थोड़ा-बहुत मुकाबला कर सकता है तो वह केवल रूस ही,

लेकिन वह भी उससे बहुत नीचे रह जाता है। द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका की आद्योगिक शक्ति इतनी स्पष्ट हो गयी थी कि अन्य कोई भी देश उसे चुनौती देने का साहस ही नहीं कर सकता था।

अमेरिका के पास सबसे अधिक वैज्ञानिक हैं, सबसे अधिक शिक्षित और कुशल कारीगर हैं और सबसे अधिक ऐसे लोग हैं जो नये-नये कामों में हाथ डालने को तैयार रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका ने हाल ही में बहुत अधिक उन्नित की है। जितना माल अमेरिका में तैयार होता है उसका प्रायः ७० प्रतिशत विदेशों को भेज दिया जाता है। ओखीगिक विकास से अमेरिकी जीवन में कायापलट हो गयी है। मशीनों की सहायता से वर्षों का काम दिनों में और दिनों का काम घण्टों में करना सम्भव हो गया है। इससे मजदूरों को वेतन अधिक मिलता है और अवकाश भी अधिक प्राप्त होता है। नवयुवकों और युवितयों को शिक्षा की विशेष सुविधाएँ मिल सकी हैं। जीवन में एक नया अनुराग और एक नयी तरंग पैवा हो गयी है। सरकार के लिए अधिक कर लेना सम्भव हो गया है। इसलिए विकास के मार्ग सर्वत्र खुल गये हैं। एक या दो जगहों को छोड़ स्थाल है कि अमेरिकी लोग संसार में सबसे सुखी, खशहाल और भाग्यवान हैं।

जहाँ तक परिवहन ग्रादि का सम्बन्ध है सभी तरह की सुविधाएँ हैं। सड़कें ग्रादि बहुत सुन्दर ग्रौर श्रम्छी बनी हुई हैं। जलमार्ग भी यथेट्ट हैं। वायुयान परि-वहन में भी ग्रमेरिका किसी से पीछे नहीं है ग्रीर वहाँ निरन्तर प्रगति हो रही है।

सारे ब्रमेरिका में समुन्नत नगर है।

१६४० में जनगराना के अनुसार लगभग ७॥ करोड़ अमेरिकी नगरों में वास करते हैं। अमेरिका में १ लाख से अधिक की आबादी वाले ६२ नगर हैं। अमेरिका के १० प्रमुख नगरों के नाम इस प्रकार हैं —

न्यूयार्क, विकागो, फिलडेल्फिया, डेट्रायट, लासेंजल्स, क्लीबलेंड, वाल्टीमोर,

सेंट लुई, बोस्टन और पिट्सबर्ग ।

वर्तमान युग में जब कि संसार में तीन बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं रूस खीर अमेरिका में प्रतियोगिता चल रही हैं। रूस पुरानी दुनियां का सबसे अधिक शक्ति-शाली देश हैं और अमेरिका नयी दुनियां का। ब्रिटेन जो इन दोनों के मुकाबले का तो नहीं हैं, किन्तु फिर भी बड़ी शक्ति माना जाता है, भौगोलिक दृष्टि से रूस के अधिक समीप होते हुए भी अमेरिका से अधिक सहयोग करता है।

यद्यपि पिछले महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गयी थी जिससे कि शांति-भंग न होने पाये और महायुद्ध की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन जैसा विदित कुछ ही समय पश्चात् कोरिया की समस्या उठ खड़ी हुई, जो अब भारत के प्रयत्नों के बाद मुलको तो है लेकिन अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पायी है। कहने की आवदयकता नहीं कि इस समस्या के इस हद तक उलक्ष जाने का कारए। यह है कि इसमें बड़े राष्ट्रों की दिलचस्पी है और वे अप्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे हैं। कोरिया की समस्या से दो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रों की पंक्त की ओर अप्रसर होते दिखायी दे रहे हैं वे हैं—लाल चीन और भारत। लाल चीन जिस तरह कोरिया में लड़ा और उसने जिस तरह अपनी शक्ति का परिचय दिया उससे संसार के देश दांतों-तले उंपली दबाकर रह गये हैं। उधर नैतिक दृष्टि से भारत ने बड़ी प्रतिष्ठा पायी है और उसे शांतिका सच्चा समर्थक समक्षा जाने लगा है। इसके उपरान्त तो केवल एक और शक्ति उल्लेखनीय रह जाती है और वह है कांस। सो कांस न तो अपनी सामर्थ्य के कारए। ही अधिक विश्वास पैदा करता है और न अपनी नीति के कारए। ही। इण्डोचाइना, ट्यूनीसिया, मोराको आदि के सम्बन्ध में अपनी नीति के कारए। उसे तिरस्कार ही अधिक मिलता है। फ्रांस की गएाना यदि आज बड़ी शक्तियों में की जाती है तो वह केवल इसलिए कि वह काफी असें तक एक बड़ी शक्ति रहा है और अमेरिका व ब्रिटेन उसे अभी भी बड़ी शक्तियों में बनाये रखना चाहते हैं।

अपने महय विषय अमेरिका पर लौटते हुए में यही कहना चाहता हूँ कि यद्यपि अमेरिका आज संसार का सिर-मीर बना हुआ है किन्तु उसका यह स्थान उसके लिए एक कसौटी है। देखना तो यह है कि अमेरिका संसार में ज्ञान्ति बनाये रखने, कम उन्नत देशों को सबल स्वस्य बनाने, पीडित मानवता का कष्ट-निवारण करने में कहाँ तक योग देता है। साम्यवाद के निवारण के लिए अमेरिका आव-इयकता से अधिक चितित जान पड़ता है और कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि ब्रपनी बौखलाहट में ब्रमेरिका कहीं गलत कदम न उठा ले। लेकिन मेरा मत है कि ग्रमेरिका को साम्यवाद से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। खतरे की वस्तु तो संसार के देशों में ग्रभाव, भूल, रोग ग्रीर कव्ट ग्रादि का विद्यमान रहना है। यदि ब्रमेरिका ने रचनात्मक दृष्टिकोए प्रयनाकर इन्हें दूर करने का दृढ़ निश्चय किया तो उसकी सफलता निब्कंटक है इसमें सन्देह नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में जो वृद्धिकोएा प्रमेरिका के लिए उचित है वही रूस के लिए भी श्रेयध्कर है। यदि ये दोनों महान् राष्ट्र प्रतिस्पर्धा छोड़कर विश्व के कल्याएं के लिए रचनात्मक कार्यों में लग जायें तो मानवता का सारा कब्ट ही दूर हो जाय ब्रौर संसार समृद्ध होकर जीता-जागता स्वर्ग बन जाय । ग्रमेरिका की तीन गेर सरकारी धर्मार्थ संस्वाएँ - फोडं फाडण्डेशन, रौक फैलर फाडण्डेशन और कार्नेगी निधि, जिनकी चर्चा हम पिछले ब्रध्याय में कर बाये हैं, इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं —ऐसा मेरा मत है ब्रीर उनके कार्य को में सराहनीय समभता हूँ।

परन्तु इस ब्रध्याय को एक बात श्रीर कहे बिना पूरा करना कवाचित् श्रमेरिका की स्थिति का सच्चा दिग्दर्शन कराये बिना श्रमेरिका का वर्शन पूरा कर
डालना होगा। श्रमेरिका का सारा जीवन देखकर मेरे मन पर यह प्रभाव भी पड़ा
है कि धन श्रीर श्राधिभौतिक मुखों के श्रतिरेक से जो एक प्रकार का पतन श्रारम्भ होता
है वह भी श्रमेरिका में शुरू हो गया है। इसका एक छोटा-सा प्रमाण है श्रमेरिका
के 'फेडरल ब्यूरो झाँक इनवेस्टीगेशन' के डायरंक्टर श्री जे. एडगर हूवर द्वारा प्रकाशित सन् १६५३ की पहली शशमाही में श्रमेरिका के श्रपराधों की सूची। इस सूची
में बताया गया है कि इन छः महीनों में श्रमेरिका में दस लाख सेतालीस हजार दो सौ
नक्ष्ये बड़े श्रपराध हुए, हर ४०'३ मिनिट पर एक खून, हर २६'४ मिनिट पर एक
बलात्कार, हर द'द मिनिट पर एक डाका, हर ५'७१ मिनिट पर एक चोरी, इस
प्रकार हर १४'६ सैकिड पर एक बड़ा श्रपराध। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है
कि श्रपराधों की यह संख्या बढ़ रही है।

श्रमेरिका को अपने नैतिक चरित्र की ओर ध्यान देने की और इस ओर अत्यधिक सतक रहने की नितान्त आवध्यकता है। जिनका यह मत है कि गरीबी ही सारे अपराधों का कारण है वे अमेरिका के इन अपराधों की ओर दृष्टिपात करें; अपराधों की जड़ है अनैतिकता, वह चाहे अमीरी में हो या गरीबी में।

किर इतना सम्यन्न रहते हुए भी समेरिका भावी युद्ध के भय से कांप रहा है। यह भी उसके जीवन में सर्वत्र वृष्टिगोचर होता है।

# हवाई द्वीपों मं दो दिन

ता० २ नवम्बर को ग्यारह बजे दिन के लगभग हमारा हवाई जहाज सैन्फ्रा-न्सिस्को से होनोलुलू की स्रोर उड़ा। भारत से कैनेडा जाते हुए लन्दन से मांट्रपल पहुँचने में एटलांटिक महासागर को पार करते समय ही इस दौरे की स्रव तक की सबसे बड़ी उड़ान हुई थी। सैन्फ्रान्सिस्को से टोकियो की उड़ान में प्रशान्त महासागर को पार करना पड़ता है। यह उड़ान एटलांटिक महासागर को पार करने वाली उड़ान से कहीं लम्बी थी स्रौर सैन्फ्रान्सिस्को से होनोलुलू की उड़ान, जो बिना बीच में कहीं ठहरते हुए थी, संसार की बिना बीच में कहीं ठहरने वाली उड़ानों में सबसे लम्बी। कोई २,४०० मील की उड़ान थी जिसमें पौने दस घण्टे के लगभग लगते थे।

चार इंजन वाला पैन अमेरिकन लाइन का हमारा वायुयान खूब बड़ा और सुविधाजनक था। एअर कण्डीशन होने के कारण पन्द्रह हजार फुट ऊपर उठ जाने पर भी वायुयान के भीतर का वायुमण्डल वैसा ही था, जैसा उस समय था जब वह जमीन से उड़ा था। फिर बाहर किसी तरह का तूकान आदि न था, अतः इतनी लम्बी उड़ान होने पर भी बिना किसी कच्ट के ठीक समय हम होनोलुलू पहुँच गये। यद्यपि हमारी उड़ान में पौने दस घण्टे लगे, परन्तु होनोलुलू का समय सैन्फ्रान्सिस्को से दो घण्टे पीछे रहने के कारण होनोलुलू के इस समय पौने सात ही बजे थे।

होनोलुलू के हवाई झड्डे पर यात्रियों के स्वागतार्थ वड़ी भारी भीड़ जमा थी और यह भीड़ उमंगों से परिष्लावित थी।

होनोलुलू हवाई द्वीपों में से एक पर बसा हुआ है और यद्यपि यह अमेरिका का हिस्सा नहीं है तथापि इस पर अधिकार है अमेरिका का । इसका फौजी महत्त्व भी है । यहीं है असिद्ध फौजी पलं हाबंर; पर फौजी महत्त्व के अलावा यह है अमेरिका निवासियों की विहार-भूमि । इसका कारए है हवाई द्वीपों का प्राकृतिक सौन्दयं और कुछ उद्याता लिये हुए यहाँ की हवा । हवाई आइलैण्ड्स अंग्रेजी का नाम का चाहे कोई अर्थ हो, पर में तो हवाई द्वीपों का यह अर्थ कर लेता हूँ कि जहाँ की हवा बड़ी विकर है । अमेरिका-निवासी यहाँ आते हैं छुट्टियाँ मनाने तथा

विवाह के बाद 'हनीमून' के लिए। यहाँ ग्राकर के खूब घूमते, घण्टों समुद्र में नहाते तथा घण्टों ही समुद्र की रेत पर पड़े-पड़े घूप का सेवन करते हैं। जो यहाँ विहार करने ग्राये हुए थे वे ही ग्राये थे उनका स्वागत करने जो इसी प्रकार का विहार करने ग्रा रहे थे। स्वागतार्थ ग्राने वाली जनता में इसीलिए उमंगें थीं। ग्रव तक जो यात्री ज्ञान्ति से वायुवान में बैठे हुए ग्रा रहे थे वे भी इन उमंगों को देख उत्सा-हित हो उठे। उतरते हुए यात्रियों को पैन ग्रमेरिकन लाइन वालों ने एक-एक पुष्पहार पहनाया ग्रीर स्वागत के लिए ग्राये हुए लोगों ने जो जिसका स्वागत करने ग्राया था उसे। सुना यह कि यहाँ ग्रानेवालों का सदा पुष्पहारों से इसी प्रकार स्वागत होता है।

हमारे यहाँ ठहरने का प्रबन्ध यहां के एक प्रसिद्ध होटल 'माम्रोना' में श्री हुसैन ने भारत के एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री वाट्रमल को लिखकर कराया था। रात्रि का ग्रेंधेरा सब ग्रोर फंल गया था। दिन भर की यात्रा की कुछ धकान भी थी। ग्रतः ग्राज रात को ग्रव हमने ग्रीर कुछ न कर होटल में ही विश्राम करने का निक्चय किया।

जब प्रातःकाल हम उठे तब हमने देखा कि सारा प्राकृतिक वृश्य एकदम बदल गया है। यूरोप, कंनेडा, ब्रमेरिका की उद्विज सृष्टि यहाँ न थी। यहाँ की यह सृष्टि थी भारत से मिलती-जुलती। नारियल, सुपारी, ब्राम न जाने कितने प्रकार के भारतीय वृक्षों के यहाँ दर्शन हुए। भारत छोड़े हमें तीन महीने के कुछ ऊपर हुए थे, पर जान पड़ता था जैसे वर्षों बीत गये हैं। भारतीय तक ब्रौर लता-गृल्मों को देख भारत से ब्रमी भी बहुत दूर रहने पर भी जान पड़ा जैसे हम भारत में नहीं तो भारत के समीप ब्रवश्य पहुँच गये हैं, ब्रौर यद्यपि हमें किसी ने न देश-निकाला दिया था, न हम कहीं कैद ही थे, स्वयं ब्राये थे इस पृथ्वी-परिकमा के लिए, पर ब्रब हम भारत के निकट हे यह ब्रमुभव कर हमें कितना ब्रानन्द हुम्रा। प्रशान्त महासागर के कीजी हीयों में भी में इसी प्रकार की उद्विज सृष्टि के दर्शन कर चुका था। वहाँ तो मैंने ब्रामों पर मौर ब्रौर फल तथा मोगरे के पुष्प भी देखें थे। प्रशान्त महासागर के ही इन हवाई हीयों में हमें भारत के बाहर पुनः वैसी ही भारतीय उद्विज सृष्टि के दर्शन हुए। इस भारतीय उद्विज सृष्टि के सिवा भी प्राकृतिक दृष्टि से हवाई दीप सचमुच बड़े मुन्दर हैं, चारों ब्रोर लहराता हुब्रा समृद्र ब्रौर बीच में खूब हरे-भरे ये दीप।

हवाई द्वीपों के निवासी दूसरी ग्राकवंक वस्तु थी। भारत के निवासियों के सद्दा ही वर्ण तथा रूप में भी भारतीयों से कुछ मिलते-जुलते।

यहाँ जो लोग विहार करने ब्राये थे उनकी संख्या भी कम न थी। सुना

कि इन होगों को ग्रायिक ग्राय प्रधानतया तीन जरियों से है—गन्ने की खेती तथा शक्कर का उत्पादन, ग्रनानास की खेती ग्रीर यात्रियों का ग्रागमन । इनमें यात्रियों का ग्रागमन भी कम महत्त्वपूर्ण न था।

हवाई द्वीपों की अर्थ-व्यवस्था का आधार मजबूत है। यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग चीनी-उद्योग है। पिछले सौ वर्ध से यह उद्योग हवाई द्वीपसमूह की अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार रहा है। श्रौद्योगिक आय और राजस्व की वृध्दि से भी चीनी-उद्योग सर्वोपरि है। १७७६ में जब कप्तान जेम्सकुक ने पिट्टिमी देशों को हवाई द्वीपों की जानकारी करायी ची तब भी यहाँ गन्ना पैदा होता था, लेकिन गन्ने की खेती १८३७ में प्रधानता पा गयी। प्रति वर्ष सारे अमेरिका में जितनी चीनी तैयार होती है उसकी एक चौथाई हवाई द्वीपों में होती है और इस चीनी के कोई सातवें भाग का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका करता है।

दूसरा स्थान ग्रनानास उद्योग का है। पिछले पचास वर्ष से टीन के डिब्बों में ग्रनानास भरकर बाहर भेजा जाता है।

तीसरा स्थान यात्रियों के ग्रागमन का है। सारे वर्ष भर हवाई द्वीपों की ऐसी मनमोहक जलवायु रहती है कि बराबर यात्री ग्राते रहते हैं। पिछले पद्मास वर्ष से सेर के लिए ग्रानेवाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। १६५१ में ७८,७३६ यात्री ग्राये और उन्होंने यहाँ पर साढ़े तीन करोड़ डालर से ग्राधक खर्च किया। इसी से ग्रामन लगाया जा सकता है कि यात्रियों के ग्रागमन का वहाँ की ग्रायं-व्यवस्था में क्या स्थान है। ग्राधक यात्रियों को ग्राकांवत करने के लिए यहाँ उपाय भी किये जा रहे हैं। यहाँ हमने जिन यात्रियों को बेखा उनमें ग्राधकांत्र ग्रामेरिकन थे, प्रायः सभी रंग-बिरंगी बुशराटं पहने हुए। कई युग्म तो ऐसे थे जिनकी पुष्य और महिला के एक से वस्त्र थे। महिला की ड्रेस का जैसा रंग-बिरंगा, जिस नमूने का कपड़ा, उसी रंग और उसी नमूने का पुष्य का बुशराटं। फिर ऐसे पुष्यों और महिलाओं की संख्या भी कम न थो जो नहाने के यूरोपीय ढंग के न्यून-से-न्यून वस्त्र पहने हुए स्त्री-पुष्य साथ-साथ नहाते तथा समुद्र की बालू पर पड़े-पड़े थूप-स्नान करते।

ज्यों ही हम नित्य-कर्मों से निवृत्त हुए त्यों ही श्री वाट्रमल ग्रीर उनकी ग्रमे-रिकन धर्मपत्नी हम से मिलने तथा होनोलुलू के मुख्य-मुख्य दृश्य हमें दिखाने के लिए ग्रा पहुँचे। होनोलुलू हम दो दिन रहे। श्री वाट्रमलजी के साथ तथा स्वयं टंक्सी पर भी हम यहाँ खुब धुमें।

होनोलुल हवाई प्रदेश की राजधानी है। होनोलुलू की सरकारी इमारतें किंग स्ट्रीट पर बनी हुई हैं। हवाई साम्राज्य के दिनों का पिछला शाही महल दर्शनीय है। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका भर में महल यदि कोई है तो सिर्फ यही। इन दिनों इस महल



१२२. हवाई के समुद्र-तट का एक हक्य



१२३. हवाई के प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपित श्री वाट्मल और उनकी अमेरिकन पत्नी के साथ लेखक और जगमोहनदास



१२४. हवाई में घनानास का एक खेत





१२५-१२८. 'हूलू' नृत्य के कुछ दृश्य





में ऊँचे प्रबन्ध-ग्रविकारियों के दक्तर हैं। सिंहासन-भवन ग्रब भी ज्यों का त्यों सुर-कित रक्षा गया है। गवर्नर का दक्तर महल के उस कमरे में है जो पिछले सम्नाट् का शयन-कक्ष था। पिछले साम्राज्य के संसद्-भवन में इन दिनों न्यायालय है। इसका निर्माण १८७४ में हुग्रा था। सम्नाट् कामेहामेहा की मूर्ति पर फोटोपाफरों की भीड़ रहती है। हवाई के गवर्नर का निवास-स्थान वाशिगटन पैलेस है। बर्तानिया स्ट्रीट पर महारानी ग्रस्थताल है। इसी सड़क पर होनोलुलू कला-भवन है। इसमें दुनियाँ भर की कला-कृतियाँ रखी गयी हैं।

नू आनू घाटी उन लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है जो हवाई सम्राटों ने इस द्वीप पर नियन्त्रएा रखने के लिए लड़ी थीं। इसी घाटी में शाही मकबरा है जहाँ कामेहा-मेहा सम्राटों के शव दफनाये गये.हें। नू आनू घाटी के अन्त में कूला पवंत श्रेणी में एक विचित्र संधि-स्थल है जो अवश्य ही दर्शनीय है।

होनोलुलू के सुन्दर समुद्र-तट का नाम बाइकीकी है। यह तट प्रदेश खलावाई नहर के मृहाने से डाइमण्ड हैड तक फैला हुआ है और तैराकी, नौका-विहार तथा मछली पकड़ने का केन्द्र है। होलोलुलू के बाजारों में भी खूब रौनक रहती है। दूकाने, सड़कें ब्रादि यथेटट रूप से साफ-सुथरी हैं।

उपयुंक्त वस्तुओं के सिवा होनोलुलू में हमने हला नृत्य भी देखा तथा नृत्य के सिवा हमने उनकी हवाई भाषा में उनका गान भी सुना। उनकी भाषा न जानने के कारण यद्यपि उनका गान हमारी समक्त में न आया तथापि नृत्य का ढंग और वाद्य तथा गान की ध्वनि हमें भारतीय नृत्य के ढंग और ध्वनि से कुछ मिलते-जुलते जान पड़े।

यहाँ पर हवाई भाषा के विषय में कुछ शब्द कहना उचित होगा। हवाई भाषा में कुल बारह ग्रक्षर हैं। यह स्वर-प्रधान भाषा है ग्रीर स्वर एक दूसरे से युल-मिलकर भाषा को ग्रत्यधिक संगीतमय एवं मधुर बना देते हैं। हवाई भाषा के ग्रति-रिक्त ग्रव हवाई द्वीपों के ग्रधिकांश शहरों, कस्बों ग्रीर गाँवों में ग्रंग्रेजी भाषा बोली जाने लगी है, किन्तु ग्रंग्रेजी का उच्चारण कुछ विलक्षण होता है। ग्रंग्रेजी भाषा ने हवाई भाषा के कुछ शब्द भी ग्रहण कर लिये हैं; उदाहरण के लिए 'ली' पुष्पहार के लिए।

श्रव हूला नृत्य पर श्राता हूँ। इस नृत्य में किवता, संगीत श्रौर श्रीमनय का श्रपूर्व मिश्रण रहता है। प्रेम, युद्ध श्रौर रीति-रिवाज के चित्रण इस नृत्य द्वारा किये जाते हैं। प्राचीन काल में हूला नृत्य वामिक किया-कलाप का ही एक श्रंग वा श्रौर केवल श्रत्यस्त पदु कलाकार ही इसमें भाग लेते थे जो निरन्तर श्रभ्यास द्वारा इनकी कला में पारंगत हो जाते थे। वर्तमान समाज में कोई भी हूला नृत्य सीख सकता है। इस नृत्य द्वारा गीत को श्रीभनय द्वारा मुखर किया जाता है। हाथ-पैर

की कियायें सीधी-सादी होती हैं, न इनमें भारतीय नृत्यों-की-सी उच्चता है और न वैसी जटिलता ही ।

होनोलुलू बड़ा महँगा स्थान है, सभी चीजें बड़ी महँगी हैं। एक ही दृष्टान्त से इस महँगाई का अन्दाज हो जायगा। भारत में जो पुष्पहार चार आने से आठ आने तक में मिलते हैं उनकी कीमत यहाँ है एक डालर से तीन डालर तक अर्थात् पाँच रुपये से पन्द्रह रुपये तक।

we will be a live of the part of the later was

while the later is not a first order to be a f

## हवाई द्वीपों के सम्बन्ध में दो-चार वातें और

हवाई द्वीपसमूह को प्रशान्त सागर का स्वर्गलोक कहा जाता है। दुनियाँ में ग्रन्थत्र ऐसा सुन्दर द्वीपसमूह शायद नहीं है। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका की जनता को हवाई द्वीपों के सौन्दर्य का बोध कराने वाला पहला व्यक्ति प्रसिद्ध ग्रमेरिकी लेखक मार्क ट्वैन था। यह लेखक १८६६ में यहाँ ग्राया था ग्रौर इसने हवाई द्वीपों के सम्बन्ध में लेख तथा कहानियाँ लिखी थीं।

हवाई होप कई बातों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें कुछ ये हैं — जलवाय, सुन्दर समुद्र-तट, विशाल ज्वालामुखी, प्रचुर वनस्पति जगत् और मधुर फल जिनमें अना-नास प्रमुख हैं। हवाई हीप उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिरग-पूर्व तक डेढ़ हजार मील की लम्बाई में फैले हुए हैं। भूगमें शास्त्र के जानकारों ने यहां के विशाल ज्वालामुखी पवंतों को शान्त बताया है, किन्तु दर्शक को ये विशाल पवंत काफी भयानक प्रतीत होते हैं। माउना लोबा दुनियां के सबसे बड़े ज्वालामुखी पवंतों में गिना जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि से हवाई द्वीप दो हजार मील दूर हैं। राजनैतिक दृष्टि से ये द्वीप १८६८ से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अंग हैं और तभी से इन द्वीपों को प्रशान्तसागर में अमेरिका की रक्षा-पंक्ति माना जाता है।

हवाई द्वीपों की जनसंख्या पांच लाख से कुछ ही कम होंगी। हवाई के मूल निवासी पोलीनीसियन हैं जो काकेशस, मंगोल श्रीर नीग्रो जातियों के मिश्रण से उत्पन्न माने जाते हैं। श्रधिकांश श्रावादी दक्षिण के श्राठ बड़े-बड़े द्वीपों में है जिनके नाम हैं—हवाई, मायूई, मोलोकाई, लानाई, काहलावे, श्रोहू, काऊश्राई और नीहाऊ। यद्यपि हवाई द्वीप शेष सभी सातों द्वीपों को मिलाकर भी बड़ा है, राजनीतिक दृष्टि से श्रोहू का स्थान सर्वोच्च है। वहीं सबसे बड़ा बन्दरगाह पलं हाबंर है श्रीर वहीं हवाई द्वीपों की राजधानी होनोलुलू है।

हवाई डीपों का क्षेत्रफल ६,४३५ वर्ग मील है। एक हजार किस्म के फूल, पौधे और वृक्ष तो यहाँ ऐसे होते हैं जो दुनियां के और किसी देश में नहीं होते। इन डीपों में पाये जानेवाले साँप जहरीले नहीं होते और यहां के समृद्र में मिलनेवाली शाकं मछिलयां ब्रादिमयों का भक्षए करनेवाली किस्म की नहीं होतीं।

होनोलुलू इन द्वीपों में प्रवेश करने का द्वार है। वैसे भी पूर्व से पश्चिम ग्राने-जाने वाले जहाजों के ठहरने का यह मुख्य केन्द्र है। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका का पहला महान तैराक होनोलुलू का ही था।

यहाँ हवाई समय का उल्लेख करना ग्रसंगत न होगा। इन शब्दों का विशेष श्रथं है जो हमारे 'हिन्दुस्तानी वक्त' के ग्रथं से मिलता-जुलता है। यहां श्रानेवाले नये ग्रमेरिकी या विदेशियों को कई बार हवाई समय का ग्रथं न जानने के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बहुधा यह होता है कि जिस समय के लिए किसी व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता है उसका कभी पालन नहीं किया जाता। कई बार जब भोजन के लिए निमंत्रित कोई मेहमान ठीक समय पर पहुँच जाता है तो देखता है कि वहाँ कुछ भी तैयार नहीं है। इस तरह हवाई समय मजाक की वस्तु बन गया है।

हवाई द्वीप के निवासी अपनी पोशाक आदि के सम्बन्ध में बहुत सजग नहीं,
यहां तक कि वे काफी लापरवाही बरतते हैं। भारत की तरह यहां भी लोग दपतरों
को बिना कोट आदि पहने चले जाते हैं। युवक-युवितयां तो पोशाक और वेशभूषा की
और और भी कम ध्यान देती हैं। बच्चे आम तौर पर नंगे पैर स्कूल जाते हैं। इस
दृष्टि से भी भारत और हवाई द्वीपों के जीवन में काफी समानता है।

तैरने का हवाई द्वीपों के जीवन में अपना अलग महत्त्व है। जिस व्यक्ति को तैरना नहीं ब्राता उसका हवाई द्वीपों में रहना उस व्यक्ति के समान है जो कान बन्द कर सिनेमा-हांल में कोई तस्वीर देख रहा हो। मनोहर जलवायु के अतिरिक्त यहां का जल उद्या और आकर्षक होता है। जगह-जगह समुद्र के किनारे लोगों के तैरने के स्वल बने हुए हैं, जहां सैर करने के लिए आने वाले व्यक्ति संकड़ों और हजारों की संख्या में मौज उड़ाते हैं।

यहाँ के लोगों का पुष्प-प्रेम भी उतना ही निराला है। हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि हवाई डोपों में वर्ष भर फूल खिलते हैं। एक विशेष प्रकार के पुष्प-हार बनाना यहाँ की प्राचीन कला है। ये पुष्प-हार पुरुषों और स्त्रियों डारा बड़े चाव से पहने जाते हैं और सुन्दरतम श्रृंगार माने जाते हैं। हूला नृत्य भी पुष्प-हार पहनकर किया जाता है। ये पुष्प-हार फूलों को गूँथकर इस प्रकार बनाया जाता है कि गर्दन के चारों और लिपटकर शरीर का ही एक ग्रंग प्रतीत होने लगता है और महिलाओं के सौन्दर्य को बहुत श्रिषक बढ़ा देता है।

हवाई द्वीपों का पता १७७८ में कप्तान कुक ने लगाया था। उससे पहले हवाई द्वीपों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है। प्राचीन समय में हवाई द्वीपों में निरंकुश एकतन्त्र स्थापित था। कामेहामेहा शासक राज्य करते थे। समाज जन-साधारण और शासक वर्ग में विभक्त था। शासक वर्ग तीन श्रेणी के होते थे— राजधराने का वर्ग, परम्परागत राज्यपाल बनने वाला वर्ग और गाँवों भादि का अधिकारी वर्ग। तिली अकालानी के शासन-काल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमे-रिकीयों की जान-माल की रक्षाके लिए हस्तक्षेप किया। १८६५ में यहाँ गणराज्य की स्थापना की गयी और पी डोल राष्ट्रपति बने, लेकिन हवाई में उनके बाद कोई और राष्ट्रपति नहीं हुआ, क्योंकि १२ अगस्त, १८६५, को अमेरिका ने ये हीप अपने अधीन कर लिये।

श्रव हवाई द्वीपों का राजनीतिक लक्ष्य संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के एक राज्य का वर्जा प्राप्त करना है। प्रेसीडेंट ट्रमेंन ग्रमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति ये जिन्होंने हवाई द्वीपों को राज्य का वर्जा देने का समर्थन किया था। २१ जनवरी, १६४६, को उन्होंने कांग्रेस से एक संदेश में ग्रनुरोध किया था कि हवाई द्वीपों को फौरन ही राज्य का रूप देकर ग्रमेरिका यूनियन में शामिल कर लियाजाय। १६५१ में बंयासीवीं कांग्रेस में लोक-सभा की बजाय यह विधेयक सेनेंट में रखा गया।

इन हीपों का नया राज्य बना देना सर्वथा उचित होगा।

THE PARTY AND A TOP OF THE WAY AND A PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

# पूर्व के सबसे उन्नत देश की ओर

होनोलुलू से ता० ४ नवम्बर की रात को १ बजे, जब यथायं में ता० ५ कुरू हो रही थी, हमारा वायुयान जापान के लिए रवाना हुआ। मौसम श्रन्छा था। रात थी चाँदनी। निमंल श्राकाश में तारे श्रीर ग्यारह कला का चाँद, नीलिमा से युक्त इबेत प्रकाश फैला रहे थे, जिस प्रकाश में ऊपर नीले नभ श्रीर नीचे नीले सागर का एक श्रद्भृत प्रकार का सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता था। वायुयान के बैठने की सीट बहुत श्रन्छी थीं। कुछ लोगों के सोने की व्यवस्था भी थी, जो स्थान कुछ श्रिषक देने पर प्राप्त किये जा सकते थे। बैठ-बैठे भी श्रन्छी तरह सोया जा सकता था।

वाय्यान के चलने के थोड़ी ही देर बाद हमें नींद था गयी। जब हमारी नींद खुली तब पौ फट चुकी थी। अब ख़िड़की के बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखायी दे रहा था। आकाश अभी भी निमंल था और जंसा आकाश था वंसा ही समृद्र। पूर्व दिशा में क्षितिज पर अरुग् के सारथी प्रकृग का ग्रुर्क्ण प्रकाश फंल रहा था। कंसा सुन्दर दृश्य था। थोड़ी ही देर में भगवान ग्रंशुमाली के दर्शन हुए—पहले एकदम लाल दर्ग में और आज रक्त-वर्ग रिव को देख मुभ्के पवनसुत की उस कथा का स्मरण हो आया जब उन्होंने लोहित वर्ग के मातंष्ड को लाल रंग का एक फल मान भक्षग्र करने का प्रयत्न किया था। लाल रंग के रिव की लाली ने नील वर्ग व्योम के संग-संग नीले सागर को भी एक नयी आभा दी। रक्तवर्ग से सुनहरी रंग लेने में सूर्य को बहुत देर न लगी और सोने के सहस्रांशु की सुवर्ग ग्रंशुएँ सागर में सोना-सा घोलने लगीं। अब तक आंखों में इस सारे दृश्य को देखने की सामर्थ्य थी, पर ज्यों ही सूर्य ने अपना पूर्ण तेज धारण किया त्योंही चर्म-चक्षु चौंघिया गये। किन नेत्रों में वह शक्तित है जो सूर्य से नजर लड़ा सके।

उत्तर मार्तण्ड की मयूखों से मुझोभित नीलाकाश या और नीचे इन्हीं मयूखों से प्रतिबिध्वित नील समुद्र । बीच में कोई ३०० मील प्रति घण्टे की चाल से हमारा वायुयान चला जा रहा था, परन्तु उत्तर और नीचे अन्य कोई वस्तु न रहने के कारण इस तेज चाल से चलने पर भी जान पड़ता जैसे वायुयान खड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब कुछ बादल मिले तब उनकी दौड़ के कारए हवाई जहाज की गित का पता लगा। ग्रव कभी-कभी दवेत बादल मिल जाते ग्रीर कभी-कभी समुद्र में भी सफेद लहरे दिख पड़तीं। इन शुभ्र मेघों तथा सित अमियों में सूर्य की किरए अनेक बार सात रंग का इन्द्र-धनुष बना देतीं।

लगभग २ बजे हमारा हवाई जहाज 'वेक म्राइलैण्ड' पर उतरा। होनोलुलू से टोकियो इतनी दूर है कि बीच में पेट्रोल मादि लेने के लिए हवाई जहाज का यहाँ उतरना म्रनिवार्य रहता है।

वेक ग्राइलंग्ड प्रशान्त महासागर में एक छोटा-सा द्वीप है। हवाई ग्रड्डे के ग्रांतिरक्त इस द्वीप में ग्रोर कुछ नहीं है। हवाई ग्रड्डे से सम्बन्ध रखने वाले लोग हो यहाँ रहते हैं ग्रीर उसी से सम्बन्धित कुछ मकान ग्राहि हैं। हाल ही में कुछ महीने पहले यहाँ एक बहुत बड़ा तूकान ग्राया था, जिसके कारण इन मकानों के छप्पर ग्राहि उड़ गये थे ग्रीर ये समस्त मकान बड़ी ही ग्रस्त-व्यस्त ग्रवस्था में थे। प्रकृति का एक छोटा सा कोप भी मनुष्यकृत-वस्तुओं को किस प्रकार छिन्न-भिन्न कर सकता है, इसका प्रमाण दे रही थी वेक ग्राइलंग्ड की इस समय की स्थित।

हमारा वायुयान कोई एक घण्टे इस द्वीप में ठहरा। यहाँ से उड़कर अब बहु
टोकियो ही में अतरने वाला था। हमारी पृथ्वी के पिठ्वमी छोर सैन्फ्रान्सिस्को से
चलकर होनोलुलू में चाहे हम कुछ समय ठहरे हों, पर यथार्थ में हमारी जो उड़ान
पृथ्वी के पिठ्वमी छोर से आरम्भ हुई थी वह पृथ्वी के पूर्वीय छोर टोकियो में समाप्त
हो रही थी। और इस बीच एक बात और होने वाली थी। यह थी पूरी एक तिथि
का लोप। सैन्फ्रान्सिस्को और जापान के समय में १६ घण्टे का अन्तर है, अत: पृथ्वी
के विशिष्ट स्थान पर, जिसे 'डेट लाइन' कहते हैं, तारीख ही बदल जाती है; अर्थात्
जो तारीख सैन्फ्रान्सिस्को एवं सैन्फ्रान्सिस्को के पिठ्यम में रहती है टोकियो एवं टोकियो
के पिठ्यम में उसके आगे की तारीख। सैन्फ्रान्सिस्को तथा उसके पिठ्यम में आज
५ नवस्बर थी और टोकियो तथा उसके पिठ्यम में ६ नवस्बर। जब में फीजी गया
था उस समय भी इसी प्रकार एक विशिष्ट स्थान पर तारीख बदलतो थी, वही यहाँ
भी होने वाला था।

वेक ब्राइलंण्ड से टोकियो तक रास्ते में सिवा एक घटना के ब्रौर कोई उल्ले-खनीय बात न हुई। यह घटना थी टोकियो पहुँचने के कोई वो घण्टे पहले एक भीषण तूफान। इस तूफान की सूचना हवाई जहाज वालों को वेक ब्राइलंण्ड में ही मिल गयी बी, पर मालूम हुब्रा कि जिस तूफान को हमने बहुत बड़ा तूफान माना वह हवाई जहाज वालों के लिए एक साधारण-सा तूफान था ब्रौर यद्यपि भीषण तूफानों की सूचना पाने पर हवाई जहाज ठहर जाते है, पर ऐसे साधारण तूफानों की सूचना मिलने पर नहीं । इस तूफान ने आस्ट्रेलिया के पोर्ट डारिवन से सिडनी जाते हुए जो तूफान मुभे मिला था उसका स्मरण दिलाया । अन्तर यह था कि पोर्ट डारिवन से सिडनी हम रात को गये थे अतः बंपिंग एवं बरसते हुए पानी के शब्द के सिवा हमें बाहर का कोई वृश्य दिखायी न देता था, आज की यात्रा थी दिन की अतएव बंपिंग के अतिरिक्त बाहर का वृश्य भी हमें दीख पड़ता था । घने बादलों के बीच से हमारा हवाई जहाज उड़ रहा था । खूब धुन्थ था और वरसते हुए पानी के शब्द के सिवा वह पानी भी दिखायी पड़ रहा था । घोर वृष्टि हुई और खूब बंपिंग । कभी-कभी बंपिंग के कारण वायुयान एकाएक नीचे की ओर धंसता तब जोर की आवाज होती और यात्री भयभीत हो उठते । जान पड़ता कहीं वायुयान टूट तो नहीं रहा है । यह तूफान कोई सवा घण्टा चला । तूफान की समाप्ति और टोकियो का पहुँचना प्रायः साथ-साथ ही हुआ । जापान की भूमि पर उतरने के पहले सवंश्यम दर्शन हुए जापान के सवोंच्च पवंत फूजी के । इस शैल के अपरी शिखरों पर जमा हुआ शुभ हिम चमक रहा था । जापान के इस गौरवशाली गिरि को चित्रोंमें तो हमने अगिणत बार देखा था, परन्तु आज प्रत्यक्ष में इसके दर्शन कर इसे प्रणाम किया ।

जब हमारा वायुपान टोकियो की भूमि पर उतरा उस समय टोकियो की ता॰ ६ नवम्बर के श्रपराह्म के पौने तीन बजे थे। संन्क्रान्सिस्को से टोकियो तक हम कोई २६ घण्टे उड़ चुके थे और हमने लगभग ४,५०० मील दूरी को नापा था।

## जापान में एक पच

टोकियो के हवाई ग्रड्डे पर हमें लेने भारतीय दूतावास के श्री नायर तथा जापान की एक प्रसिद्ध व्यापारी कम्पनी किनशो ट्रेडिंग के प्रतिनिधि श्री मियोरा मौजूद थे। भारतीय दूतावास वालों को हमारे ग्राने की सूचना वाशिगटन के भारतीय दूतावास ने दे दी थी ग्रीर किनशो ट्रेडिंग कम्पनी को श्री गोवर्धनदासजी बिन्नानी ने। टोकियो के हवाई ग्रड्डे पर मिलने के पश्चात् हमारे जापान छोड़ने तक इस कम्पनी के प्रतिनिधियों ने तो हमारी जो खातिर-तसल्ली की वह ग्रवग्ंनीय है। कितनी शिष्टता, कितना ममत्व दिखाया इन लोगों ने। ऐसा ग्रातिथ्य-सत्कार हमारा इस सारे दौरे में ग्रब तक किसी ने न किया था। माता ग्रीर हैं जे के टोकों के सर्टिफिकेट तथा चुंगी महकमें में सामान के निरीक्षण के पश्चात् हम लोग टोकियों के सर्वश्रेष्ठ इंपीरियल नामक होटल ग्राये, जहां हमारे ठहरने की व्यवक्था पहले से की जा चुकी थी।

जापान में हम ता० २३ नवम्बर तक एक पक्ष से भी अधिक ठहरे। इन दिनों में हम लोग टोकियों में रहे और जापान के अन्य प्रसिद्ध स्थानों को भी गये।

ग्रन्य देशों के सदृश जापान में भी हमने सभी कुछ देखने का प्रयत्न किया।
यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा देखी। यहाँ के सबसे बड़े नगर टोकियो और यहाँ
के सबसे बड़े व्यापार-केन्द्र श्रोसाका को देखा। यहाँ के प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक
स्थान देखे। यहाँ के जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं को जानने का प्रयत्न किया।
यहाँ की प्रसिद्ध संस्थाएँ देखों। यहाँ की खेती और उद्योग-धन्धे देखे, विशेषकर छोटेछोटे कल-कारखाने, (स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज तथा काँटेज इण्डस्ट्रीज) जिनके लिए
जापान सारे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध कावृकी नामक रंगमंच देखा और
यहाँ के नाइट-क्लब भी देखे।

प्राकृतिक सौन्दयं के कारए। समूचे जापान को एक बड़ा पार्क या हिल-स्टेशन अर्थात् बाग अथवा पार्वत्य प्रदेश केंहा जा सकता है, इसीलिए सैर के लिए जापान एक अत्यन्त उपयुक्त स्थान है। सर्वत्र ही पहाड़ दिखायी देते हें जो कहीं भी बहुत ऊँचे नहीं हैं। समूचे जापान में पवंत-श्रेगी रीढ़ की हड्डी के समान फैली हुई है। इनमें से कुछ पवंत जलते हुए ज्वालामुखी हैं। पवंतों के बीच-बीच में अत्यन्त मुन्दर भीलें हैं। मैदानों में पायी जानेवाली भीलें उतनी मुन्दर नहीं हैं और कहीं-कहीं तो बलदल-मात्र हैं। ज्वालामुखी के प्रकीप के कारण पवंत के आकार कहीं-कहीं जहां-तहां बिगड़ गये हैं, पर इससे उनका सौन्दयं और भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त जापान का बनस्पति जगत् है जो सदंव हरा-भरा रहता है।

जापान की एक और विशेषता वहाँ के गरम सोते हैं। दुनियाँ में कोई और देश ऐसा नहीं है जहाँ इतने अधिक प्राकृतिक गरम सोते हों। इनके समीप जापान के प्रतिदिन के जीवन की जितनी मुन्दर काँकी मिलती है उतनी अन्यत्र नहीं। गत कुछ वर्षों से शहरों के लोग सप्ताह के श्रंतिम दिनों में इन सोतों की श्रोर प्रधिकाधिक आकर्षित होने लगे हैं। इन लोगों की मुविधा के लिए एक संस्था भी कायम की जा चुकी हैं। एक हजार एक सौ से अधिक ऐसे सोते हैं जिनका पानी चिकित्सा के लिए लाभदायक माना जा चुका है। क्यूशू का बेप्यूनगर तो आइचर्यजनक गरम सोतों के नगर के रूप में विश्व-विस्थात् हो चुका है। गंधक के भी बहुत से सोते पाये जाते हैं जहां रोगी इलाज के लिए आते रहते हैं।

संसार के जितने देश हमने देखे उनमें प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से जापान का स्थान सबसे प्रच्छे देशों में हैं। इस प्राकृतिक देन का मनुष्य ने भी उपयोग किया है। यहाँ के बगीचों में किसंधमम नामक पुष्य के पौथे तो विदेशी निरीक्षक कभी विस्मृत ही नहीं कर सकते। इन फूलों को भारत में गुलदावरी कहते हैं। बड़े गुल-दावरी के फूल एक-एक पौथे में सौ-सौ से अधिक होते हैं और छोटे गुलदावरी के फूल तो एक-एक पौथे में सैंकड़ों। फिर इनके भिन्न-भिन्न रंग देखते ही बनते हैं।

प्रकृति ने यहाँ के जड़ जगत् पर ही कृपा नहीं की है, जंगम जगत् पर भी। इस जंगम जगत् की सबंधेट मृष्टि मानव ग्रीर मानव के बाम भाग पर यहाँ निसगं को जितनी दया हुई है उतनी मेरे मतानुसार इस संसार के किसी भी देश पर नहीं। में पढ़ता ग्रीर मुनता ग्रा रहा था कि नलशिल्ल जितना ग्रायं जाति का मुन्दर होता है उतना ग्रन्थ किसी का नहीं, परन्तु जापानी महिलाएँ मंगोल जाति की होने पर भी मुक्ते जितनी मुन्दर जान पड़ीं उतनी ग्रायं जाति की भी नहीं। जापान ठण्डा देश है, ग्रतः यहाँ के निवासी गौर वर्ग है; बहुत ऊँचे पूरे भी नहीं, प्रायः ठिगने हैं। यहाँ के निवासियों की मुखाकृति ग्रायों से सर्वथा भिन्न है। हमारी ग्रायं जाति में जिन कमल-दल लोचनों ग्रीर शुक-नासिका का वर्गन है वैसे बड़े-बड़े नेत्र ग्रीर नुकीली नाक यहाँ के निवासियों की नहीं। ग्रनेक की ग्रांखें तो दो रेखाग्रों के सदृश मुख पर खिल्ली-सी रहती है, पर उनकी मुखाकृति पर ये देही नेत्र-रेखाएँ मुक्ते तो बड़ी भली

जान पड़ीं। फिर यहां की महिलाख़ों के व्यवहार में एक विचित्र प्रकार की मृद्ता है। यह व्यवहार ब्रारम्भ होता है मुस्कराहट से युक्त ब्रत्यन्त भुककर विनम्न नमन से। जापानी एक या दोनों हाथ उठा ग्रथवा केवल सिर भुकाकर नमस्कार नहीं करते। नमस्कार करते समय वे कमर तक के शरीर के बाधे ऊपरी भाग को भूकाते हैं। महिलाओं को इस प्रकार का नमन मुस्कराकर करना चाहिए, यह शायद सारी जापानी जाति को सिखाया गया है। यह नमन तथा इसके पत्रचात् भी हर प्रकार के व्यवहार में विनम्नता ने इन महिलाओं के सौन्दर्ग में मृदुता और माधुर्य का समावेश कर इन्हें कहीं अधिक सुन्दर बना दिया है। फिर इस सौन्दर्य में श्रीर वृद्धि की है इनके चित्र-विचित्र रंगों के एक विशेष ढंग के वस्त्रों ने । मुक्ते तो यह बड़े ही खेद की बात जान पड़ी कि जापानी महिलाएँ प्रपनी जापानी पोशाक छोड़कर पश्चिमी वेश-भूषा अपना रही है। अरे जापानी महिलाओं के इस समस्त सौन्दर्य, चटकीली वेश-भूवा एवं विनम्न तथा मधुर व्यवहार में कहीं भी ग्रव्लीलता का स्पर्श तक नहीं हुआ। है। उनमें सौन्दर्य है, शील है, शालीनता है। जो लोग यह समऋते हैं कि स्त्रियों की अर्थ नम्न वेशभूषा और केवल चटक मटक ब्राक्षंक वस्तुएँ हैं उनके लिए जापानी महिलाएँ एक चुनौती हैं। ये महिलाएँ प्रपने बच्चों को एक विचित्र प्रकार से ले जाती हैं; गोव में नहीं पीठ पर।

ब्रायिक दृष्टि से इस देश में मानव ने कम काम नहीं किया है। भूमि पर्याप्त न होने तथा जन-संख्या की अधिकता होने के कारए। यदि जापान के निवासी अपनी ब्रावश्यकता के ब्रनुसार खाद्य-वस्तुएँ उत्पन्न न कर सकें तो इसमें उनका बोध नहीं, पर उन्होंने सारे देश की भूमि का इंच बराबर भाग भी निकम्मा नहीं छोड़ा है। यहाँ खेती के बड़े-बड़े फार्म नहीं है । इसीलिए खेती में ट्रेक्टर ग्रादि बडी-बडी मशीनों का उपयोग नहीं होता । छोटे-छोटे खेत हैं । कृषक अपने हाथों, पशुओं तथा छोटी-छोटी मशीनों की सहायता से खेती करते हैं । सूना गया कि खेती करनेवाले एक कुट्रम्ब के पास ढाई एकड़ से अधिक भूमि जायद ही किसी के पास हो । इन अनेक छोटे-छोटे फार्मों में वर्ष में छ:-छ: फसलें तक होती हैं । मुख्य चावल की फसल है और फी एकड़ जितना चावल यहाँ पैदा होता है उतना दुनियाँ में कहीं नहीं । प्रन्त के सिवा प्रन्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे जापानी ग्रपने देश में न बनाते हों। बड़ी-से-बड़ी ग्रीर छोटी-से-छोटी हर प्रकार के उपयोग की वस्तू जापान में तैयार होती है। इसलिए ग्रम्त बाहर से मँगाने पर भी इस देश के निर्यात के ग्रांकड़े सदा ग्रायात के ग्रांकड़ों से अधिक रहते हैं। कल-कारलाने बड़े और छोटे दोनों प्रकार के हैं। छोटे-छोटे कारखानों (स्मॉल स्केल इण्डस्टीज) का तो सारे देश में जाल-सा फैला हुन्ना है। छोटे-छोटे इन कारलानों में मशीनों के भिन्त-भिन्न पुजें भी तैयार होते हें और फिर वे पुजें बड़े-बड़े कारखानों में इकट्ठे कर बड़ी-बड़ी मशीन बन जाती है। हमने कुछ बड़े-बड़े छापेलाने देखे । इन छापेलानों की बड़ी-से-बड़ी रीटरी और मेट्स बनाने की मशीनें हमने जापान की ही बनी पायों। हमने धातु के भी कुछ कारखाने देखे। उनकी भी ग्रधिकांश मशीनें जापान की ही बनी हुई । छोटे कारखानों के सिवा लोहे तथा इस्पात के बड़े-से-बड़े कारलाने भी यहाँ हैं। ग्रीर इन सारे कल-कारलानों को चलाने के लिए बिजली की ताकत तो तमाम देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई है। पानी से निकलनेवाली बिजली (हाइड्रो-इलेक्टिक) के खम्भे सुदूर-से-सुदूर गाँवों में भी दिखायी पड़ते है। यह सस्ती बिजली की ताकत यहां के उद्योग-घन्धों की नींव है। यहां के उद्योग-घन्धों के सफलतापूर्वक चलते रहने के तीन प्रधान कारण है। पहला है, हर तैयार माल की विकी के लिए 'मार्केटिंग ब्यूरो' का देश-व्यापी संगठन । इस संगठन के कारएा कोई भी माल कारखानों में पड़ा नहीं रह सकता। ये संगठन माल की देश में बिकी करता है और देश के बाहर भी माल का निर्यात करता है। कोई भी तो तंयार माल ऐसा नहीं जिसकी बिकी का 'मार्केटिंग ब्यूरो' न हो। दूसरा कारए है, यातायात की व्यवस्था। यह व्यवस्था इतनी बच्छी है कि कोई माल यातायात के साधनों की कमी के कारण पड़ा नहीं रहने पाता। श्रीर तीसरा कारण है, हर कारखाने वालों को कानुनन कुछ संख्या काम सीखने वालों (एपेरेन्टिसों) को रखना पडता है। इससे काम जानने वालों (स्किल्ड लेवर) की कमी नहीं होने पाती। जापान में आर्थिक उन्नति का प्रधान कारए वहाँ के लोगों का अत्यधिक अमशील और चरित्रवान होना है। अपने काम-धन्धों में जापानी जितनी ग्रधिक मेहनत करते हैं कम जातियाँ करती होंगी। इसी के साथ सुना गया कि वे बड़े ईमानदार होते हैं। कोई भी जिम्मेदारी का काम उन्हें निःशंक होकर सौंपा जा सकता है। इतने पर भी जापान अमेरिका और यूरोप के सद्दा धन-वान नहीं है । हाँ, पूर्व का जायद सबसे धनवान देश कहा जा सकता है ।

परन्तु सम्पन्न होने पर भी जापान की अर्थ-व्यवस्था मूलतः कमजोर है। अर्थ-व्यवस्था की कमजोरी के कारण हैं — भूमि की और प्राकृतिक साधनों की कमी, बड़ी हुई आबादी, अभी भी किसानों की गरीबी, उद्योग-धन्धों के आधुनिकता की और जाते हुए भी जापानी माल की निकासी के लिए मंडियों की कमी और विदेशों पर आवश्यकता से अधिक निभरता आदि।

जापान का केवल साढ़े पन्द्रह प्रतिशत भाग खेती के योग्य है। कोई साढ़े सात प्रतिशत भाग में चरागाह हैं। बाकी भाग में जंगल है। जापान के प्राकृतिक साधन न्यून है। प्रपनी प्रावश्यकता का एक-तिहाई लोहा उसे विदेशों से मंगाना पड़ता है। प्रधिकतर कच्चे माल के लिए उसे दूसरे देशों का मुँह ताकना पड़ता है। रवड़, कपास, ऊन ग्रादि उसे लगभग पूरे के पूरे बाहर से भी मंगाने पड़ते

हैं। मीटे तौर पर अपने कारखानों की आवश्यकता के कच्चे माल का ४० प्रतिशत भाग ही जापान अपने यहाँ से प्राप्त कर पाता है। गन्धक जापान में अवश्य बहुत अधिक होता है। जापान में अधिकांश छोटे और घरेलू उद्योग हैं। ६० प्रतिशत कार-खाने छोटी-छोटी दूकानें मात्र हैं जिनमें काम करनेवालों की संख्या बहुत कम होती है। इसके अलावा तरीके भी पुराने और विकयानूसी हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे कच्चे माल के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और अपने कारखानों में तैयार होने वाले सामान की निकासी के लिए भी विदेशों पर। इस प्रकार विदेशी व्यापार ही उसके जीवन का मुख्य साधन है और यही उसकी अर्थ-व्यवस्था का एक बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू है।

जापान में कोई भी अशिक्षित नहीं है। सारी जनता शिक्षित है। शिक्षा वी जाती है जापानी भाषा में। वैज्ञानिक शब्दावली भी जापान की अपनी है, विदेशी नहीं। किसी विदेशी भाषा का यहां प्रभृत्व नहीं। अंग्रेजों और अमेरिकनों से सम्बन्ध रहने पर भी अंग्रेजो गिनती के लोग जानते हैं और जो जानते हैं उनमें भी ठीक तरह अंग्रेजी जानने वाले तो हमें मिले ही नहीं, उनकी गिनती तो शायद उँगलियों पर की जा सकती है।

१६४७ के नये शिक्षा कानून के अनुसार विद्यार्थी को छः वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा, तीन वर्ष तक निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा और चार वर्ष तक कालिज शिक्षा वो जाती है। छः वर्ष की प्राइमरी शिक्षा और तीन वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा सबके लिए अनिवायं है। एक और परिवर्तन यह हुआ है कि सामा-जिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। सैनिकवाद और राष्ट्रवाद की शिक्षा अब समाप्त कर दी गयी है। वहाँ एक शिक्षा आयोग (कमीशन) बनाकर शिक्षा का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। स्थानीय शिक्षा के प्रवस्थ का काम इसी आयोग को सौंपा गया है और शिक्षा मन्त्रालय सलाहकार संस्था मात्र हो गया है।

जापान में कालिजों और विश्वविद्यालयों की संख्या २०३ है। इनमें से ७१ राष्ट्रीय, २६ सरकारी और १०६ गैर सरकारी हैं। कालिजों और विश्वविद्यालयों में लड़के-लड़कियाँ साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं।

किसी विदेशी भाषा में पटुन होने पर भी जापानी असभ्य या असंस्कृत नहीं कहें जा सकते। वे पूर्णतया सभ्य और सुसंस्कृत हैं। यह तो भारत का ही एक शाप है कि अपनी मातृभाषा का पण्डित भी यदि विदेशी भाषा अंग्रेजी न जाने तो वह अर्द्धेशिक्तित तथा असंस्कृत माना जाता है।

जापानी ग्रधिकतर बौद्ध धर्मावलम्बी हं। बौद्ध धर्म के पूर्व जापान में 'शिटो'

वमं का प्रचार था। उसके भी अनुयायी यहाँ कम नहीं। सारे देश में बौढ श्रीर शिटो मन्दिर फैले हुए हैं। जापान की सारी संस्कृति इन दोनों घमों से पूर्णतया प्रभावित है फिर भी इन दोनों घमों में कोई भगड़ा नहीं है। आरम्भ में जापानी प्रकृति के उपासक थे और मृत आत्मा में विश्वास करते थे, पर तीसरी शताब्दी में चीनी संस्कृति के सम्पकं से जापान में बौढ मत श्रीर कनप्यूसियस मत का प्रभाव पड़ा। बौढ मत के प्रभाव से उच्च श्रादशों, कलाश्रों और साहित्य को प्रेरणा मिली। बौढ मत के सायसाय जापान में कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान का विकास होने लगा। सातवीं शताब्दी समाप्त होते न होते सारा देश बौढ मत के प्रभाव में श्रा गया था। चौदहवीं शताब्दी में धमं श्रीर राजनीति के बीच संघर्ष छिड़ा। मूल जापानी धमं शिटो का पुनः श्रादुर्भाव हुशा। दो शताब्दी तक खींचतान चलती रही। सत्रहवीं शताब्दी में जब शान्ति श्रीर राजनीतिक एकता स्थापित हुई तो जापान में ईसाई धमं ने भी प्रवेश किया।

इस धार्मिक प्रभाव वाली संस्कृत ने यहाँ के लोगों को बड़ा कलापूर्ण बना

यहां के लोगों की तन्दुरुस्ती भी बुरी नहीं। महामारियों का प्रकोप यहां नहीं सुना गया। पर इस सम्बन्ध में यहां की सरकार की कुछ विचित्र स्नाताएँ हैं जैसे न जाने क्यों यह माना गया है कि स्नाम से हैजा होता है, स्नतः स्नाम के स्नायान पर यहां पूर्ण प्रतिबन्ध है।

यहाँ के लोगों की वेशभूषा पिइचमी हो गयी है। पुरुष तो प्राय: सभी पिइचमी ढंग के बस्त्र पहनते हैं, स्त्रियों में भी अधिकतर पिइचमी। यह क्यों हुमा है यह कहना कि है। कदाचित् पिइचमी वेशभूषाका यहाँ की वेशभूषा से अधिक सुविधाननक होना इसका प्रधान कारण है। गाँवों तक में पिइचमी वेशभूषा का प्रचार है। फिर आज तो सारे संसार के देशों पर ही पिइचमी सभ्यता और पिइचमी वेशभूषा का प्रभाव है। परन्तु वेशभूषा पिइचमी होने पर भी जापानियों के रहन-सहन में अधिकांश बातें पूर्वों ढंग की है, जंसे, उनके मकानों के भीतर जूते नहीं जाते। कुसियों पर न बंठ वे जमीन पर बंठते हें और जमीन पर बंठकर ही खाते हैं।

यहाँ के निवासियों में बहुत अधिक धनवान और बहुत अधिक निर्धन दोनों हो कम है। मध्यम अरेगी के लोग अधिक है। पर धनवान और निर्धन दोनों ही नहीं हैं यह नहीं कहा जा सकता। निर्धन तो काफी कहे जा सकते हैं। हमने यहाँ भिक्षा मांगने वाले भी देखे। जीवन-घोरए। अमेरिका और यूरोप के अनुसार नहीं, पर पूर्व के देशों में शायद सबसे अच्छा है। गाँवों में मकान बहुत अच्छे नहीं, पर कपड़े सभी अच्छे पहनते हैं। बच्चों में भी नंगे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे। लोगों का भोजन चावल

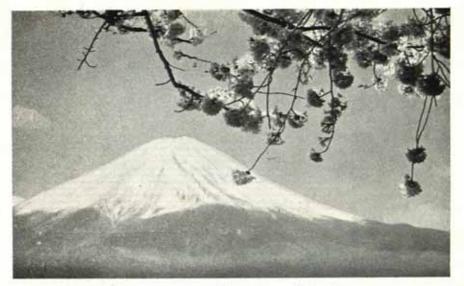

१२६. जापान का प्रसिद्ध पर्वत 'माउंट' पयुजी



१३३ एक गोताकार नाटकवर; टोकियो



१३१. जापान का संसद् (डायट) भवन

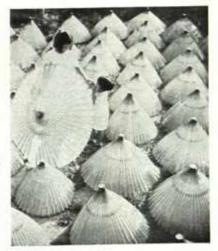

१३२. जापान के प्रसिद्ध कागज के छाते



१३०. टोकियो की प्रधान सड़क



१३४. काबुकी रंगमंच के नाटकघर का बाहरी भाग; टोकियो





१३५-१३६. काबुकी रंगमंच के दो नट

है। और भी सभी प्रकार के माँस खाये जाते हैं। बिना पकायी हुई मछली लोग बड़े जाव से खाते हैं। कहीं-कहीं मेडक और साँप भी आहार के काम में आते हैं। हमने, जापान में जिन स्थानों को देखा वे हैं—टोकियो, कामाकुरा, इनोशिमा, ख्रोसाका नारा, किखोटो, हाकोने, निक्को।

#### टोकियो

टोकियो जापान की राजधानी तथा इस देश का सबसे बड़ा नगर है, और इस देग का ही क्या संसार के सबसे बड़े नगरों में टोकियो का नम्बर चौथा है। उसका स्थान प्रैरिस के बाद खाता है। टोकियो की खाबादी है लगभग साठ लाख। छोटे-छोटे लकड़ी के मकानों का यह खूब फैला हुआ शहर है। पत्थर, सीमेन्ट या इँट-चूने के पक्के मकान यहाँ बहुत कम हैं। प्राय: भूकम्पों का होते रहना कदाचित् इसका मुख्य कारए। है। सड़कें भी बहुत चौड़ी नहीं हैं। नगर में सफाई खच्छी नहीं है; खिकांश भाग काफी गन्दा है (चित्र नं० १३०)।

टोकियो शहर जापान का में कोई दर्शनीय स्थान नहीं मानता । यहां की घारा-सभा के भवन, कुछ बगीचे ब्रीर डिपार्टमेंटल स्टोर्स नामक सब वस्तुब्रों के मिलने की विशाल दुकानों को छोड़ यहां का न कोई मकान ही देखने योग्य है और न कोई बाजार । संसद् जिसे यहाँ 'डायट' कहते हैं उसका भवन खबश्य दर्शनीय है (चिब-नं० १३१) । संसद् की तीन मंजिली इमारत कसूमीगासे की पहाड़ी पर बनी है। इसकी उँचाई २१५ फुट है और यह जापान की सबसे ऊँची इमारत है। इस इमारत की बनने में ग्रठारह वर्ष लगे ग्रीर इस पर २ करोड़ ४८ लाख येन (जापान का सिक्का) वर्च हुआ। पूरी इमारत १६३६ में बनकर तैयार हुई। यह इमारत लोहे की सलाखों से पक्के किये गये कंकरीट श्रीर ग्रेनाइट से बनी है। इस इमारत में विदेशी सामान नहीं लगा है। संसद् की इमारत में ३६० कमरे हैं। इमारत के दायें भाग में परिषद्-भवन है जिसमें ४६० व्यक्तियों के बैठने का स्थान है। बाई श्रीर घारा-सभा भवन है जिसमें ४६६ व्यक्तियों के बैठने का स्थान है, किन्तु दोनों सदनों के सदस्यों की निश्चित संख्या २५० और ४६६ है। परिषद् भवन की दर्शक गैलरी में ७७० व्यक्तियों और बारा-सभा की दर्शक गैलरी में ६२२ व्यक्तियों के बैठने का प्रवन्ध है। इस इमारत के केन्द्र में एक बड़ी मीनार है। बड़े हॉन में बाधनिक जापान के तीन बड़े निर्माताओं— स्वर्गीय युवराज ईंटो, मारिव्यसमाकुमा श्रीर काउण्ट इटागा की कांसे की मृतियां हैं।

टोकियों के तीन बगीचे दर्शनीय हैं। ये तीनों बाग खूब फैले हुए स्रोर रमाणीय हैं। इनमें फूले हुए रंग-बिरंगे कतैन्थमम पुष्पों के सद्श पुष्प हमने कहीं न देखें थे।

डियार्टमेंटल स्टोर लन्दन, न्यूयार्क झादि के समान ही है। इनमें मुख्य है

मटसूजाकाया। क्यूरिक्रो या ग्रवभृत दिखने वाली चीजें जितनी जापान में मिलती हैं उतनी दुनियों में कही नहीं। इन चीजों में वहाँ की गुड़िया सबसे ग्राकवंक हैं। कितनी तरह की ग्रीर कितनी वेश-कीमती बड़ी तथा छोटी गुड़िया मिलती हैं यहाँ। ये स्टोर इस प्रकार की चीजों से भरे रहते हैं।

यहाँ के राष्ट्रीय अजायबघर का संग्रह भी कोई बहुत बड़ा नहीं; हाँ, यहाँ की चित्र-कला का संग्रह अवश्य विशाल है। पर इस चित्रशाला में संग्रहीत चित्र और मूर्तियों को सजाने का ढंग बहुत ही बुरा है। दीवालों पर चित्र इस तरह टाँगे गये हैं कि उन सबों की भीड़-सी हो गयी है और मूर्तियां तो इस तरह जनायी गयी हैं कि जान पड़ता है कि मूर्तियों का मेला लगा है। स्थान की कभी ही शायद इसका प्रधान कारगा है।

टोकियों का जीवन जापान देश के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की सड़कों पर नर-नारियों का सदा प्रवाह-सा बहुता रहता है। उनके नखिशख तथा देशभूषा से जापान की जनता के स्वरूप एवं उनके व्यवहार से इस जनता की विन- खता का जान हो जाता है। साथ ही टोकियों की गन्दगी से इस बात का भी पता चल जाता है कि जापान के निवासियों का रहन-सहन बहुत स्वच्छ नहीं है। सभी जगह तेल में पकती हुई मछली की दुगंन्ध ग्रातों रहती है।

यहीं हमने जापान के प्रसिद्ध काबुकी नामक रंगमंच को देखा। इसका म्रारम्भ सत्रहवीं शताब्दी में हुम्रा था। बड़ा भारी मंच. उस पर वित्र-विचित्र रंगों के विशाल ग्रीर भव्य दृश्य। जापान की पुरानी वेशभूषा में नट ग्रीर नटी। स्त्रियों का काम भी इस रंगमंच पर पुरुष ही करते हैं, परन्तु कुछ ऐसे ठिंगते-ठिंगने तथा बुबले-पतले पुरुषों को स्त्रियां बनाया जाता है कि जब तक हमें यह बात बतायी नहीं गयी कि काबुकी रंगमंच पर स्त्रियों का काम पुरुष ही करते हैं, तब तक हम यह बात जान न सके कि वे स्त्रियों न हो कर यथार्थ में पुरुष हैं। काबुकी रंगमंच पर एक प्रदर्शन में एक ही नाटक नहीं खेला जाता। बहुषा छोटे-छोटे नाटकों का संग्रह रहता है । रंगमंच पर एक ब्रोर एक या एक से अधिक लोग जावानी तंबूरे पर नाटक की कया का गान करते हैं और बीच में नाटक खेला जाता है। इस खेल में सम्भावरण, ब्रिभनययुक्त गीत, नृत्य सभी होते हैं। नाटक की कथा का गान बैक-ग्राउण्ड म्यूजिक की भौति चलता है । मुभ्ने ग्रभिनय बहुत स्वाभाविक न जान पड़ा । स्रोवर-एक्टिंग बहुत या । मुक्ष कलाकारों की सहायता के के लिए रंगमंच पर काले वस्त्र पहने व्यक्ति ग्राते हैं जिन्हें 'कुरोगो' कहा जाता है। इस रंगमंच की वेशभूषा जिस प्रकार जापान की पुरानी वेशभूषा रहती है उसी प्रकार इस रंगमंच की भाषा भी पुरानी जापानी भाषा, जिसे वर्तमान जापान



१३७. जापान की प्रसिद्ध 'गेशा' नर्तकियां

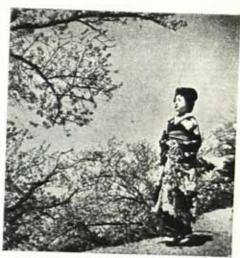

१३८. एक नर्तकी फुली हुई चैरी को देख प्रफुल्लित हो रही है

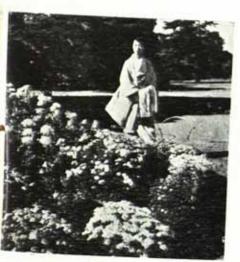

१३६. जापान के प्रसिद्ध किसैन्थमम पुष्प



१४०. जापान की खड़ी धान की फस्ल

१४१. फूली हुई से बों की लाली का अपने कपोलों की लाली से मिलान करती धौर हँसती हुई एक तहगी सेब तोड़ रही है



१४२. 'क्वेन्ट' नामक पर्व पर एक विशिष्ट प्रकार का नृत्य



१४३-१४४. घास (स्ट्रा) के बने हुए जूते पहने बच्चे बरफ से ढके स्थानों में खेल रहे हैं

निवासी तक बहुत कम समभते हैं और इतने पर भी कितनी अधिक संख्या में कितने अधिक वाव से जापानी देखते हैं इस कावुकी रंगमंच को। सुना यह गया कि काबुकी रंगमंच जापान का राष्ट्रीय रंगमंच है, जिसे सिनेमा आदि कोई भी आधुनिक प्रदर्शन जरा भी आंच नहीं पहुँचा सके। दिसम्बर १६५० में अट्ठाईस करोड़ दस लाख येन की लागत पर इसका पुनर्निर्माण हुआ और यह जापान की आधुनिक वास्तु-कला का एक अनुपम नमूना है। यहाँ प्रमुख कावुकी कलाकार दर्शकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। वर्ष में तीन वार।जनवरी अप्रेल और नवम्बर में विशेष कार्यक्रम होता है। इस थियेटर में ढाई हजार से अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। (चित्र नं० १३४ से १३६)

काबुकी रंगमंच का टिकट हफ्तों पहले रिजवं कराना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा में काबुकी नाटक की कथा मिल जाती है। कथा पढ़ने के बाद भाषा समक में न आने पर भी नाटक की गित समक्ष में आ जाती है। हम ने इस बीरे में सभी जगहों के रंगमंचों को देखने का प्रयत्न किया। रंगमंचों में काबुकी का अपना एक विशेष स्थान है इसमें सन्देह नहीं। आधुनिक ढंग के रंगमंचों का भी जापान में निर्माण हुन्ना है। इसे भी हनने देखा, पर इसमें कोई विशेषता नहीं है।

काबुकी के सद्श 'गेशा' नृत्य भी जापान का अपना एक विशेष नृत्य है। इसे भी हमने देखा। गेशा नर्तिकयों के इस नृत्य का मिलान भारतीय पुरानी महिक्लों से किया जा सकता है। जापानी तंबूरे के साथ एक या एक से अधिक ये गेशा नर्तिकयों गाती और नाचती हैं। वेशभूषा पुरानी जापानी (चित्र नं० १३७-१३८)। गान तो हमारी समभ में न आया, पर नृत्य में भी हमें कोई विशेषता न दिखी। यह नृत्य प्रायः रंग-विरंगे चमकदार पंखों को हाथ में लेकर किया जाता है। भारत के पाँचों — भरत नाट्यम्, मैनपुरी, कथाकली, कत्यक और गरभा इस गेशा नृत्य से कहीं अधिक कला-पृणं है।

रात्र-क्लबों का इस लड़ाई के बाद यहाँ के जीवन में प्रचार हुपा है, परन्तु
पूरोप तथा ग्रमेरिका के रात्र-क्लबों भीर यहां के रात्र-क्लबों में कई बातों में
बहुत ग्रन्तर है। यहां के रात्र-क्लबों की देखने एवं वहां नाचने ग्रादि के लिए
पुरुष सप्तनीक या ग्रन्थ गाईस्थ महिलाग्रों के साथ नहीं जाते। यहां जाते हैं पुरुष
ग्रक्ते, क्योंकि उन की खातिर-तसल्ली के लिए यहां की स्त्रियों का एक समूह रहता
है, जो किसी पुरुष के जाते ही उन के पास ग्रा जाती हैं। रात्रि-क्लब मुक्ते तो सभी
जगह व्यभिचार के ग्रइ देखे, पर जापान के ये क्लब तो परोक्ष ही में नहीं प्रत्यक्ष
में भी व्यभिचार के ग्रइ के कह जा सकते हैं। यहां जाने वाले पुरुषों को यहां की ये
ग्रद्धं-नान रमिंग्यां खिलाती-पिलाती हैं ग्रीर किर इनके साथ नाचती हैं। प्रेक्षकों

के इस नृत्य के प्रतिरिक्त नृत्य ग्रीर गीतों के कुछ प्रदर्शन भी होते हैं। इन में कुछ प्रदर्शनों की नर्तिकयां नृत्य करते-करते अपने शरीर पर के कपड़े उतार-उतारकर फेंकती जाती हैं और अन्त में दोनों जाँघों के बीच तीन इंच की पट्टी के सिवा ऊपर और नीचे के अंगों में पैरिस के सद्श यहां की नर्तिकयों के शरीर पर भी कोई वस्त्र नहीं रहता। इन करीब-करीब नंगी स्त्रियों के हाब-भावतो इतने कामुक होते हैं जितने मेंने न रोम में देखे थे और न पैरिस में। सुना गया कि लड़ाई के बाद अमेरिकनों के यहां आने के पश्चात् की यह मृद्धि है। अमेरिका को अच्छे नाम पर जापान के इन रात्र-क्तवों को में कलंक का रूप मानता है।

टोकियों में हमने दो जापानी फिल्म भी देखें जिन्हें देखकर हमारा मत हुआ कि जापान में अभी सिनेमा की बहुत तरक्की नहीं हुई है। इनमें से एक फिल्म में जापान की इस समय की सबसे प्रसिद्ध कलाकार सुश्री हारा हैरोइनी ने काम किया था।

#### कामाकुरा और इनोशिमा

टोकियों के निकट ही हमने दो स्थान और देखे । इन दोनों को दर्शनीय कहा जा सकता है । इनके नाम हैं—कामाकुरा और इनोशिमा । कामाकुरा सागामी खाड़ी के किनारे स्थित है और अपनी मथुर जलवाय तथा सुन्दर तट के लिए प्रसिद्ध है । वहां भगवान बुद्ध की बांज की विशाल बाइबुत्सू मूर्ति है जो दुनियों में अपने ढंग की अनोखी है । अकेले इस मूर्ति के कारए। भी कामाकुरा दर्शनीय है और कोई भी दर्शक वहां जाने का लोभ संवरए। नहीं कर सकता । सन् ७३७ ई० में जापान के प्रसिद्ध सम्लाट् श्री शोमू (Shomu) में जो अनेक बौद्धमठ और मन्दिरों का निर्माण कराया उसमें 'कामाकुरा' सर्वश्रेष्ठ है (चित्र नं० १४५)।

यहाँ की गौतम की विशाल मूर्ति सन् १२४२ में गढ़ी गयी थी। इसे प्रसिद्ध जापानी कलाकार स्रोनो-गोरोय-मान (Ono-Goroe-Man) ने राजकुमार शोगुन (Shogun) की स्राज्ञानुसार निमित किया था। यद्यपि सन् १४६५ ई० के भयंकर समुद्री तूफान ने मूर्ति को क्षति पहुँचायी फिर भी स्राज्ञ मूर्ति की हालत बहुत अच्छी है। इस मूर्ति की उँचाई ४३ फुट है और इसका घेरा ६७ फुट। चेहरे की लम्बाई ७'७ फुट है। एक-एक झाँच ३'३ फुट की है। कान की लम्बाई ६'६ फुट है। मूर्ति का कुल बजन वो हजार सात सौ मन है (चित्र नं० १४६)। इस से बड़ी जापान में एक ही बौद्ध मूर्ति है—किस्रोटो में। टोकियो से कामाकुरा पहुँचने में ५४ मिनिट लगते हैं। बिजली की रेलगाड़ियाँ जल्दी-जल्दी चलती रहती हैं। मोटर कार भी इन स्थानों को जाती हैं। कामाकुरा में बहुत से प्राचीन मेंदिर स्नादि हैं। इन मंदिरों तथा कई सन्य कला-बस्तुओं से पता चलता है कि बारहवीं स्नौर तेरहवीं शताब्दी में इसका



१४५. कामाकुरा की एक इमारत



१४६. कामाकुरा की दाइबुत्सू (बड़ा बौद्ध) ग्रांमत बुद्ध नामक तांबे की मूर्ति । यह प्रतिमा ४३ फुट ऊँची है ग्रीर इसका वजन है दो हजार सात सौ मन । सन् १९५२ में यह स्थापित हुई थी



१४७. नारा के 'कासुगा' मन्दिर के सामने मन्दिर में पले हुए मृग



१४८. इसी मन्दिर में पले हुए बारहसिंहे

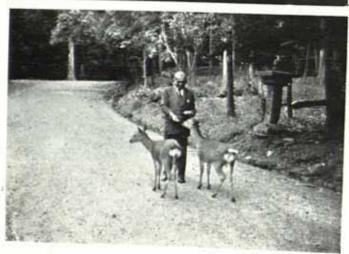

१४६. लेखक इन मृंगों को अपने हाथ से खिला रहे हैं

कितना ऊँचा स्थान था। प्राचीन ऐतिहासिक दृश्य और मंदिर ग्रादि दशंकों के लिए बड़ी ग्राकषंक वस्तुएँ हैं।

इनोशिमा कामाकुरा के समीप ही एक छोटा टापू है। इस टापू में एक गुका है जो कोई ३६० फुट गहरी है ब्रौर दो शाखाओं में बेंटी हुई है। दर्शकों को गुका देखने के लिए मोमवित्तयाँ दी जाती है। गुका के छोर पर बाई ब्रोर बनेटन की एक मूर्ति है जिसे सौभाग्य के सात देवी-देवताओं में से एक माना जाता है।

#### श्रोसाका

स्रोताका जापान का सबसे बड़ा व्यापार-केन्द्र है। नगर प्रायः टोकियो के सद्श; वहीं का-सा जीवन। श्रोसाका जापान का दूसरे नम्बर का नगर है। प्राचीन कान में ४५२ ईसवी के स्रासपास जब जापान में बौद्ध धमं का प्रादुर्भाव हुआ था तब भी स्रोताका का देशी और विदेशो व्यापार में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। स्रोताका योडो नवी के मुहाने पर बसा हुआ है। बहुत स्रधिक नहरें और पुल होने के कारए। स्रोताका को जापान का वेनिस कहते हैं। पर रेलें बन जाने के बाद इन पुलों और निदयों का पहले जैसा महत्त्व नहीं रहा। शहर भर में चौड़ी-चौड़ी सड़कें होने के कारए। यातायात भी सुगम हो गया है। गत युद्धों में भारी नुकसान होने पर भी पिछले पचास वर्ष में स्रोताका एक स्राधुनिक नगर बनता गया है। स्रोताका में कारखानों की बहुत स्रधिक चिमिनयाँ होने और सड़कों पर निरन्तर बढ़ते हुए यातायात के कारए। वह पूर्व की बजाय पिश्वम का नगर स्रधिक प्रतीत होता है। स्रत्यन्त प्राचीन होते हुए भी स्रोताका में स्राक्वंए। की जगहें बहुत स्रधिक नहीं हैं। स्रोताका का प्राचीन राज्य-प्राताब स्रवश्य दर्शनीय है। इसे १५६४ ई० में हिडेयोशी ने बनवाया था।

#### नारा

नारा जापान का प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र है। नारा का कासुगा बौद्ध मन्दिर तो ऐसे रमणीय स्थान पर बना है कि उसे देख भारत के प्राचीन तपो-वनों का स्मरण खाता है। इस मंदिर के उपवन में हरिएों के भूण्ड के भूण्ड विचरण किया करते हैं। ये ऐसे पालतू हैं कि खाने की कोई भी वस्तु देने पर खापके निकट खा खापके हाथ से उसे खाते हैं। सुना है कि इन हरिएों के पूर्वज भारत से यहाँ लाये गये थे और इनकी नस्ल उन्हों भारतीय हरिएों को है। इस तपोवन को देख मुक्ते महाकवि कालिदास द्वारा रचित 'ख्रभिज्ञान शाकुन्तल' में विश्वत महर्षि कण्य के खाश्रम का स्मरण आये विना न रहा (चित्र नं० १४७ से १४६)।

किओटो

किन्नोटो मुन्दर प्राकृतिक वृदयों वाला एक रमग्गीय स्थल है। किन्नोटो जापान

की प्राचीन राजधानी रहा है और एक हजार वर्ष से अधिक समय से जापान की सम्यता का केन्द्र । यह नगर प्राचीन ऐतिहासिक ग्रीर धार्मिक परम्पराग्नों का स्थान है ग्रीर यहाँ उन कलाओं व दस्तकारियों का जन्म हुग्रा जिनके लिए जापान सारे संसार में प्रसिद्ध हैं । ग्राधुनिक भीतिक प्रगति के साथ-साथ किग्रोटो बौद्धमत का एक प्राचीन केन्द्र है ग्रीर यहाँ ग्राज भी प्राचीन जापान की ग्रात्मा के दर्शन किये जा सकते हैं । यह नगर पर्वतों से घिरा हुग्रा है ग्रीर इसमें ग्रनोखी मोहक कान्ति हैं । यहाँ का 'दाइब्रस्सू' बौद्ध मन्दिर, उसका पगोडा, उस मन्दिर की विशाल बौद्ध-प्रतिमा तथा घण्टा दर्शनीय है । इस मन्दिर में एक मुरली बजाती हुई श्रीकृष्ण की मूर्ति भी है । (चित्र नं० १५० से १५४)

#### हाकोने

यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी बड़ा रमिणीय है। गन्धक के कारण यहाँ मनेक गरम भरने हैं जिनसे भाष निकला करती है। एक खासी बड़ी भील भी है। परन्तु गन्धक के ये खेल न्यूजीलंड के रोटारुझा नामक स्थान में इस स्थल से कहीं प्रधिक विशेषता रखने वाले हैं।

#### निक्को

निक्को एक पहाड़ी स्थल है। कुछ फुट चढ़कर एक पहाड़ी मैदान मिलता है
जिसमें एक मुन्दर फील ग्रीर जल-प्रपात है। निद्यों, फरनों ग्रीर पुरातन वृक्षों के कारण
निक्को का प्राकृतिक सौन्दयं ग्रिहितीय हो गया है। जापान में कहावत प्रसिद्ध है कि
जब तक ग्राप निक्को को न देखें ग्रापको जापान के सौन्दयं का पता नहीं चल सकता।
निक्को जापान के सबह राष्ट्रीय पाकों में सर्वप्रमुख है। निक्को में टोशोगू नामक एक
शिटो मन्दिर है। यह मन्दिर बड़ा कलापूर्ण ढंग से बना है।

टोशोगू मन्दिर का निर्माण १६३६ ईसवी में हुआ। इसका योमिनोन द्वार इतना मुन्दर और आकर्षक है कि इसकी सराहना करते मनुष्य का जी नहीं अधाता और वह दिन भर वहां से हटने का नाम नहीं लेता। योमिनान के पार जो सफेंद द्वार दिखायी देता है वह चीनी ढंग का है और चीनी द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। पत्यर की दो सौ सीड़ियाँ चढ़ने के बाद ईयासू की समाधि आती है जिस पर कांसे का ग्यारह फुट ऊँचा स्तूप है। टोशोगू का मुख्य त्यौहार १७ मई को मनाया जाता है। इस दिन एक विशाल जलस निकाला जाता है।

जापान के दर्शनीय स्थानों और वस्तुओं को देखने के अतिरिक्त हमने वहाँ की कुछ संस्थाओं को देखा।

टोकियो में और टोकियो के आसपास टोकियो के अत्यधिक सन्तिकट कोई बोस विश्वविद्यालय है। इन विश्वविद्यालयों में से कई में बोस-बीस सहस्र विद्यार्थी

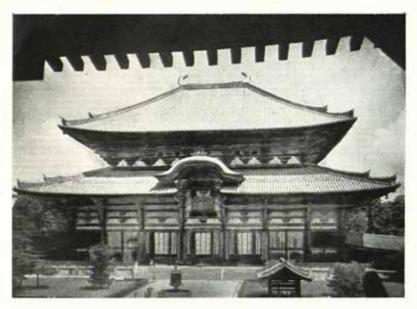

१५०. किस्रोटो का दाइबुत्सु (बड़ा बौढ़) मन्दिर

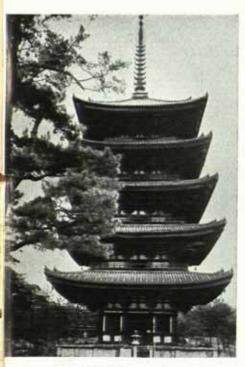

१५१. किस्रोटो का पगोडा

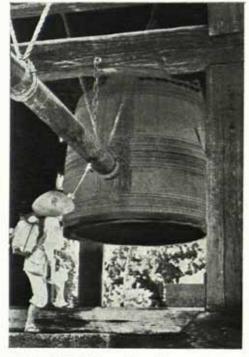

१५२. किस्रोटो के उपर्युक्त मन्दिर का घंटा



१५३. 'किक्रोटो' के बौद्ध-मन्दिर की प्रतिमा। यह संसार की सबसे बड़ी तांबे की ५३ फुट ५ इंच ऊँची बौद्ध-मूर्ति है। इसका वजन चौदह हजार मन है

१५४. इस मन्दिर में मुरली बजाते हुए श्रीकृष्ण की प्रतिमा भी है

तक पढ़ते हैं। सबसे बड़े विश्वविद्यालय का नाम टोकियो-विश्वविद्यालय है। हमने कुछ विश्वविद्यालय विशेषकर टोकियो विश्वविद्यालय का भ्रवलोकन किया। इस विश्वविद्यालय की काफी बड़ी इमारत है। कुछ इमारतें श्राक्सफोड विश्वविद्यालय से मिलती-जुलती हैं। विश्वविद्यालय में खेलने के कुछ मैदान ग्रीर बगीचे भी हैं।

टोकियो-विश्वविद्यालय जापान की सर्वोच्च जिला-संस्था है जो सीधे सरकार के नियन्त्रए। में है। सरकारी विश्वविद्यालय के रूप में १८६६ ई० में इसकी स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय की लाइबेरी अमूल्य पुस्तकों, पांडुलिपियों और अन्य सामग्री समेत १६२३ के भूचाल में नष्ट हो गयी थी, किन्तु देश-विदेश के समर्थकों की सहा-यता से अब वह पुनः पहले जैसी हो गयी है। १६५० में विश्वविद्यालय में कुल विद्या- थियों की संख्या १३,६११ थी। १६३७ की गर्मियों में सातवाँ अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन यहीं हुआ था।

टोकियो से जापानी भाषा में कई दैनिक, साप्ताहिक धौर मासिक पत्र निकलते हैं। कुछ पत्र अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित होते हैं। अंग्रेजी भाषा के पत्रों के तो अधिक ग्राहक नहीं हैं, परन्तु जापानी भाषा के पत्रों के हजारों नहीं पर लाखों ग्राहक हैं। इसका कारण कदाजित् यह है कि जापान में सभी शिक्षित हैं और ग्राधिक ग्रवस्था में भी बहुत बुरे नहीं। 'या मी उरी' नामक जापानी भाषा के दैनिक पत्र का दफ्तर ग्रीर प्रेस हमने देखा। इस पत्र के ग्राहक हैं करीव जालीस लाख। शायद दुनियों के किसी पत्र का इतना प्रचार नहीं है। पत्र का दफ्तर ग्रीर प्रेस दोनों ही ग्रत्यन्त विशाल हैं। प्रेस से सम्बन्ध रखने वाली कोई ऐसी मशीन नहीं जो वहाँ न हो ग्रीर किर छोटी-से-छोटी मशीन से लेकर रोटरी तक विशाल-से-विशाल मशीन सब जापान की बनी हुई। एक बात हमें यहाँ की ग्रवस्य खटकी। दफ्तर ग्रीर प्रेस दोनों में गन्दापन बहुत है। जापान की गन्दगी का यहाँ भी ग्रसर है। दफ्तर ग्रत्यन्त विशाल ग्रीर ग्राम तारों द्वारा जित्र भेजने के यन्त्र, विशेष ग्रवसरों पर समाचारों के संकलन के लिए वायुयान इत्यादि की भी व्यवस्था है। संगठन भी बहुत विशाल ग्रीर चस्त है।

हमने यहाँ के पी. ई. एन. क्लब और कुछ संस्थाओं को भी देखा। पी. ई. एन. क्लब और इंडोजंपैनीज़ कल्चरल एसोसिएशन के संचालकों ने मुभे भाषए। देने के लिए निमन्त्रित किया था। हमने देखा कि इन संस्थाओं के कामों में वहाँ के पढ़े-लिखे और साधारए। रोजगार-धन्धे करनेवाले सभी प्रकार के लोग अनुराग रखते हैं। दोनों संस्थाओं की मुन्दर व्यवस्था है और आर्थिक अवस्था भी अच्छी है। पी. ई. एन. क्लब में मेरे भाषए। का विषय था आधुनिक लेखकों का क्या वृष्टिकोए। होना चाहिए और इंडो-

जैपैनीज कत्चरल एसोसिएशन की भारतीय संस्कृति । दोनों जगह मेरे भाष्या अंग्रेजी में हुए, पर श्रोताओं में अंग्रेजी समभ्रनेवाले कम थे, अतः दोनों ही स्थानों पर इन भाष्यों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । इन भाष्यों के पश्चात् यहां भी कुछ प्रश्नोत्तर हुए । इन दोनों भाष्यों की जापान की विद्वत्समाज में तथा वहां के साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों में बहुत समय तक चर्चा चलती रही जो इस बात का प्रमास है कि जापान के लोगों को भारत से कितना अधिक अनुराग है ।

हम लोग जापान के भिन्न-भिन्न प्रकार के कुछ लोगों से भी मिले इन में कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो जापान में ही बस गये हैं। जिन भारतीयों से हम वहां मिले उनमें दो प्रधान थे—श्री नारायण श्रीर श्री मूर्ति। दोनों ही सडजन दिक्षण भारत के हैं और दोनों ने श्रपना विवाह जापानी महिलाओं से किया है। दोनों जापानी भाषा भी इतनी जानने लगे हैं कि जापान में श्रपना काम भली भौति चला लेते हैं। श्री नारा-यण कोई पन्द्रह वर्ष से और श्री मूर्ति कोई श्रठारह वर्ष से जापान में रहते हैं। श्री नारायण समाचार-पत्रों से सम्बन्धित हैं, भारतीय प्रेस ट्रस्ट के भी संवाददाता हैं और श्री मूर्ति व्यापारी है।

मेरे पी. ई. एन. क्लब के भाषण का प्रबन्ध श्री नारायण ने किया था। इसके सिवा उन्होंने जापान के सम्बन्ध में मेरे विचार व्यक्त कराने का जापान के प्रधान बॉडकास्टिंग स्टेशन से प्रबन्ध कराया था श्रीर इसी विषय पर मेरी एक मुलाकात भी ली थी। मेने सुना कि जापान के सम्बन्ध में बॉडकास्टिंग स्टेशन में जो कुछ मेने कहा था उसे श्रमेरिका में एक विशिष्ट स्थान दिया गया। मेरी मुलाकात के संवाद को जापान श्रीर भारत के प्रायः सभी पत्रों ने बड़े-बड़े शीर्षकों से छापा। श्री नारायण का जापान के पढ़े-लिखे समाज से श्रच्छा सम्बन्ध है।

श्री मूर्ति व्यापारी होते हुए भी सार्वजिनक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। ये इन्डोर्जपैनीज कल्चरल एसोसिएशन के सभापित हैं। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के यहाँ के समस्त कार्यों में नेताजी के ये बड़े भारी सहयोगी थे। इनके नाम नेताजी के लिखे हुए कई पत्र हमने देखे। नेताजी के कुछ चित्र श्रीर उनके भाषएगों के पत्रों के किट्य भी देखे। उनके एक भाषएग का रिकार्ड भी सुना। हमें यह भी मालूम हुग्रा कि नेताजी के श्रंग्रेजी भाषएगों का जापानी भाषा में अनुवाद श्री मूर्ति की धमं-पत्नी करती थों। श्री मूर्ति हमें उस बौद्ध मिन्दर में भी ले गये जहां नेताजी की भस्म रखी हुई है। नेताजी की भस्म के साथ उनके चित्र के दर्शन कर ऐसा कौन भारतीय है जिस की श्रांखों में श्रांसून वह निकलें। हमारी भी यही दशा हुई। नेताजी से सम्बन्ध रहने वाली कितनी बातों का मुक्ते स्मरए। हो श्राया; खासकर त्रिपुरी के कांग्रेस-श्रिष्टिन का जिसके सभापित नेताजी थे श्रीर जिसकी स्वागत-समिति का श्रध्यक्ष में।

भारत के इस महान् सुपूत ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए क्या-क्या किया या और इसका माजाव हिन्द फौज सम्बन्धों काम तो इसके महान् साहस, म्रिहितीय त्याग और अनुकरणीय देश-भिक्त के मन्दिर का कलश था। उनकी भस्म को देखकर भी मन इस बात पर विश्वास करने को तैयार न हुआ कि नेताजी म्रब नहीं है। श्री मूर्ति के सामने उनका ग्रीन-संस्कार भी न हुआ था; भस्म यहाँ आयी थी उस समय की जापानी सरकार के प्रतिनिधि द्वारा। म्रतः आज निश्वयपूर्वक कौन कह सकता था कि यह नेताजी की हो भस्म थी। जो कुछ हो, नेताजी म्रब हों या न हों, और इस नश्वर शरीर का नाश तो एक दिन म्रवश्यम्भावी ही है, नेताजी के कार्य भारत के इतिहास में सदा स्वर्णाकरों में लिखे रहेंगे और उनका नाम रहेगा ग्रजर, ग्रमर।

थी मुर्ति ने मुक्ते वहाँ के प्रसिद्ध सुगामी नामक जेल ले जाकर युद्ध के कैदियों से भी मिलाया। में वहाँ तीन कैदियोंसे मिला। जनरल ब्रोशिमा, जनरल के. सेटो ब्रौर श्री कुमारोईगी उर्फ चन्द्रदेव। प्रथम महाशय गत यद्ध के पूर्व से तथा यद्ध के समय जर्मनी में जापानी राजदूत थे। इन्हीं ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को एक युद्ध की सबमरीन द्वारा जर्मनी से जापान भेजा था। उस समय के अनेक वृत्त उन्होंने बताये, जिन्हें सून-सुनकर अनेक बार रोमांच हो ब्राया। श्री के. सेटो उस समय के जापान के प्रधान मन्त्री श्री टोजो की युद्ध सिमिति के श्री,टोजो के बाद प्रधान व्यक्ति थे। इनसे भी उस काल की अनेक बातें मालुम हुई। श्री कुमारोईगी उर्फ चन्द्रदेव दांत के एक डाक्टर थे। ये सात वर्ष बम्बई में रहे थे ग्रीर वहां के कक्कलवाड़ी रोड के ग्रायंसमाज ने इन्हें हिन्दू धमं की दीक्षा दी थी। उसी समय से इनका चन्द्रदेव यह हिन्दू नामकरए। भी हो गया था। इन्होंने सात वर्ष तक बम्बई में प्रेक्टिस किया था। इनका दवाखाना बम्बई की मस्जिद स्टेशन के सामने गौमुख भवन में या। ये अपने की हिन्दू कहते हैं तथा भली भाति हिन्दी भाषा बोलते हैं। भारत से सम्बन्ध रखनेवाले इनके कई सु-संस्मर्ग हैं। इन तीनों युद्ध के कैदियों से मिल उस समय के जापान का एक जीता-जागता चित्र मेरे सामने खिच गया। जापान ग्रीर भारत के सम्बन्ध ग्रच्छे-से-ग्रच्छे रहे हैं स्रोर भविष्य में स्रोर भी ब्रच्छे रहेंगे, यह विचार इन महानुभावों ने व्यक्त किये तथा जापान ग्रीर ग्रमेरिका की वर्तमान संधि के सम्बन्ध में भारत का जो दख रहा है उसका हार्दिक समर्थन किया। जापान में उस समय यह ब्राज्ञा की जाती थी कि ये यद्ध केंद्री अब जीझ ही छुटेंगे और जापान की भावी राजनीति में इनका फिर से हाथ होगा।

जापान के ब्रावृत्तिक एक श्रेष्ठ साहित्यकार श्री कट्सूजो अराहता से श्री नारायए। ने मुक्ते मिलाया, ये बड़े ही सज्जन पुरुष हैं। कुछ दिन पहले ये भारत ब्राये थे। इनसे साहित्य पर बहुत देर तक चर्चा होती रही। इस चर्चा में जब मेंने इन्हें भार-तीय लिलत-कला के पाँच प्रधान श्रंगों—स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत ख्रीर काव्य का विश्लेषरा तथा नव रसों की व्याख्या बतायी तब इनकी भावुकता का पता चला। इन्होंने कहा कि इस प्रकार का विवररा जापानी साहित्य में नहीं है। ग्रीर इस सम्बन्ध में में उन्हें एक नोट भे तूं, जिसकी वे जापान के साहित्यिक पत्रों में चर्वा करेंगे।

जापान में हम जिन ग्रन्य सज्जनों से मिले, उनमें तीन मुख्य थे। पहले श्री इशी-जाका जो जापान के मुख्य व्यवसायियों में एक थे। इनसे हमें जापान के रोजगार-घन्धे के विषय में ग्रनेक बातें जात हुई।

दूसरे श्री राधाविनोद पाल, जिनका जापान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री टोजो के मुकदमें के समय से जापान में एक विशेष स्थान हो गया था।

तीसरे सज्जन थे प्रसिद्ध झंग्रेज पत्रकार श्री लुई फिशर। श्री लुई फिशर कुछ देशों के दौरे पर निकले हुए थे और इस समय जापान में थें। इस दौरे पर श्री फिशर एक पुस्तक लिख रहे थे। श्री फिशर से उनके इस दौरे के सम्बन्ध में तथा उनके भारत के एवं महात्मा गांधी के मुखद संस्मरणों के विषय में बातें होती रहीं। श्री लुई फिशर ने इस चर्चा में यह भी व्यक्त किया कि भारत तथा जापान का जो पुराना सम्बन्ध है उसे श्रीर बढ़ाना तथा दृढ़ करना श्रावश्यक है एवं दोनों देश एक दूसरे से अनेक बातों में बहुत श्रधिक लाभ उठा सकते हैं।

भारतीय दूतावास का मुख्य काम ही यह हं, परन्तु मुक्ते खेव के साथ कहना पड़ता है कि हमने कहीं का भी भारतीय दूतावास इतना अकर्मध्य नहीं देखा, जितना जापान का भारतीय दूतावास हं। यद्यपि इस दूतावास से और इसके कुछ कर्मचारियों से, जितमें मुख्य हें औ रएग्वीर्रासह, श्री नारायएग् और श्री नायर, हमें हर प्रकार की सहायता प्राप्त हुई, तथापि हमने देखा कि इस दूतावास का जापान के जीवन के किसी भी क्षेत्र से न किसी प्रकार का विशिष्ट सम्बन्ध हं और न वहां के जीवन के किसी भी क्षेत्र पर इस दूतावास का कोई प्रभाव। शताब्दियों से जापान से हमारे देश का जिस प्रकार का सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा हं उसे देखते हुए यदि हमारा जापान का दूतावास कर्मध्य हो तो इन दोनों देशों का सम्बन्ध ग्रभी भी कितना ग्रिषक बढ़ सकता है। मैंने भिन्न-भिन्न देशों के भारतीय दूतावासों के काम को कुछ निकट से देखने का प्रयत्न किया है और उनके छोटे-मोटे दोधों की श्रोर भी ध्यान न देकर उसकी प्रशंसा ही की है, पर जापान के भारतीय दूतावास के प्रति इसी प्रकार की सद्भावना रखते हुए भी में ग्रन्य भारतीय दूतावासों के सदृश उसकी प्रशंसा करने में ग्रपने को ग्रसमयं पाता है।

हमारे टोकियो में रहते दो बातें ग्रीर हुई—एक भारतीय कृषि प्रतिनिधि-मंडल जो जापान ग्राया वा उसके सदस्यों से भारतीय राजदूतश्री रऊफ के यहाँ के एक भोज में हमारी भेंट ग्रीर दूसरा जापान के युवराज का युवराज-पद पर ग्राभिषेक।

हमें एक बात का खेद रहा कि संसार में एक सरकार की स्थापना के उद्देश्य से हिरोजिमा में होनेवाली एक परिषद् का निमंत्रण मिलने पर भी जापान देर से पहुँचने के कारण में हिरोशिमा न जा सका और इस परिषद् का संगठन करने वालों से मिलकर ही हमें सन्तोष करना पड़ा।

जैसा कि सर्वविदित है, हिरोजिना पर ६ ग्रगस्त १६४४, को प्रणुवन फेंका गया था। बम गिरने के स्थान से चारों और दो-दो मील तक के प्रदेश की 'श्रयु मरुस्थल' कहा जाने लगा था। सरकारी ग्रांकड़ों के ग्रनुसार इस बम-विस्फोट में

हताहत होने वालों की संख्या इस प्रकार है-

७६,१४० मत \$3,853 लायता 39,824 घायल कुल जोड़ १,२६,४४=

इस बम-विस्फोट में ६,०४० भवन ग्रीर इमारतें जलकर नष्ट हो गयी थीं। ग्रारम्भ में यह खबर थी कि जिस प्रदेश में ग्रयुवम का विस्फोट हुन्ना है वह ७५ वर्ष तक बंजर रहेगा, किन्तु कुछ महीनों के अनन्तर यह बात निराधार साबित हुई।

विस्फोट के बाद जीवित रहने वालों ने साहस के साथ पुनर्निर्माण का काम मारम्भ किया भ्रीर १६४० में हिरोशिमा को जनसंख्या बढ़ती हुई २ लाख ८५ हजार

at a legal of trips statistics with him with threat his according to the man many in our jo Services Super to any or in the foreign on a first

७१८ तक पहुँच चकी थी।

### जापान पर एक दृष्टि

पूरोप म जो स्थित ब्रिटेन की है, एशिया में वही स्थित जापान की है। दोनों बहुत छोटे किन्तु घत्यन्त विकसित देश हैं। दोनों की स्थित में एक अन्तर अवश्य है कि जापान चीन के समुद्र तट से कोई पांच सौ मील दूर है जब कि ब्रिटेन यूरोप के अत्यन्त निकट हैं। जापान-टापू समूह का अधिकांश भाग पहाड़ी है और ज्वालामृखी व भूजाल का उहाँ प्रकोप रहता है। भारत के से मैदान जापान में देखने को नहीं मिलते। अठारह हजार मील लम्बा और कटा-फटा समुद्र-तट होने के कारण जापान में बंदरगाह बहुत अच्छे हैं, जिनसे व्यापार में बंदरगाह बहुत अच्छे हैं, जिनसे व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। निदयां छोटी और गतिवान हैं जिनसे बिजली तो यथेष्ट प्राप्त हो जाती है, किन्तु वे नौ-परिवहन के काम की नहीं हैं।

जापान एक ग्रत्यन्त सुन्दर देश है ग्रीर हो सकता है कि जापानी इसी काररण ग्रत्यधिक सौन्दर्य-प्रेमी है।

जापान का उत्तरी छोर फ्रांस के बन्दरगाह बोर्डों की सीध में है और दिक्षिणी छोर दिल्ली की सीध में पड़ता है। जापानियों की उत्पत्ति एक रहस्य का विषय है। वहाँ के प्राचीनतम मूल निवासी मंगोल नहीं बल्कि काकेशियन जाति के लोगों से मिलते-जुलते थे। सम्भवतः इसी घाधार पर हिटलर जापानियों को ग्रायं परिवार में सिम्मिलत करता था।

जापान पश्चिम और पूर्व, प्राचीन और नवीन का संधि-स्थल है। जापान पर अन्य संस्कृतियों का प्रभाव धीरे-धीरे न पड़कर एकाएक फैलनेवाली लहर के रूप में पड़ा। पहले जापान पर प्राचीन चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में बहाँ बौद्धमत छा गया। नये युग में जापान पर पश्चिम का भी व्यापक प्रभाव पड़ा और आज के जापानी जीवन में हम देख सकते हैं कि पुरानी जापानी संस्कृति और परम्परा पर पश्चिमी सभ्यता का खासा रंग चढ़ गया है।

चीनियों की तरह जापानी भी कला के बड़े प्रेमी हैं। रूप, रंग और ग्राकार का सौन्दर्य उन्हें वास्तव में बहुत ग्राकियत करता है। जापानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने प्रतिदिन के सादे और एकरस जीवन में कला को स्वान दिया है। अपने आसपास की वस्तुओं को सजा-सँवारकर रखने और कल्पना की सूफ से उन्हें कलात्मक बनाने में वे अपना सानी नहीं रखते। अपने साज-सामान और गहनों आदि को ही नहीं, नित्य-प्रति काम आनेवाली, बर्तनों जैसी चीजों को भी उन्होंने कलात्मक बना दिया है।

जापान के किसानों का जीवन प्राचीन परिपाटी के अनुसार चला आता है। विता परिवार का मुख्य सदस्य होता है। कमाया हुन्ना समस्त धन उसके पास जमा होता है । मकान सीधे-सादे होते हैं । पार्टीशनों की सहायता से वे इच्छानसार कई कमरों में या एक बड़े हॉल में परिवर्तित किये जा सकते हैं। फर्नीचर की बजाय जमीन पर चटाई सौर गहें सादि का ही बधिक प्रयोग होता है। स्नान-गह इनकी एक विशेषता होती है । यह स्नान-गृह मकान के पिछले भाग में होता है । दिन के कार्य के पश्चात् गर्म पानी से स्नान करना जापानी किसान की बड़ी-से-बड़ी खुशी है। जापान के देहाती जीवन की एक श्रीर विशेषता यह है कि एक-एक जगह थोड़े-थोड़े मकान होते हैं। इन मकानों के लोग एक ही जगह ग्राग जलाकर ग्रपने-ग्रपने लिए पानी गरम कर लेते हैं। इससे भाईचारे की गहरी भावना पैदा होती है। इसके अति-रिक्त गाँव में कई ग्रन्य काम मिल-जलकर मेहनत करके पूरे किये जाते हैं - उदाहरए के लिए घान बोना और सड़क व पूल बनाना। गाँव का प्रत्येक व्यक्ति शिशु-ग्रवस्था में प्राम-पाठशाला में पढ़ने जाता है। इससे भी उनके बीच सौहाईता की कड़ी मजबूत होती है। ग्राम तौर से ग्राम-जीवन केवल सिक्के पर ही निर्भर नहीं करता। वहाँ चावल के बदले में कुछ सामान प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय गाँवों में भी श्रनाज के बदलें सामान प्राप्त हो जाता है। श्राध्निक युग की मोटर, बस, रेल, बिजली ग्रादि वस्तुओं से परम्परागत ग्राम-जीवन पर प्रभाव ग्रवध्य पड़ा है पर मुलतः उसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ा। जापानी किसान राज्य-बाजा के प्रति श्रति निष्ठावान होता है।

जापान की मुख्य फसलें हैं, चावल, गेहूँ, चाय और तम्बाकू । खेती-योग्य भूमि के तीन बटा पाँच भाग में वे लोग खेती करते हैं जो जमीन के मालिक हैं। बाकी जमीन में ऐसे किसान हैं जो दूसरे से जमीन लेकर खेती करते हैं। घान की खेती के जापानी तरीके का उल्लेख करना यहाँ उचित ही होगा, क्योंकि इस तरीके का भारत में बड़ा प्रचलन हो रहा है। यह घान की खेती का एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे फसल कई गुनी होती है।

तरीका यह है हर पच्चीस फुट के लिए एक पौण्ड कम्पोस्ट खाद अथवा गोवर की खाद काम में लाइए। हर पच्चीस फुट पर एक पौण्ड खाद मिश्र छितरा दीजिए, मिट्टी को सम करके कम्पोस्ट खाद डाल वीजिए और ऊपर से हलकी-हलकी राख बुरक वीजिए। फसल कटने के ठीक बाद ही जमीन की जुताई करनी चाहिए। एक-एक फुट जगह छोड़कर चार-चार फुट चौड़ी पट्टियां बना लीजिए जिनकी मोटाई तीन इंच हो। बहुत अधिक बीज न बोएं। बीज अच्छे किस्म के लें और उनको ननलरे पानी से भरी बाल्टी में भिगो दें। इसके बाद बीजों को हिलाएँ। भारी बीज बैठ जायँगे, हलके बीज ऊपर तिरने लगेंगे। भारी बीजों को ही चुनें। बीस मिनट के लिए बीजों को मिक्स्चर में डालकर ऊपर से दें इंच अच्छी मिट्टी बिछा दें। पच्चीस फुट की पट्टी में एक पौण्ड बीज बोना ठीक रहेगा। यदि वर्षा न हो तो जल दें। फिर पौचे तैयार होने पर उन्हें अन्यत्र बो दें। पौचे उस समय तैयार समभने चाहिएं जब वे ६ से द इंच तक लम्बे हों और उनमें ६ पत्तियां निकल आयी हों। ये पौचे उस जमीन में अच्छे उगेंगे जो खूब तैयार की गयी हो और जहां की एकड़ जमीन में पन्त्रह-बीस गाड़ी खाद डाला गया हो। एक विशेष बात स्थाल रखने की यह है कि पौचे एक दूसरे से दस-इस इंच की दूरी पर होने चाहिएँ।

जापान के शहरी जीवन पर पिश्चमी सभ्यता की अधिक गहरी छाप दिखायी पड़ती है। जापान के शहरों में लकड़ी के छोटे-छोटे मकान दिखायी देते हैं। उनमें बाग-बगीचे के लिए अधिक स्थान नहीं होता। शहरी जापानियों के रीति-रिवाज तो अपने ही हैं, किन्तु उन्होंने सामाजिक आचार-विचार पश्चिमी सभ्यता के अपना लिये हैं। अमेरिकी सभ्यता का जापान पर काफी प्रभाव पड़ा है।

जापान की राजनीतिक रूपरेखा समभने के लिए वहाँ के जीवन में सम्राट् का स्थान जान लेना बड़ा जरूरी है। दूसरे महायुद्ध में जापान की हार के बाद सम्राट् के महत्त्व में काफी परिवर्तन हुमा है। दूसरा महायुद्ध समाप्त होने तक सम्राट् की बड़ी पूजा होती थी, उसकी म्रालोचना करना या उसके विरुद्ध मत प्रकट करना गुनाह था। लोगों का म्रपने सम्राट् में मंथिविश्वास-साथा और वे उसे देवी मिलत मानते थे। इसका परिगाम यह हुमा कि जापान म्रपने सम्राट् के म्रधीन एक म्रत्यन्त संगठित देवा बन गया।

सन् १८८६ में मेजी संविधान की रचना हुई श्रीर पित्वमी देशों की देखा-देखी संसद् डायट भी बनी, किन्तु इसका अधिकार-क्षेत्र बहुत ही सीमित था। सम्राट् के हाथों में पूर्ण सत्ता रहने का व्यवहार रूप यह था कि सारे अधिकार सरकारी अधिकारी वर्ग और सैनिक गृट के हाथों में आ गये। परिएगाम यह हुआ कि जापान एक महान् सैनिक अक्ति के रूप में संगठित हुआ और दूसरे महायुद्ध में उसकी करारी हार हुई।

३ नवम्बर, १६४६, को जापान में नया संविधान तैयार किया गया जितसे

उसका राजनीतिक स्वरूप ही बदल गया। नये संविधान के अनुसार सारे अधिकार जनता के हाथों में आ गये हैं और जनता के प्रतिनिधियों की सभा के रूप में संसद् को मिल गये हैं। सम्राट् राष्ट्र का प्रतीक मात्र रह गया है। जापानी संसद् में बो सदन हैं—लोकसभा और परिषद्। देश के लिए कानून बनाना और देश की सरकार खलाना सब संसद् और मन्त्रिमण्डल के हाथों में है। इस तरह जापान में लोकतंत्र का सूत्रपात हुआ है और अब देखना यह है कि वह कहां तक सफल होता है। जापान का भविष्य क्या है यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता पर इतना अवश्य है कि लड़ाई के आधात के बाद जापान ने बड़ी तेजी से अपनी खोयी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है।

## उस प्राचीन देश की त्रोर जहाँ त्रावीचीन साम्यवाद का नेतृत्व है

चीन की मुख्य भूमि में प्रवेश करने के लिए चीन के ही एक द्वीप हांगकांग ग्राना पड़ता है। परन्तु भौगोलिक दृष्टि से हांगकांग चीन का ही एक विभाग होने पर भी चीन के राज्य में सम्मिलित नहीं है। हांगकांग पर ब्रिटिश राज्य का ग्राधि-कार है।

टोकियों से २३ नवम्बर की रात को ६ बजे पैन स्रमेरिकन लाइन के हवाई जहाज से चलकर दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग ६ बजे हम हांगकांग पहुँचे। टोकियों से हांगकांग केवल १,८५३ मील हैं स्रोर इतनी दूर का रास्ता तय करने को हवाई जहाज ने जितना समय लिया वह बहुत स्रधिक था, परन्तु एक तो इस मार्ग में वायु-यान की गित धीमी रहती है, दूसरे टोकियो स्रोर हांगकांग के बीच में वायुयान एक हीप में पैट्रोल स्रादि लेने में लगभग डेढ़ घण्टे ठहरता है।

जब हमारा हवाई जहाज हांगकांग के हवाई झड्डे पर उतर रहा या उस समय हमने वेला कि हवाई द्वीपों के सवृश ही हांगकांग भी एक सुन्दर और रम्ग्णीय द्वीप है। साथ ही हवाई द्वीप की उद्विज सृष्टि जिस प्रकार भारत की उद्विज सृष्टि से मिलती-जुलती है उसी प्रकार हांगकांग की भी भारत के सवृश ही; नारियल और सुपारी खादि के वृक्ष; किन्तु यहाँ झाम के वृक्षों का झभाव था। हांगकांग की उद्विज सृष्टि हवाई के समान अत्यधिक घनी भी नहीं थी। हवाई द्वीप के समान हांगकांग पहुँचते ही भावना की एक लहर-सी उठी कि हम भारत के निकट पहुँच रहे हैं, परन्तु भावना की इस लहर को झाज विलोन होते भी देर न लगी। जिस प्रकार होनोलुल से हम सीधे भारत न जाकर जापान रुक गये थे और भारत किर से बहुत दूर हो गया था उसी प्रकार हांगकांग से भी हम चीन जा रहे थे और भारत पुनः दूर होनेवाला था।

हांगकांग के हवाई ब्रड्डे पर चुंगी वालों का व्यवहार बदतमीजी से भरा हुआ था। हमारे साथ ऐसा व्यवहार ब्रब तक किसी भी जगह न हुआ था। हमें इस व्यवहार से कुछ और ब्राइचर्य इसलिए हुआ कि हांगकांग एक खुला बन्दर (ब्रोपिन पोर्ट) है। फिर हमने यह सुना था कि कामनवित्य के देशों में रहने वालों को हांगकांग के विसा की आवश्यकता नहीं रहती, अतः जगमोहनदास और धनश्यामदास के पास-पोटों में हांगकांग का कोई जिन्न न या। हवाई ग्रडडे के इमीग्रेशन ग्रफ्सर ने नाक-भी सिकोड़ते हुए इन दोनों को हांगकांग में जाने की इजाजत तो दे दी, पर साथ ही यह भी कहा कि चीन से लौटते हुए हांगकांग ब्राने की इजाजत इन्हें हांगकांग के इमी-ग्रेशन दफ्तर से लेनी होगी। इस इजाजत के लिए जब हम हांगकांग के इमीग्रेशन वपतर को गये तब वहाँ के लोगों का व्यवहार भी शिष्टाचार के सर्वया प्रतिकल या। इसके सिवा वहाँ के मल्य अधिकारी ने इस इजाजत के लिए चार दिन की आवश्य-कता बतायी जबकि वह इजाजत चार मिनट के अन्दर दी जा सकती थी। जैसा कि युनान के लिए काहिरा में युनान के दुतावास ने किया था और बाद में शंघाई में ब्रिटिश कौसलेट ने हांगकांग के विषय में भी किया। हांगकांग के इन श्रंग्रेज श्रकसरों के इस प्रकार के व्यवहार को देख मुक्ते ग्रंप्रेजी राज्य के समय के भारत के कई ग्रंप्रेज श्रफसरों के बर्ताव का स्मरए हो आया। मेरे मन में उठा कि श्रंग्रेजी साम्राज्य की समाप्तप्राय स्थिति में भी कई अंग्रेजों के गर्व का परिहार नहीं हो पाया है और गर्व-हारी भगवान को इनके इस गर्व-परिहार के लिए जायद सभी और कुछ करना शेष है। अंग्रेज जाति में अनेक सद्गर्गों के रहते हुए भी इनके अधिकारी वर्ग में अज्ञि-ब्दता इनका सदा से एक महान् दुर्गुरा रहा है जिसका कुरिसत शहंमन्य रूप हांगकांग में फिर देखने की मिला।

हांगकांग में हम वहाँ के सबसे प्रच्छे होटल पैन्सलपेनिया में ठहरे। हम जल्बी-से-जल्बी लाल चीन जाना चाहते थे, परन्तु हमें वहाँ जाने के लिए विसा मिलने वाले थे लाल चीन की सीमा पर। लाल चीन की सीमा कहाँ से ग्रारम्भ होती है, वहाँ तक पहुँचने के क्या साधन हैं, वहाँ हमें ये विसा किससे प्राप्त होंगे, इत्यादि बातों का हमें टोकियो में कोई पता न लग पाया था ग्रतः होटल में सामान रख हम इन सब बातों का पता लगाने निकले।

सबसे पहले तो हमें यह मालूम हुन्ना कि जिस हवाई झड्डे पर हम उतरे हैं और जिस होटल में हम ठहरे हैं वे स्थान हांगकांग नगर के इस विभाग में न होकर एक दूसरे विभाग में हैं जहां जाने के लिए हमें सपूद्र की एक खाड़ी जहाज से पार करनी होगी। साथ ही हमें यह भी मालूम हुन्ना कि जो जानकारी हम चाहते हैं वह हमें हांगकांग नगर के उस विभाग में ही मिलेगी।

हम शोद्रता से हांगकांग के इस विभाग में पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही अचानक हमारी वृष्टि एक ऐसे साइन-बोर्ड पर पड़ी तथा इस साइन-बोर्ड को पढ़ हम एक ऐसे दफ्तर में पहुँच गये कि देवयोग से हमारी सारी समस्याएँ तत्काल हल हो गर्यों। यह साइन- बोर्ड ग्रीर दफ्तर था चाइना ट्रेवलिंग एजेन्सी का ।

चीन की सरकार ने चाइना ट्रेवॉलग एजेन्सी वालों को हमारे हांगकांग पहुँचने पर हमें उनके राज्य की सीमा तक पहुँचाने की सारी व्यवस्था करने के लिए सूचना दे वी थी। हमारा कार्यक्रम हांगकांग २२ तारील को पहुँचने का था। उस दिन इस एजेन्सी के प्रतिनिधि हमें लेने हवाई ग्रइडे पर भी गये थे। हम ग्राज हांगकांग पहुँच रहे हैं इसकी इन्हें कोई खबर न थी, ग्रतः ग्राज इनका प्रतिनिधि हवाई ग्रइडे पर न ग्राया था। ग्रीर हमें इसका पता न था कि हमें चीन की सीमा तक जाने के लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए जैसा ऊपर लिखा है हमारी इस समय की समस्याश्रों का हल वैवयोग से ही हुन्ना।

चाइना ट्रेविंनिंग एजेन्सीवालों ने हमारे सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित कर हमसे होटल में सन्ध्या को मिलने के लिए कहा। हाँ, इतना प्रायः निश्चय हो गया कि चीन की सीमा के लिए हम लोग दूसरे दिन प्रातःकाल ११ बजे की ट्रेन से रवाना होंगे।

चीन की सीमा के लिए रवाना होने के पहले हमने हांगकांग देख लेना चाहा। हांगकांग एक छोटे से समुद्री टापू पर बसा हुआ है। यह द्वीप घिरा है पर्वत-श्रीरायों से । ब्राबहवा है बम्बई के सद्दा । प्राकृतिक दृश्य समृद्र और पहाड़ियों के कारए बड़ा सुन्दर हो गया है। लगभग वीस लाख की ब्रावादी की बड़ी-बड़ी इमारतों श्रोर सकड़ी-सकड़ी सड़कों वाला यह शहर भूमि की कमी के कारएा बहुत घना बसा है। पर बस्ती के घने होने पर भी नगर काफी साफ सुथरा है। ब्राबादी में ब्रधिकांश चीनी हैं, पर कम रहते हुए भी प्रभुत्व है दवेतांगों का। ये सफेद ग्रधिकतर ग्रंग्रेज हैं, यहाँ के गोरे खूब धनवान जान पड़ते हैं, पर यहाँ की जनता अत्यधिक गरीब। यह गरीबी शोषए का परिएाम है और गरीबी में जिन कच्टों तथा दुर्गुएों की उत्पत्ति होती है वे सब यहाँ की ग्राम जनता में स्पष्ट दिखायी देते हैं। लोगों के शरीरों, उनके मुलों, उनकी वेशभूषा से निर्धनता साफ दिल पड़ती है। भिखारियों की भी काफी तादाद है ब्रीर चोरों तथा उठाईगीरों की भी। मेरे कोट के ऊपर के जेव से मेरा फाउण्टेनपेन ग्रीर पेंसिल इस सिपत से निकाल लिये गये कि हमें जात हो गया कि चोरी में यहाँ के निवासी कितने पट हो गये हैं। हांगकांग को देखकर हमें पुनः याद मा गया कि विदेशी अंग्रेजी राज्य श्रीर गरीबी तथा गरीबी के कष्ट एवं दुर्ग्रा शायद पर्यायवाची है।

फौजी वृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण हांगकांग का संसार की भूगोल में अपना एक विशेष स्थान है। फिर हवाई यातायात में भी हांगकांग का हवाई झड़ा संसार के मुख्य हवाई झड़ों में एक है। यहाँ व्यापार का भी बड़ा विकास हुआ है उस प्राचीन देश की खोर जहाँ अर्वाचीन साम्यवाद का नेतृत्व है २४६

ह्यौर सिगापुर के सद्श हांगकांग का बन्दर भी एक खुला बन्दर होने की वजह से यहां के व्यापार को बहुत सहायता मिली है।

हांगकांग में एक और विशेष कच्ट वहाँ के निवासियों को है। यह कच्ट है पानी का। इस दौरे में पहले बार होटल पहुँचने पर हम लोगों को यह मालूम हुआ कि हम स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि नलों में पानी केवल प्रातःकाल दो घण्टों के लिए स्नाता है और सन्ध्या को दो घण्टों के लिए। साथ ही पानी खराब न करने की लम्बी हिदायतें हुकूमत-भरे शब्दों में होटल के स्नानागार में लिखी हुई थीं। जब हम लोग सन्ध्या को हांगकांग की सड़कों पर घूम रहे थे हम लोगों को कुछ जगह गरीब स्त्रियाँ नाली के पानी में कपड़े घोते दिखायी दीं। हमारी यह समक्त में नहीं आया कि जिस हांगकांग नगर में इतने दिनों से अंग्रेजों का अधिकार है, जहाँ से करोड़ों रुपयों का स्थापार अंग्रेज प्रति वर्ष करते हैं, वहाँ अब तक पानी की व्यवस्था क्यों न हो पायी।

ता० २५ को प्रातःकाल ११ बजे जब हम हांगकांग से लाल चीन की सीमा के लिए रवाना हुए तब चाइना ट्रेवींलग एजेन्सी के दो ब्रादमी हमारे साथ थे। हांगकांग से लाल चीन की इस सीमा का जुनचुन स्थान बहुत दूर नहीं है।

लाल चीन की सीमा का यह स्थान एक अपनापन रखता है। हांगकांग से आनेवाली रेल जहाँ ठहरी वहाँ लहरा रहे थे अंग्रेजी राज्य के यूनियन जैक और एक छोटे से पुल के बाद लाल चीन की सीमा पर लाल चीन के लाल भण्डे। दोनों ओर इन भण्डों की जितनी अधिकता थी उतनी हमें इस दौरे में किन्हीं भण्डों की निमली थी। केवल नाइग्रा नदी के पुल पर कैनेडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर कैनेडा और अमेरिका के भण्डे थे, किन्तु वहाँ चिन्ह स्वरूप एक-एक भण्डे ही लगाये गये थे। इसका कारण कदाचित् इस स्थल का ऐसे स्थान पर होना था जहाँ दो राज्यों की सीमा लगती है। इन भण्डों की बहुतायत के सिवा लाल चीन की सीमा में पर रखते ही अन्य जिन दो चीजों ने हमारा व्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वे थीं रूस के सर्वेसर्वा स्तालन और चीन के सर्वेसर्वा माओत्सेतुंग के चित्र तथा चीन की सरकार के कार्यों का हर प्रकार का लगातार प्रचार करनेवाला रेडियो। लाल चीन की सीमा में प्रदेश करने के बाद लाल चीन छोड़ने तक ये दो चीजें तो हर जगह अनेक रूपों में हमें दिव्दगोचर होती रहीं।

लाल चीन की इस सीमा पर हमें लेने के लिए चीन की सरकार की स्रोर से श्री वी तथा साइनो-इंडियन फ्रेण्डिशिप एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि आये थे। स्राज से लेकर चीन छोड़ने तक श्री वी महोदय तो लगातार हमारे साथ ही रहे। श्री वी के सदृश सज्जन व्यक्ति जीवन में हमें विरले ही मिले हैं और साइनो-इंडियन फ्रेण्डिशिप एसो-सिएशन ने चीन में हमारा जो प्रेम-पूर्ण महान् आतिथ्य-सरकार किया वह भी हम

जीवन भर कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते।

लाल चीन में प्रवेश करने के लिए जिन विसा ग्रादि की आवश्यकता थी उसकी यहाँ समस्त व्यवस्था थी। चुंगी ब्रादि के सम्बन्ध में भी हमें किसी प्रकार की कोई ग्रहचन नहीं हुई।

लाल चीन की इस सीमा से चीनी रेल लगभग दो बजे जाती थी। चीन की हमारी सारी यात्रा ग्रव रेल से होने वाली थी। यहां से चलकर लाल चीन के जिस प्रथम स्थान पर हम ठहरने वाले थे उसका नाम था कैण्टोन । इस स्थान से कैण्टोन पहुँचने में लगभग चार घण्टे लगते थे।

from the party will be seen that the see the see the first state of offered a stand worker the wive wive referred with the bandle

भोजन कर दो बजे हम कंण्टोन के लिए रवाना हो गये।

median from a drawn in a street, sales in a company of the fire and a second

## चीन में दो सप्ताह

जब हमने चीन के मुख्य भूभाग में प्रवेश किया तब मेरे मन में जैसी उत्सु-कता थी वैसी इस पृथ्वी-परिकमा में अब तक कहीं भी न रही थी।

इसका प्रधान कारण था इस प्राचीनतम देश में एक नवीनतम प्रयोग का होना । अब तक हम जिन देशों को गये ये उनकी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बोड़े-बहुत हेरफोर के साथ वैसी ही है जैसी हमारे देश की। लगभग सी वर्षों से जो एंजीवाद संसार के सभी देशों की राजनैतिक, ग्राधिक ग्रीर सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किये हुए है उसको उलाड़ फेंकने का जो देश प्रयत्न कर रहे हैं उनमें चीन का एक मुख्य स्थान है। यद्यपि चीन के आधुनिक नेताओं का यह दावा नहीं है कि चीन का जीवन साम्यवादी जीवन हो गया है तथापि वहाँ के शासन में साम्पवादियों का नेतृत्व है ब्रोर चीन को वे उसी दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे देश के कुछ प्रतिनिधिमंडल इन्हीं दिनों चीन ग्राये थे ग्रौर इन मंडलों के कुछ प्रतिनिधियों ने चीन में जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में अपनी-अपनी सम्मतियाँ दी थीं कुछ ने पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में । इन प्रतिनिधियों में से कुछ के भाषए। मैने सुने थे ग्रीर कुछ के विचार पत्रों में पढ़े थे। मेरे मन में बड़ी उत्सुकता रही थी चीन के इस नवीन प्रयोग को स्वयं देखने की। यद्यपि रूस में यह प्रयोग बहुत समय से चल रहा है ग्रीर वहाँ जो लोग गये थे या कुछ साल तक रह ब्राये थे, उन्होंने वहाँ की सफलता तथा विकलता के सम्बन्ध में भी अनेक बातें कही थीं, जिन्हें सुनकर या पढ़कर मेरी वहाँ जाने की भी बड़ी इच्छा थी और अभी भी है तथापि रूस की अपेक्षा भी चीन के सम्बन्ध में यह इच्छा कहीं अधिक प्रवल थी। इसका प्रधान कारए। या हमारे देश का ग्रीर चीन का बहुत पुराना सांस्कृतिक सम्बन्ध । साम्यवाद के सिद्धान्तों से में पूर्ण-तया सहमत नहीं हूँ। इसके प्रधान कारण दो हैं - साम्यवाद सर्वथा भौतिकवाद है ग्रतः में उसे इकंगावाद मानता है। मानव को किसी भी प्रकार के केवल भौतिकवाद से सन्तोष नहीं हो सकता यह मेरा मत है। दूसरे साम्यवाद व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का लोप कर देता है। पर साम्यवादी न होते हुए भी में यह भी मानता हूँ कि पूँजीवाद

ने उसके पूर्व के सामन्तवाद ग्रांदि के सदृश ग्रांघकतर लोगों को दुखी हो रख छोड़ा है ग्रांतः समाज की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन ग्रावस्थक है। यद्यपि में ग्रामी ग्रामेरिका देखकर लौटा था ग्रार मेंने वहाँ देखा था कि पूंजीवादी-व्यवस्था में भी दुखियों की संख्या बहुत कम है तथापि ग्रामेरिका के समान ग्रान्य कोई पूंजीवादी देश नहीं यह भी में देख चुका था। हमारा पड़ोसी ग्रार शताब्दियों से जिस देश से हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है ऐसा जो देश पूंजीवाद से पिण्ड छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है ग्राज में उसी देश को देखूंगा, मेरी इस समय की उत्सुकता का यह प्रधान कारए। था। ग्रान्य देशों को जाते समय वहाँ के प्राकृतिक दृश्य ग्रार दर्शनीय स्थानों को देखने की मेरी जैसी उत्सुकता रहती थी उससे चीन देखने की उत्सुकता सर्वथा भिन्त थी।

चीन की मुख्य भूमि में प्रवेश करने के दिन से उसे छोड़ने तक हम लोग सोलह दिन ग्रीर पन्द्रह रात चीन में रहे। इन सोलह दिनों में ग्राठ दिन ग्रीर पन्द्रह रातों में छः रातें हमारी रेल में बीतों; शेष समय हमने विताया कैण्टोन, शंघाई, पीकिंग श्रीर हेंको नगरों तथा इनके ब्रासपास के कस्बों, गाँवों ब्रादि में । परन्तु चूँकि हमारी यह सारी यात्रा रेल में हुई और इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण हमने चीन देश के ब्रनेकों मीलों के भूभाग को नापा इसलिए रेल के उब्बों की खिड़िकयों से भी हमने चीन के कितने नगर, कस्बे, गाँव, वहाँ की भूमि, नदियाँ, पहाड़ ग्रीर मैदान, बस्तियाँ श्रीर खेत तथा वहाँ का हर प्रकार का जीवन देखा। हमें इस बात पर बड़ा खेद हुआ था कि रेल की इस यात्रा के कारण हमारा बहुत सा समय यात्रा में ही लग जायगा श्रौर जो कुछ हम वहाँ देख सकेंगे वह बहुत थोड़ा होगा, परन्तु ब्राज मुभे इस बात पर हर्ष है कि हमारी यह यात्रा रेल से हुई। रेल की इस यात्रा के कारए हम जो कुछ देख सके वह हवाई यात्रा से सम्भव न था। फिर जिस दृष्टि से हम यह देश देखना चाहते थे वह स्पष्ट होने के कारण चलती हुई रेल से, स्टेशनों से, जहाँ-जहाँ हम ठहरे ख्रौर जिन-जिन स्थानों को हम गये उन सबके नाना प्रकार के वृदयों से, एवं जिन-जिन से हम मिले उनके वार्तालायों तथा जो साहित्य हमने वहाँ इकट्टा किया उससे, इतने थोड़े समय में भी हम वर्तमान चीन का थोड़ा बहुत श्रध्ययन करने में जायद सफल हो सके हैं। यों तो किसी देश के सांगोपांग अध्ययन के लिए हक्तों, महीनों ही नहीं, वर्षों की आवश्यकता होती है, किर चीन के सदृश विशाल देश के लिए तो युगों की । पर घूमते-फिरते यात्रियों की अपनी एक दृष्टि होती है। यह वृष्टि खींचती है मन पर कुछ धुंधली-बुंधली-सी रेखाएँ जो मिल-जुलकर एक चित्र-सा बना देती हैं। हमारे चीन के चित्र की ये रेखाएँ विविध प्रकार की थीं, क्योंकि घुमते-िकरते यात्री होने पर भी हम चीन को एक विशिष्ट प्रकार से देखना चाहते थे ब्रीर इसीलिए हमने इतने थोड़े समय में भी केवल दर्शनीय स्थान ही नहीं, पर वहाँ के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं को देखने का प्रयत्न किया तथा वहाँ के अनेक फिरकों के जिम्मेदार व्यक्तियों से मिल अनेक समस्याओं पर चर्चा करने एवं वहाँ के नाना प्रकार के साहित्य को इकट्ठा कर उसका अव्ययन करने का। फिर हम एक न होकर तीन थे, साथ ही साइनो-इंडियन फेण्डिशिप एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने हमारे इस प्रयत्न में हमें हर तरह की पूरी सहायता प्रदान की इसीलिए हमारे इस प्रयत्न में हमें कई सहूलियतें मिल गर्यों।

हमने चीन में जो कुछ देखा उसमें दर्शनीय स्थानों एवं नाटक, नृत्य ब्रादि सांस्कृतिक प्रदर्शनों की बात तो बाद में करेंगे, पहले चीन में जो एक नवीन प्रयोग हो रहा है और जिस प्रयोग को देखने की ही मेरी सबसे अधिक उत्सुकता थी उसी की में कुछ चर्चा कर लूं। इसके लिए मेंने कुछ सरकारी ख्रीर गैर सरकारी कारलाने देखे । मजदूरों की बस्तियाँ देखीं । गाँव, वहाँ की खेती ग्रीर वहाँ के लोगों का रहन-सहन देखा । कुछ लोगों से मुलाकातें कर कुछ विषयों पर चर्चा की और कुछ साहित्य इकट्टा किया । इस सब निरीक्षरण से वहाँ के इस नवीन प्रयोग के विषय में हमारा जो मत बना उसी का संक्षेप में एक मोटे रूप में में यहाँ एक निचोड़-सा रख रहा हूँ। पर इस निचोड़ को रखने के पूर्व में इतना अवस्य कह देना चाहता हूँ कि चीन के निरीक्षरण के उपर्युक्त सारे साधनों के जुटाने पर, इस निरीक्षरण के सारे प्रयत्न करने पर और यह मानने पर भी कि हम अपने निरीक्षण में कुछ दूर तक शायद सफल हो सके हैं, हमारा चीन के सम्बन्ध में जो मत बना है वह गलत भी हो सकता है। इसका प्रधान कारण यह है कि वहाँ इन तीन वर्षों में जो कुछ किया गया है उसके विषय में वहां के जिन लोगों से हम मिले उनकी राय में इतनी विभिन्नता है तथा जो शासन इस समय वहां चल रहा है उसमें इतनी बातें गुप्त रखी जाती हैं, यहां तक कि वहाँ का वाधिक बजट तक प्रकाशित नहीं होता कि किसी भी बारीक-से-बारीक भ्रोर स्पच्ट-से-स्पच्ट दृष्टि रखने वाले निरीक्षक का भी यह कह सकना कि उसका मत ठीक है में कठिन ही नहीं असम्भव मानता हूँ। मेरी यह राय उन लोगों के सम्बन्ध में भी है जो दीर्घकाल तक वहाँ रहे हों, यहाँ तक कि उन दूतावासों के सम्बन्ध में भी, जो सदा वहां रहते हें ब्रीर जिनका काम हर प्रकार से हर बात का पता लगाते रहना रहता है।

नये चीन को लाल चीन कहना यथार्थ में उपयुक्त नहीं है। इस समय का चीन साम्यवादी नहीं कहा जा सकता और चीन ही क्या रूस तथा पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, बलगेरिया आदि देश जो साम्यवादी कहे जाते हैं, यथार्थ में साम्यवादी नहीं हो पाये हैं। सच्चे साम्यवाद में व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई स्थान नहीं है। इन सब देशों में यहाँ तक कि रूस में भी व्यक्तिगत सम्पत्ति मौजूद है, चीन में तो बहुत बड़े परिमास में । चीन में चाहे जमीन का पुनर्वितरस हो गया हो, पर ब्रभी भी सारी जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति ही है। कहीं-कहीं सहकारी (कोब्रॉपरेटिव) ब्रीर सामृहिक (कलेक्टिव) फर्मों की स्थापना का प्रयत्न हुन्ना है, पर सुना गया है कि ये सफल नहीं हो रहे हैं। कहीं-कहीं सरकारी फार्म स्थापित हए हैं, पर इन्हें स्थापित हए अभी इतना कम समय बीता है कि इनकी सफलता के सम्बन्ध में ब्राज कुछ भी कहना उपयुक्त न होगा। चीन में उद्योग-धन्धं कम है ब्रीर उनमें ग्रभी भी कुछ व्यक्तिगत सम्पत्ति ही है। कुछ बड़े-बड़े कारखानों का राष्टीय-कररण हुआ है, पर इनकी संख्या अभी बहुत कम है। चीन का व्यापार सरकार के हाय में ब्राया है, पर व्यक्तियों के हाथ में भी है। साम्यवाद का दूसरा सिद्धान्त है कि हर ग्रादमी ग्रपनी शक्ति के ग्रनुसार उत्पादन करे ग्रीर ग्रपनी ग्रावश्यकता के धनसार प्राप्त । इस सिद्धान्त के तो निकट भी कोई देश नहीं बढ़ रहा है । चीन में तो इसकी चर्चा तक सुनायी नहीं दी । एक व्यक्ति की आमदनी से दूसरे की आमदनी में बहुत बड़ा ग्रन्तर सभी साम्यवादी कहे जानेवाले देशों में है; रूस में भी, चीन में एक बड़े परिमास में । फिर भी यह बात माननी होगी कि पंजीवादी देशों की अपेक्षा भ्राय का यह अन्तर चीन में कम है। अमेरिका आज के संसार का सबसे बड़ा पंजी-वादी देश है और अन्य अधिकांश पूँजीवादी देशों में पूँजीवाद बहुत दूर तक जो बरा समऋ केवल सहनीय माना जाता है, वैसा अमेरिका में नहीं, अमेरिका में तो पंजी-वादी सिद्धान्त ही ठीक हैं यह माना जाता है। स्रमेरिका में एक व्यक्ति की ग्रामदनी से दूसरे की श्रामदनी में जितना अन्तर है, उतना कदाचित कहीं नहीं, पर इतने पर भी वहाँ जिनकी आमदनी सबसे कम है उनमें भी हमें असन्तोव न दिखायी दिया, ऐसे लोग भी पूंजीवाद बुरा है और साम्यवाद की ब्रावझ्यकता है, यह कहते हुए नहीं सुने गये। इसका कारए कदाचित यह है कि वहाँ की न्युनतम आय भी इतनी अधिक है जितनी अन्य देशों में अधिकांश की अधिकतम आय । यहाँ में चीन का ही उदाहरए दूँगा। चीन में अधिक लोगों की राय में उच्च-से-उच्च सरकारी कर्मचारी को हमारे रुपयों में ६४०) मासिक वेतन मिलता है। चीन जनराज्य के प्रधान माम्रोत्से तुंग का वेतन कोई ७००) रुपये हैं। यद्यपि कछ लोगों की राय है कि यह ऊंचे-से-ऊंचा वेतन चार हजार रुपया महीना भी है। ठीक बात क्या है इसका पक्का पता इसलिए नहीं चलता कि जैसा ऊपर कहा है कि चीन का बजट ही किसी को ज्ञात नहीं। घमेरिका में एक घण्टे की मजदूरी की निरख कम-से-कम चार रुपये के लगभग (पचहतर सेंट) कानून से नियुक्त है, यद्यपि मिलती इससे कहीं अधिक है। पर यदि हम कानून द्वारा निश्चित कम-से-कम मजदूरी भी ले लें तो अमेरिका में बाठ घण्टे के काम की मजदूरी बत्तीस रुपये हुई। हफ्ते में दो दिन की वहाँ छुट्टी होती हं स्रतः बाईस दिन की मजदूरी हुई ७०४) रुपये। ऊपर चीन के उच्च-से-उच्च सर-कारी कमंचारी के वेतन की बात कही गयी है । जिनके उद्योग-धन्धे ग्रौर व्यापार है उनकी आय जायद इससे अधिक है और मजदूरों की बहुत कम । सुना गया कि मजदूरों की कम-से-कम मजदूरी एक रुपया रोज तक भी है। पर ग्रमेरिका के लोगों की ग्रामदनी ग्रीर चीन के लोगों की ग्रामदनी का कोई मिलान नहीं किया जा सकता। यथार्थ में अमेरिका के लोगों की आय से तो संसार के किसी भी देश के लोगों की आय का मकावला नहीं । अमेरिका में एक व्यक्ति की बामदनी से दूसरे की बामदनी में बहुत ब्रधिक बन्तर होने पर भी जिनकी ब्राम-दनी कम-से-कम है उन्हें भी इतना अधिक मिलता है कि उन्हें असन्तोष नहीं। पर जहाँ लोग भुलों मरते हों वहाँ यदि एक व्यक्ति की आय से दूसरे की आय में बहुत अधिक बन्तर हो तो कम बाय वाले को ब्रसन्तीय ही नहीं ईर्व्या होती है, जलन होती है ग्रोर इसका ग्रन्तिम परिखाम निकलता है कान्ति । संसार के किसी भी देश में साम्य-वाद के मुख्य सिद्धान्त के अनुसार चाहे हर ग्रादमी अपनी शक्ति के अनुसार उत्पादन कर अपनी आवड्यकता के अनुसार प्राप्त न करता हो, चाहे एक व्यक्ति की आमदनी से दूसरे व्यक्ति की ग्रामदनी में काफी ग्रन्तर भी हो, पर साम्यवादी कहे जाने वाले देशों में इस अन्तर को घटाने का प्रयत्न अवश्य किया गया है, चीन में भी यह हुआ हं और इसीलिए निधंनता रहते हुए भी वहाँ के लोगों के पुराने ग्रसन्तोष की मात्रा ग्रवदय घटी है।

इस प्रकार साम्यवाद के उपर्युक्त दोनों मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार संसार का कोई भी देश पूर्णतया साम्यवादी नहीं कहा जा सकता, चीन तो सर्वया नहीं, और इसीलिए चीन का शासन जिनके हाथ में है वे भी चीन को साम्यवादी न कह केवल इतना ही कहते हैं कि चीन का शासन साम्यवादियों के नेतृत्व में है, और इस नेतृत्व का ध्येय चीन में साम्यवाद की स्थापना है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चीन इस ब्येय की ओर बढ़ रहा है ? इसका उत्तर देना सरल नहीं है। जिस रूस में पहली साम्यवादी कान्ति हुई और जिस कान्ति को हुए ३५ वर्ष हो चुके जब उसके सम्बन्ध में भी इस विषय पर विचारकों में मतभेद है तब चीन के सम्बन्ध में, जहाँ वर्तमान कान्ति को हुए केवल तीन वर्ष बीते हैं, इस विषय में कुछ भी कहना एक असंगत बात होगी।

इतने पर भी इन तीन वर्षों में चीन में कुछ बड़ी-बड़ी बातें करने का प्रयत्न किया गया है और कुछ बड़ें-बड़ें काम हुए हैं। मेरे मतानुसार ये बड़े काम चार हैं—चीन की भूमि का पुनर्वितरण, चीन की स्त्रियों का उत्कर्ष, चीन में भ्रष्टाचार की समाप्ति और चीन की न्याय-पद्धित का परिवर्तन। श्रव इन चारों बातों में प्रत्येक का संक्षेप से कुछ दिग्दर्शन उपयुक्त होगा।

चीन की इस नयी शासन-ध्यवस्था के पूर्व चीन की अधिकांश भूमि पर जमीं-वारों का अधिकार था। ये जमींवार इस जमीन को या तो शिक्मी काइतकारों को उठाते वे या मजदूर रखकर खेती कराते थे; अधिकतर पहली पढ़ित से। जमींवारी खत्म होने के पहले की भारत की और चीन की उस स्थित में कोई विशेष अन्तर नहीं था। नये चीन ने केवल जमींवारी खत्म नहीं की, पर जमींवारी खत्म करने के साथ ही जमींवारों की सारी जमीन भी लेकर उसका पुनर्वितरण कर दिया गया, यद्यिष सब जगह और सब की जमीन के सम्बन्ध में यह नहीं हुआ। किनकी जमीन लेकर बाँटी गयी और किनकी नहीं, इसके विषय में चीन का जमीन के सम्बन्ध में जो नया कानन है उसी के आधार पर कुछ कहना उचित होगा।

चीन में जिन लोगों के पास भूमि थी उन्हें नये कातून के झन्तर्गत निम्न श्रेसियों में विभाजित किया गया है—

- (१) जमींदार;
- (२) घनी किसान;
- (३) मध्यम श्रेगो का किसान; श्रोर
- (४) गरीव किसान।

इनमें जमींदारों ग्रीर इसी प्रकार मंदिरों इत्यादि की जमीनें तो सरकार ने पूरी तरह छीन ली हैं। भूमि सुधार कानून की धारा २ ग्रीर ३ में कहा गया है—

"जमींदारों की जमीनें, उनके पशु खेती के ख्रीजार, उनका फालतू झनाज व देहातों में उनके फालतू मकानों को जब्त कर लिया जायगा, पर उनकी झन्य सम्पत्ति जब्त नहीं की जायगी।"

"पैतृक धर्मस्थानों, मन्दिरों, मठों, गिरजों, स्कूलों ब्रादि संगठनों की कृषि-भूमि तथा सार्वजनिक संस्थाओं की अन्य भूमि सरकार प्राप्त कर लेगी पर स्थानीय जनसरकारों को इस बात का समृचित प्रबन्ध करना होगा कि इन जमीनों को प्राप्त करने के बाद इन जमीनों की आय से चलने वालो संस्थाओं के लिए अर्थ-प्रबन्ध की ध्यवस्था हो जाय।

"मसजिदों की जमीनों के सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुकूल और स्थानीय मुस्लिम जनता की इच्छानुसार निर्णय किया जाय।"

इसी कानून की घारा ५ के अनुसार सैनिकों, शहीदों के उत्तराधिकारियों और कुछ अन्य लोगों की जमीनें उन्हीं के पास कुछ शतों पर छोड़ दी गयी है—

"कान्तिकारी व्यक्तियों, शहीबों के ब्राधितों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों,

पेशेवर कारीगरों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की जमीनों को जो अन्य कोई काम करने के कारण अपनी जमीनें लगान पर चढ़ा देते हैं, जमींवारियों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जायगा और ना ही सरकार उसे लेगी। पर इसके साथ शतं यह है कि जिस इलाके में जमीन हो उसमें औसत से प्रति व्यक्ति को जितनी जमीन मिली हुई हो उससे यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी इलाके में प्रति व्यक्ति औसत जमीन दो 'मौन' हैं तो प्रति व्यक्ति को चार मौन जमीन तक छोड़ दो जायगी, पर इससे अधिक हुई तो अतिरिक्त जमीन को सरकार ले सकती है। यदि यह साबित हो जाय कि जमीन व्यक्ति की खून-पसीने की कमाई से खरीदी हुई है या अकेले रहने वाले किसी बूढ़े व्यक्ति की है, अनाथ की है, अपंग की है या निराध्यित विधवा या विधुर की है, जिसकी आजीविका इस भूमि पर ही निभंर करती है, तो हरेक मामले को देखते हुए इस बात की रियायत दो जा सकेगी कि दुगनी से अधिक होने पर ऐसी जमीन को भी सरकार न ले।"

धंनी किसानों की जमीनें भी छीनी नहीं गयी हैं। धारा ६ का भी यहाँ उढ़त

करना अनुपयुक्त न होगा-

"धनी कितानों की जमीनें जिन पर वे खुद काइत करते हैं या मजूरों से कराते

हें उनकी ग्रीर ऐसे किसानों की ग्रन्य सम्पत्तियों की रक्षा की जायगी।

"धनी किसान जिन छोटी जमीनों को लगान पर जोत के लिए उठा देंगे उनको भी यों ही रहने दिया जायगा। पर कुछ खास इलाकों में लगान पर उठायी गयी जमीन का कुछ झंश या वह समूची की समूची प्रान्तीय जन-सरकारों की स्वीकृति से या झिक उच्च स्तर पर कारंबाई करके हस्तगत की जा सकेगी।

"यदि किसी ब्रर्थ जमींदार जैसे बनी किसान की लगान पर उठायी गयी जमीन उस जमीन से ब्रधिक होगी जिसमें वह खेती करता है या जिसमें वह मजूरों से खेती कराता है तो लगान पर उठायी गयी जमीन हस्तगत कर ली जायगी।

"जिस भूमि को किसान लगान पर उठाता हो वह उसी भूमि के साथ सन्तुलित

होनी चाहिए जिसमें वह खुद काश्त करता या कराता हो।"

मध्यम अंगों के और गरीब किसानों की भूमि उनके पास ही अछूती छोड़ दी गयी है।

इन श्रेशियों की परिभाषा ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। जमींवार की परिभाषा में इस बात पर विशेष जोर विया गया है कि वह स्वयं शारीरिक श्रम करता है या नहीं। यदि वह स्वयं शारीरिक श्रम नहीं करता तो उसे जमींवार माना जायगा।

"ऐसे व्यक्ति को जमींदारों के वर्ग में रखा जायगा जो भूमि का स्वामी तो

हो पर स्वयं मजदूरी न करता हो श्रयवा नाम मात्र की मजदूरी करता हो श्रीर जो अपनी श्राजीविका के लिए शोवरा पर निर्भर रहता हो।"

इसी प्रकार घनिक किसान वे हैं जिनके पास कार्य करने के लिए अच्छे साधन हैं। जिनकी स्वयं की जमीन भी हैं श्रीर जो दूसरों से जमीन भी जोतने को लेते हैं किन्तु वे यद्यपि स्वयं भी श्रम करते हैं तथापि श्रधिकतर दूसरों के श्रम के शोषए पर निभंद रहते हैं।

साधारणतया ऐसे लोगों के पास उत्पादन के बहतर साधन रहते हैं और कुछ नकद पूंजी भी । वे अम का कुछ भाग स्वयं करते हैं, पर अधिकतर दूसरों के अम पर निभंद रहते हैं । उनकी आजीविका का मुख्य भाग जोषण पर अवलिस्वत है ।

मध्यम श्रेगी के किसानों के पास यद्यपि स्वयं की जमीन होती है, किन्तु वे अपने श्रम के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं। गरीब किसान भी श्रपनी मेहनत पर ही निर्भर रहते हैं। उनके पास जमीन रहती भी है श्रीर नहीं भी रहती।

इस तरह का श्रेगो विभाजन किसान संघ के द्वारा ही किया गया है। किसान संघ को कानूनी मान्यता प्राप्त है ग्रीर किसान संघ में जिम्मेदार पदाधिकारी साम्य-वादी दल के सदस्य हैं।

चीन की अधिकतर भूमि का पूर्नावतरस हुआ है। आम तौर पर हर व्यक्ति को एक तिहाई एकड़ जमीन दी गयी है। कहीं-कहीं उत्तर में जहां भूमि अधिक है, अधिक भी दी गयी है। चीन प्रधिक प्रावादी का देश है और वहाँ एक कुटुम्ब प्रीसत से पाँच व्यक्तियों का माना जाता है। एक तिहाई एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक कुट्म्ब को १३ जमीन मिली है। जमीन के नये कानून के अनुसार धनवान किसानों के पास अधिक जमीन भी है और जिन्होंने चीन की नयी सरकार की स्थापना में सहायता की है उनकी और विशेष रूप से सैनिकों की जमीन भी नहीं ली गयी है। ये लोग अपनी जमीन पर मजदूर रखकर भी काम करा सकते हैं। चूंकि इसके पहले जमीन बहुत थोड़े लोगों के पास यो ब्रतः जमीन पाकर चीन के देहातियों को पहले पहल सन्तोष हुन्ना यद्यपि यह सन्तोष बहुत दूर तक मनोविज्ञान की दृष्टि से मानसिक सन्तोष ही था। भारत के सदश चीन में भी वहाँ की ७५ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, ब्रतः वहाँ की जनता का इस प्रकार का सन्तोव बहुत बड़ी बात है, यद्यपि यह भी सुना गया कि यह सन्तोष अब असन्तोष में परिएात हो रहा है, क्योंकि भूमि का कर बहुत बढ़ा दिया गया है। जो कुछ हो, ग्रविक भूमि का पुनवितरए। चीन का बहुत बड़ा काम है। पर इसका एक दूसरा रुख भी है, जिसमें ग्रांखें मुंदी नहीं जा सकतीं। एक सही दो बटे तीन एकड़ के फार्म ही अब चीन में अधिक हो गये हैं और ऐसे एक फार्म का उत्पादन क्या सन्तोषजनक हो सकता है तथा इस उत्पादन से जो ब्राय एक क्टम्ब को होती है उससे वहाँ की जनता का जीवन-स्तर क्या ऊँचा ले जाया जा सकता है ? हमने वहाँ की खडी और कटती हुई फसलें भी देखीं। चीन में अधिकतर चावल होता है और वहाँ चावल की फसल आने का वही समय था, जब हम वहाँ क्ये। वहाँ की फसलें हमें कमजोर और अत्यन्त साधारए कोटि की जान पड़ीं। चैंकि चीन में वहाँ की बावश्यकता के ब्रनसार बन्न उत्पन्न हो जाता है और वहाँ बाहर से श्रन्त मेंगाने की श्रावश्यकता नहीं है इसलिए उत्पादन बढाने का प्रश्न वहाँ चाहे तात्कालिक महत्त्व न रखता हो, पर गरीबो को दिख्ट से बीन गरीब से गरीब देशों में एक देश है। वहां के गांव, उन गांवों के मकान, रास्ते ख्रादि हमारे देश के गांवों के समान ही हैं। लोगों की रहन-सहन भी उत्कट गरीबी की है। दूबले-पतले गाल, पिचके हुए निस्तेज शरीर और उन पर फटे बिगड़े लगे हुए चिथड़े वहाँ की जनता की आयिक स्थित के स्पष्ट प्रदर्शन हैं। यदि चीन की जनता का महय पेशा खेती है तो वहाँ की गरीबी दूर करने के लिए खेती का उत्पादन बढ़ना ही चाहिए। इतनी बोड़ी जमीन में ब्राधनिक मजीनों ब्रादि का उपयोग तो दूर रहा, पज्ञ को का उपयोग भी नहीं किया जा सकता, ब्रतः ब्राज थोडी-थोडी जमीन मिलने से लोगों को चाहे सन्तोष हो गया हो, पर यह क्षिणक सन्तोष है। जमीन का इस प्रकार का विभाजन वहां की स्थायी स्थिति में नहीं रह सकता । तब ग्रागे चलकर इस सम्बन्ध में वहां क्या होगा ? कहना सरल नहीं है। या तो जो सहयोगी और सामृहिक फाम वहाँ इस समय सफल नहीं हो रहे हैं और वहां के लोगों को रुचिकर भी नहीं उन्हीं की स्थापना इस प्रकार के भीम-वितरण का ग्रन्तिम रूप होना चाहिए। या फिर जापान के सद्श हर छोटे-छोटे कार्म के लिए उत्तम-से-उत्तम खाद की बहुतायत और अच्छी-से-अच्छी बाबपाशी के साधन होने चाहिएँ जो चीन के सदश ब्रत्यन्त विशाल साथ ही ब्रत्यधिक गरीव देश के लिए जटा सकना सरल बात नहीं है।

चीन की हित्रयों का उत्कर्ष वहाँ के कामों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है।
पुराने चीन में हित्रयों की जो दशा थी उसका कुछ विवरण यहाँ दिया जा रहा है।
प्राचीन चीनी परम्परा के अनुसार चीनी हित्रयों में केवल ये गुण होने आवश्यक थे—
रसोई का काम आना, घर का प्रवन्ध देखना और शिशु-पालन। विवाह से पहले वह
पिता की आज्ञा मानती थी, विवाह के बाद पित की आज्ञा पर चलती थी और पित
की मृत्यु के बाद अपने बेटे पर आश्रित रहती थी। समाज में हती का स्थान पुरुषों
की तुलना में अत्यन्त हीन था। वह घरों की चारदीवारी में ही शोभा पाती थी।
गरीबी के कारण लड़कियों को बेचने के उदाहरण भी पाये जाते थे। नये चीन ने
हित्रयों के उत्कर्ष के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ठोस कदम उठाया। आज

चीन की स्त्रियों को यूरोप की स्त्रियों से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, किन्तु इससे नैति-कता का स्तर नहीं गिरने पाया वरन् कुछ ऊँचा हो गया है। पैरिस जैसे शहरों में नैतिक भ्रष्टाचार का जैसा नग्न चित्र दिखायी देता है उसका चीन में कहीं नाम-निशान भी नहीं है।

हित्रयां सभी कामों में भाग लेती हैं। चीन की सेना में उनकी काफी संख्या है और सरकारी दक्तरों में भी वे अपनी कुशलता का परिचय दे रही हैं। मदों से शरमाने, उरने अथवा उनसे अपने को निम्न कोटि का समभने का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। विवाहित जीवन के साथ-साथ वे अपने लिए उपयुक्त आजीविका भी चुनती हैं। भारत की तरह चीन की महिलाएँ आर्थिक वृष्टि से एकदम पुरुषों पर आश्रित नहीं हैं।

चीन में महिलाओं का एक फंडरेशन है। हरेक गाँव में इस संस्था की शाखाएँ हैं। इस संस्था के दो मुख्य काम हैं—महिलाओं के हितों की रक्षा करना और राष्ट्र की प्रगति में उनका योग प्राप्त करना। भारत में कुछ महिलाएँ अवश्य बहुत उन्नत हो गयी हैं पर स्त्री वर्ग में अधिक जागृति नहीं है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है चीन में महिला समाज को परिस्थितिवश समाज में आना पड़ा, हाँ, नये चीन में जिस दिशा में उनका संगठन किया गया वह सराहनीय है। भारत की तरह चीनी महिलाएँ फेशन के रूप में समाज में नहीं आयीं बिल्क आवश्यकतावश आयी है और अब राष्ट्रीय प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दे रही हैं।

नये चीन में महिलाओं की ठीक-ठीक स्थिति का ज्ञान वहाँ के नये विवाह कानून से हो सकता है। यह कानून मई १९५० में पास किया गया। चीन में ऐसा नहीं है कि कानून सर्वोच्च संसद् ने पास कर दिया और इसके बाद उसे लागू कर दिया। वहाँ कानून जनता के फैसले से बनते हैं। गाँव सभा तक सभी संस्थाओं के विचार लिये जाते हैं। इसलिए नया विवाह कानून बनने में सोलह महीने का समय लगा।

इस कानून में विवाह का उद्देश्य ब्रत्यन्त स्पष्ट दिया गया है-

- (क) आपसी प्रेम;
- (बा) शिशु-पालन;
  - (इ) राष्ट्रीय प्रगति में योगदान और
  - (ई) नवीन समाज का निर्माण ।

स्त्री और पुरुष दोनों का दरजा बराबर होता है जिसका अर्थ है कि दोनों हो अपने-अपने लिए व्यवसाय चुनने के लिए स्वतन्त्र है और सामाजिक जीवन में पूरा भाग ले सकते हैं। इस कानून में इन बातों की भी व्यवस्था है—कोई भी व्यक्ति एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता, स्त्री पित के रहते दूसरे व्यक्ति से अनुचित सम्बन्ध नहीं रख सकती, छोटी उम्र में विवाह नहीं हो सकता, विधवा विवाह पर आपित नहीं की जा सकती और विवाह के अवसर पर बहेज आदि नहीं माँगा जा सकता।

जब तक लड़का बीस वर्ष का न हो ग्रीर लड़की की उम्र ग्रठारह वर्ष न हो उनका विवाह नहीं हो सकता। वे बोनों रिजस्ट्रार के दफ्तर में ग्रपने विवाह की घोषणा कर सकते हैं। माता-िपता को दखल देने का ग्रिधकार नहीं है। ग्रसाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते। यदि दोनों व्यक्ति तलाक देना चाहते हैं तो वह फौरन स्वीकार कर लिया जाता है। यदि तलाक देने के बाद वे पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो कानून उन्हें इस बात की ग्राज्ञा देता है।

आज चीनी जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएँ अप्रसर न हो रही हों। स्त्रियां सैनिक भी बनीं और छापामार भी। कारखानों और सरकारी दफ्तरों में, खेतों और स्कूलों में स्त्रियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। पहले स्त्रियां अपनी सुरक्षा का हो स्थाल करती थीं और समाज में आते डरती थीं। उन्हें अलग रहना ही पसन्द था। अब स्त्रियां समाज में आ गयी है और स्वतन्त्र है।

चीन की नयी सरकार को इस काम में बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस चित्र का कोई दूसरा रुख नहीं ग्रीर इस विषय में नये चीन की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

भ्रष्टाचार की चीन में तीन वर्षों के ग्रल्पकाल में प्रायः समाप्ति-सी हो गयी है। चीन का यह काम भी छोटा काम नहीं है। चीन की नयी सरकार को भ्रष्टा-चार समाप्त करने के लिए सहत-से-सहत कदम उठाने पड़े हैं।

अध्दाचार रोकने के लिए और चीन को अवांछित तत्वों से मुक्त करने के लिए चीन के नवीन शासन ने दो प्रधान आन्दोलन चलाये। पहले का नाम या 'एण्टी थूं।' (तीन सामाजिक दोवों के विरुद्ध) आन्दोलन। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए था। जिन तीन सामाजिक दोवों के विरुद्ध यह आन्दोलन चलाया गया था वे थे—(१) अकड़, (२) घूसखोरी और (३) सरकार का नुकसान। प्रत्येक कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों से एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें मांगी गर्यो। ऊँचे कर्मचारियों के विरुद्ध नीचे कर्मचारियों से और नीचे कर्मचारियों के विरुद्ध उनसे नीचे के कर्मचारियों से। फिर इन सारी शिकायतों को एकत्र कर सभी दोवी पाये जाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटाना, कारावास, मृत्यु-दण्ड तक सभी दण्ड दिये गये। ये दोवी हैं या नहीं इसके निणय का अधिकार उस समय ऊँचे-से-ऊँचे सरकारी कर्मचारियों को

या जो अधिकतर साम्यवादी पार्टी के सदस्य थे। ऐसा सुना गया कि इस आन्दोलन में अनेकों कर्मचारियों को सजाएं दी गर्यी। कितनों को कारावास हुआ, कितनों को मृत्यु-दण्ड और कितनें नौकरी से अलग किये गये—इसके कोई अधिकृत आंकड़े अप्राप्य हैं। इस आन्दोलन के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों पर ऐसा आतंक जम गया कि वे कोई भी अवैध कार्य करने से बहुत अधिक डरने लगे।

इसी प्रकार जनता को सामाजिक दोवों से मुक्त करने के लिए एण्टी फाइव (पाँच सामाजिक दोवों के विरुद्ध) एक ग्रान्दोलन चलाया गया। ये दोव निम्न थे—(१) सरकारी ग्रफसर को घूस देना, (२) सरकारी ग्रफसर से माल खरीदना, (३) टैक्स न देना, (४) सरकार के खिलाफ ग्रफवाह फैलाना, ग्रोर (५) जनता को ठगना। चीन के लगभग सभी प्रतिष्ठित लोगों को इस ग्रान्दोलन के बीच से गुज-रना पड़ा। एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें इकट्ठी की गयों। उन पर जितनी जाँच की जा सकती थी वह की गयी भीर इन शिकायतों के ग्राधार पर ग्रनेकों स्त्री पुरुषों को सजा दो गयी। सजा भी मामूली से लेकर मृत्यु-दण्ड तक थी।

यह सुना जाता है कि उपर्युक्त दोनों आन्दोलनों के फलस्वरूप अनेकों ने आत्म-हत्या की, अनेकों को कारावास हुआ और अनेकों मारे गये। इन दोनों आन्दोलन ने अब्दाचार-उन्मूलन में विशेष सहायता दी।

न्याय करने की पद्धति में परिवर्तन नये चीन का चौथा महत्त्वपूर्ण काम है। दीवानी ग्रीर फीजदारी के सारे पुराने कानुनों को रह कर किसी भी नये लिखित कानुनों के बिना और बिना किसी भी मामले में वकीलों की उपस्थिति और दलील या नजीर देने के आजकल चीन में न्याय किया जाता है। पिंचमी देशों में ही नहीं पर हमारे देश में भी इस विचित्र पद्धति को सुन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें ब्राइचर्य न हो, पर नये चीन में ब्राज इसी प्रकार न्याय हो रहा है । चीन में जब हमने भी वहाँ की यह न्याय-पद्धति सुनी तब हमें भी कम प्राव्चयं नहीं हुन्ना । हम वहाँ के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के वाइस प्रेसिडेण्ट ऊँ की चीह ग्रथवा चांग चिन जांग से मिले और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने जो कुछ सुना वह ठीक है। चीन के पुराने दीवानी और फौजदारी सारे कानून रद्द कर दिये गये हैं। नये कानून बहुत कम बने हैं और जो बने हैं वे किसी कानून बनाने वाली सभा (लेजिस्लेचर) के द्वारा पास नहीं किये गये हैं वहाँ की सरकार के द्वारा बनाये गये हैं अर्थात् ये हैं एक प्रकार के ब्रध्यावेश (ब्राडीनेम्स) । प्राने वकीलों की सनदें छीन ली गयी हैं धौर किसी मामले में कोई बकील किसी तरह की परवी नहीं कर सकता। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई विकायत आती है तब उसे कचहरी में तलब होने की आज्ञा मिलती है। मुलजिम को जो कुछ कहना होता है वह कह सकता है। इसके बाद न्यायाधीश गवाह आदि लेकर बेखते हैं कि शिकायत सही है या गलत । आवश्यकता जान पड़ती है तो न्यायाधीश जाँच के लिए उस स्थान पर जाते भी हैं जहां से शिकायत आयी हूं। अर्थात् चीन की अवालतों के न्यायाधीश निष्पक्ष बैठे हुए दोनों पक्षों को सुन केवल फैसला करनेवाले न होकर स्वयं जाँच करनेवाले भी होते हैं। इस छोटी-सी संक्षिप्त कार्यवाही के बाद बहुत जल्दी फैसला दे दिया जाता है। हाँ, फैसले की दो अपीलें अवश्य हो सकती हैं। अब तक के सभ्य कहलाने वाले समाज में न्याय के सम्बन्ध में सबसे बड़ा सिद्धान्त यह था कि चाहे दस दोषी छूट जाय पर एक भी निर्दोष दिख्त न हो। चीन में भी निर्दोष दिख्त किये जाय यह सिद्धान्त नहीं है, पर मुक्ते ऐसा अवश्य लगा कि उपर्युक्त सिद्धान्त शायद उलट गया है अर्थात् वहाँ यह सिद्धान्त हो गया है कि चाहे दस निर्दोष विष्टत हो जाय, पर एक भी दोषी न छूटने पाये। इस पद्धति से वहाँ लाभ भी हुआ है। इसी पद्धित के कारए। वर्तमान सरकार का कोई विरोधी नहीं और अध्टा-चार आदि की भी समाप्ति हो गयी है।

इन चार महत्त्वपूर्ण कामों के सिवा शिक्षा के प्रसार में वृद्धि, स्वास्थ्य-रक्षा,
यातायात के साधनों की वृद्धि ग्रादि के भी प्रयत्न हो रहे हैं। वैज्ञानिक ग्रोर ग्रोडोगिक शिक्षा की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सारी शिक्षा चीनी भाषा
में दी जाती है। वैज्ञानिक शब्द तक उन्होंने ग्रपने बनाये हैं, विदेशी वैज्ञानिक शब्दावली उन्होंने किसी भी रूप में ग्रहरण नहीं की है। हमें चीन में कहीं भी किसी विदेशी
भाषा का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुग्रा। चिकित्सकों की बहुत ग्रधिक ग्रावद्यकता के काररण चिकित्सक शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम निकाला गया है कि दो
वर्षों के भीतर साधारण चिकित्सक तैयार हो जाते हैं। परन्तु इन क्षेत्रों का ग्रव तक
कोई ग्रच्छे मापदण्ड का स्तर नहीं वन पाया है। यातायात के साधन—रेलें, सड़कें,
रेलों पर चलने वाली गाड़ियां ग्रीर सड़कों पर चलने वाली बसों ग्रयवा मोटरों ग्रादि
की कमी प्राय: वैसी ही है जैसी पहले थी, यद्यि इस दिशा में भी कुछ-कुछ प्रयत्न
ग्रवद्य हो रहा है। वायुवान तो यहाँ नहीं के बरावर स्थानों में चलते हैं।

गरीबी जैसा ऊपर कहा गया है, अभी भी चीन में अपने विकराल से विकराल रूप में मौजूद है। गांव की आर्थिक अवस्था का वर्णन ऊपर आ चुका है। शहरों में भी इस गरीबी के भयानक से भयानक रूप के दर्शन होते हैं। शंघाई के सदृश औद्यो-गिक और व्यापारी केन्द्र में मजदूरों के रहने की चालें (स्लम्स) और उनके सब तरफ गन्दी नालियां तथा गन्दे पानी से भरे हुए गढ़े दम घोटते हैं। अभिजात वर्ग के प्राय: समाप्त हो जाने के कारण शहरों में भी व्यक्तिगत सम्पन्नता नहीं दिखायी देती। सरकारी मोटरकारों और दूतावासों की मोटरों को छोड़ शायद ही किसी व्यक्ति के पास मोटर हो। टंक्सी मोटर भी क्वचित हो चलती हैं। पैट्रोल के दाम हैं पन्द्रह रुपये गैलन से भी ग्रधिक । फिर भला किसकी सामर्थ्य है कि मोटर रख सके ? जिनकी किसी प्रकार की भी राजनैतिक स्थिति है, जैसे राजदूत ग्रादि, उन्हें अवश्य अढ़ाई रुपये गैलन में पैट्रोल मिल जाता है ।

पर जब हम नये चीन की इस गरीबी ब्रादि का वर्णन करते हैं तब हमें यह बात भी घ्यान में रखनी चाहिए कि नये चीन के पास विश्वकर्मा के सदृश कोई देवता नहीं कि इतने थोड़े समय में इन सब चीजों को दुरुस्त कर सके।

यह है नये चीन का एक छोटा-सा चित्र । मेरे मतानुसार जो लोग यह कहते हैं कि पुराना फूहड़ चीन सर्वधा समाप्त हो वहाँ एकदम एक नयी जाज्यल्यमान वस्तु का निर्मारा हो गया है उनका मत भी ग्राह्म नहीं किया जा सकता और जो यह कहते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं हुन्ना उनकी राय भी ठीक नहीं है ।

इतने थोड़े समय में चीन में जो कुछ हो सका है उसके कुछ विशिष्ट कारए। हैं और अब हम उन्हीं पर कुछ विचार करेंगे।

चीन में चाहे साम्यवादी सत्ता न हो, पर एकाधिकारवाली सत्ता है। ग्रीर ऐसी सरकार में न प्रजातन्त्र का कोई स्थान रह सकता है और न व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का। वहाँ कभी भी कोई चुनाव नहीं हुए। वर्तमान सरकार भी चुनी हुई सरकार नहीं है। कोई स्वतन्त्र चुनाव निकट भविष्य में हो सकेंगे ऐसी स्राज्ञा नहीं है। यदापि बभी हाल में ऐसी सरकारी घोषरणा हुई है कि १८ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की मतदान-सूचियां बनायी जायं, किन्तु स्वतन्त्र प्रजातन्त्र के चुनाव की कोई सम्भावना नहीं है। श्रतः सरकार की चुनाव की कोई चिन्ता न होने के कारए उसके मत में जो ठीक जान पड़ता है उसे करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। यद्यपि कुछ राजनैतिक दल हैं, जिनमें प्रधान हैं तीन दल—साम्यवादी (कम्यूनिस्ट), प्रजातन्त्रवादी (डिमोर्केटिक) भ्रौर कान्तिकारी (रिवोल्युशनरी) क्यमैन्टांग, पर वर्तमान सरकार का विरोधी (ग्रपोजीशन) कोई दल नहीं। सरकार में साम्यवादी दल का नेतृत्व हैं और शेष दोनों प्रमुख दलों के भी कुछ व्यक्ति सरकार में शामिल है। वहाँ केन्द्र में कोई संसद् या प्रान्तों में कोई विधान-सभा कानून बनाने वाली संस्थाओं के सद्वा संस्थाएँ नहीं जिनके प्रति सरकार जिम्मेवार हो, या जहाँ बड़ी-से-बड़ी बात से लेकर छोटी-से-छोटी बात तक की बाल की खाल निकालकर बहस-मुबाहसा होता हो । जैसा ऊपर कहा गया है वहां का बजट तक किसी को जात नहीं। चीन की सरकार की हर बात गुप्त रहती है ब्रौर सरकार जो कुछ भी भला-बुरा, सफेद-स्याह करना चाहे उसे कर सकने की उसे पूरी-पूरी आजादी है। सरकार की सलाह देने के लिए (कन्सलटेटिव) कुछ सभाएँ अवस्य हैं, पर इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, इनका काम केवल सलाह देना है। चीन का कोई विधान

(कान्स्टीट्यूशन) तक नहीं है । वहाँ का शासन चलता है एकाधिपत्य से ।

चीन के सारे अखबार सरकार के अधिकार में हैं। इसलिए वहाँ के अखबारों में सरकार की किसी प्रकार की कोई भी आलोचना सम्भव नहीं। वहाँ किसी सार्व- जाँनक सभा में भी सरकार की किसी तरह की आलोचना नहीं की जा सकती। सार्व- जानक सभा तो दूर की बात है पाँच-इस आदमी इकट्ठे होकर भी सरकार की किसी प्रकार की भी आलोचना करने में अत्यिचिक शंकित ही नहीं अत्यन्त भयभीत रहते हैं। इसका कारण है गत तीन वर्षों में सरकार के विरोधियों को कान्ति के विरोधी (काउण्टर रिवोल्यूशनरी) कहकर कठिन-से-कठिन यहाँ तक कि प्राण-इण्ड भी दिया जाना।

गत तीन वधों में इस प्रकार के कान्ति-विरोधियों और अध्याचारियों को कठिन-से-कठिन वण्ड विये गये हैं। इस वण्ड की प्रथाएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की रही हैं। सबसे अधिक प्रचलित प्रथा थी ऐसे लोगों से स्वयं अपराध को स्वीकृत कराना। अपराध को स्वीकृत कराने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया गया, सुना, कि वे अगित्तित प्रकार के थे। अधिकांश अपराधियों ने ही अपने अपराध स्वीकृत किये होंगे, पर जिन साधनों को अपराध-स्वीकृति के लिए काम में लाया गया उनमें से कुछ, कहते हैं, ऐसे थे कि अपराध स्वीकृत न करने की अपेक्षा, अपराध न होते हुए भी, अपराध स्वीकार कर लोगों ने प्राग्त दे देना अधिक सरल माना। अनेक ने उस प्रकार के कब्टों से बचने के लिए आत्महत्या तक कर ली। इन तीन वधों में इस प्रकार से कितने लोग मरे या मारे गये इनकी कोई संख्या निश्चित मालूम न हो सकी। हजारों से लेकर लाखों तक इनकी संख्या बतायी जाती है। प्राग्तवण्ड के अतिरिक्त इन अपराधों में लोगों की पूरी की पूरी सम्पत्तियाँ जब्त की गयी हैं और जो कभी लाखों के घनी थे वे केवल शरीर पर के कपड़े छोड़ बिना एक पाई भी दिये अपने घरों से निकाल दिये गये हैं।

चीन की राजसत्ता बाज जिनके हाथ में है वे लोग बड़े बुद्धिमान, बिचारशील, चिरत्रवान और निस्वार्थी व्यक्ति है। चेयरमेन माधोत्सेतुंग में उपर्युक्त सारे गुर्गों का समावेश बताया जाता है। राज्य के प्रधान-प्रधान उत्तरवायित्व के स्थानों पर ऐसे व्यक्ति रखे गये हैं जिन्होंने वर्तमान सत्ता को स्थापित करने में किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या ब्रद्भत्यक्ष योग दिया था। इन लोगों में इस राजसत्ता और इसके कार्य-कम में ब्रखण्ड विश्वास और श्रद्धा है।

राज्य के वैतनिक कर्मचारी भी ऐसे लोग हैं जिनको इस समय की सत्ता और उसके कार्यक्रम पर पूर्ण विश्वास है। हमारे देश के इस प्रकार के वेतन-भोगी जिस तरह हमारी सरकार के हर काम की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से केवल आलोचना ही नहीं करते पर मजाक तक उड़ाया करते हैं, वैसी बात की चीन में कल्पना तक नहीं की जा सकती। फिर कोई चुनाव होकर राज्य-सत्ता बदलने की सम्भावना न देख ये वेतन-भोगी कर्मचारी और भी अधिक राजभक्त हो गये हैं।

सरकार की ब्रोर से रेडियो, लाउड स्पीकर, पोस्टर, लीफलट, नाटक, सिनेमा, भिन्त-भिन्न प्रकार के सतत ब्रायोजन ब्रादि से प्रचार का ऐसा ज्वार है जिसमें किसी भी क्षरा भाटा नहीं ब्रा पाता । इस सरकार के पूर्व की सरकार कितनी निकम्मी, भ्रष्ट ग्रीर कर थी इसे हर तरह भिन्न-भिन्न प्रकार से कहा जाता है। इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के चित्र और फिल्म लोगों को दिखाये जाते हैं। वर्तमान सरकार के छोटे-से-छोटे काम का बड़े-से-बड़ा प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान सरकार की असफलताएँ भी बागे चलकर किस प्रकार सफलताओं में परिएत होने वाली हैं, बभी का दरिद्री चीन कैसा सम्यन्त हो जाने वाला है, ब्रीर ब्राज जो लोगों को ग्यारह-ग्यारह, बारह-बारह घुण्टे काम करना पड़ रहा है उसके परिएगम में उन्हें भविष्य में कैसा ब्राराम मिलनेवाला है, इसे लोगों को नाना प्रकार से समभाया जाता है। इसके लिए सबसे प्रधिक रूस के कामों के बुष्टान्त दिये जाते हैं। रूस स्रीर चीन की महान् मित्रता के हर जगह प्रदर्शन किये जाते हैं। पुँजीवादी देश, विशेषकर अमेरिका के विरुद्ध युद्ध-लिप्सा के नाना प्रकार के बोबारोपए कर चीन और रूस शान्ति केवल शान्ति के उपासक है और उन्हें यदि लड़ाई की तैयारी करनी पड़ रही है तो अपने बचाव के लिए तथा इस तैयारी में सारी जनता को प्रारापरा से योग देना आवश्यक ही नहीं अनिवायं है, यह समकाया जाता है। कुछ विशिब्दि नारों स्रीर शब्दों का इस प्रचार में बड़ा योग रहता है। जैसे 'काउण्टर रिवोल्युशनरी' क्रान्ति-विरोधी, 'एण्टी इस्पीरियलिस्ट' साम्राज्य-विरोधी, 'ब्राफ्टर लिबरेशन आंफ़ चायना' चीन की मुक्ति के बाद, 'पीपिल्स गवनंमेण्ड' जनता की सर-कार, 'प्रोग्रेसिव' प्रगतिशील, 'बुराकेटिक कैपीटिलस्ट' नौकरशाही वाले पंजीवादी, 'पपेट' हाथ के खिलौने, 'बेंडत' चोर, 'ब्रिसेन्स्स' गुण्डा, 'न्यू डिमोक्रेसी' नया प्रजा-तन्त्र इत्यादि । इन सारे शब्दों के सुन्दर चीनी शब्द बनाये गये हैं । पुरानी सरकार ब्रोर च्यांगकाई शेक के लिए इनमें से कई विशेषराों का सतत उपयोग किया जाता है। स्कूलों और कालेजों में नयी पीड़ी के निर्माण के लिए इस प्रचार का महान् उपयोग किया जा रहा है। इस सतत प्रवार के कारए चीन की जनता में एक नशा-सा चढ़ा हुआ हं और इस नशे का किसी प्रकार उतार न आ जाय इसका बड़े वैज्ञानिक ढंग से परा-प्रा ध्यान रखा जाता है। चीन की जनता अधिकतर अशिक्षित है इसलिए उस पर इस प्रचार का अमोध प्रभाव पड़ रहा है। चीन शान्ति का ही उपासक है इसलिए चीन का शान्ति-चिह्न कबृतर जगह-जगह अनेक रूपों में चित्रित है।

चीन की सेना यदि लड़ाई के समय युद्ध करने के लिए शिक्षित है तो शान्ति

के समय उसे चीन के उत्पादन बढ़ाने में दत्तचित्त रहना पड़ता है। सेना को प्रसन्न रखने के लिए उसे हर प्रकार की सुविघाएँ दी गयी हैं और चीन में सैनिकों का सबसे अधिक आदर है। यथार्थ में चीन की वर्तमान सरकार की यह सेना रीढ़ की हड्डी है।

चीन के मजदूरों को ग्यारह घण्टे काम करना पड़ता है — ब्राठ घण्टे शारीरिक अस ब्रौर तीन घण्टे मानसिक।

श्रीर उपयुक्त साधन चीन में क्यों सफल हो रहे हें, श्रव इसका भी कारए। सुनिए-

लगभग ५० वर्षों से चीन के निवासियों ने जितना कष्ट भोगा है उतना कदा-चित् संसार के किसी देश के निवासियों ने नहीं। मांचू राज्य वंश के ब्रन्तिम दिनों में चीन की जो दशा थी, सबसे पहले उसी का कुछ उल्लेख करना उचित होगा।

मांचू वंश के शासकों ने चीन पर परिस्थितियश ग्रिथकार प्राप्त किया। उत्तरी चीन पर उनका प्रभृत्व सर्वसम्मित से हुगा। दक्षिणी चीन को उन्होंने लम्बी ग्रीर घमासान लड़ाई के बाद ग्रपने बाहुबल से जीता। उत्तरी चीनी मांचू शासकों के प्रति वफावार थे ग्रीर शासक भी लोगों का विश्वास करते थे। दक्षिणी चीन उनके प्रति विद्रोही था ग्रीर वे भी वहां के लोगों को सशंक दृष्टि से देखते थे। मांचू शासकों ने पीकिंग नगर को ग्रपनी राजधानी बनाया, जो उनके देश ग्रीर उनके मंगोल मित्रों के समीप था।

यह स्पष्ट था कि मांचू शासक चीनी जनता का सहयोग पाये बिना इतने साम्राज्य पर शासन नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही यह भी विदित था कि यदि चीनी और मांचू समान समभे जाते तो मांचू लोगों का चीनी जन समूह में पता भी न चलता। इसिलए आधे सरकारी पदों पर मांचू रखे गये और आधे पदों पर चीनी। धीरे-धीरे दिक्षरण चीन के लोगों को अनुभव होने लगा कि मांचू साम्राज्य पीकिंग के राजदरबारियों की हित-रक्षा के लिए है यद्यपि उसके राजस्व का मुख्य आधार दिक्षरण चीन ही है। इसमें नये विशाल राजभवनों का निर्माण हो रहा था। पिछली शताब्दियों में जिन आक्रमणकारियों ने चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था वे धुल-मिलकर चीनियों के ही ग्रंग वन गये थे, किन्तु मांचू शासकों और शासित चीनियों का ग्रंतर सदंव बना रहा। अपेक्षाकृत अयोग्य मांचू भी सरकारी पदों पर आसानी से नियुक्त कर दिये जाते थे। परिणाम यह हुआ कि उनकी वह सैनिक शक्ति घटने लगी जो उनके पूर्वजों के पास थी। धीरे-धीरे मांचू वंश की शक्ति क्षीण होने लगी। एक और उन्हें दिक्षरण के विद्रोह का सामना करना पड़ा, दूसरी और उन्हें विदेशी आक्रमण-कारियों से मोर्चा लेना पड़ा। एक शताब्दी के आधात-प्रतिघात से चीन में प्रवल विद्रोह की ज्वाला ध्यक उठी जिसमें मांचू वंश का भस्म हो जाना कोई बहुत वड़ी घटना

न थी । ग्रठारहवीं शताब्दी में जिस साम्राज्य की सराहना की जाती थी वह उन्नीसवीं सदी समाप्त होते न होते जर्जर हो चुका था। कहना न होगा कि जिस समय पिट्चिमी देशों में दिज्ञान की प्रगति हुई चीन के लिए वही समय गतिरोध का था। मांचू साम्राज्य की इतनी तीव अधोगित का कारण केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक कुप्रबन्ध मात्र ही न था बहिक शासक वर्ग की मनोवंज्ञानिक प्रवृत्ति थी।

मांचू वंश के लोगों की अपनी कोई परम्परा तो थी नहीं इसलिए उन्होंने चीनी संस्कृति को ही अंगीकार किया, किन्तु वे रूढिवादी कनप्यूशियन परम्परा को ही अपना सके। टाम्रोवाद और उससे सम्बन्धित सिद्धान्तों की उन्होंने उपेक्षा की। मांचू सम्बाटों ने तोपें बनान और नक्षत्र विद्या के ज्ञानोपार्जन के लिए जैसुइट लोगों को अपने यहाँ रखा, किन्तु विदेशी वैज्ञानिक ज्ञान की उन्होंने घोर उपेक्षा की।

उन्नीसवीं शताब्दी में मांचू साम्राज्य के शीब्र पतन का कारए उनका बौद्धिक गितरोघ या। सामन्तवादी युग के प्रत्य उनके साहित्य के ब्रादशं थे। मांचू साम्राज्य की ब्राधिक ब्रौर राजनीतिक स्थिति का थोड़ा-सा परिचय प्राप्त कर लेना ब्रावश्यक है। देश की सारी पूँजी चीन के उत्तर-पूर्वी भाग में संचित ब्रौर सीमित थी। व्यापार का मुख्य केन्द्र युर दक्षिए। में था। दोनों जगहों की दूरी लगभग दो हजार मील थी ब्रौर ये दोनों स्थल उस भूभाग से काफी दूर थे जहां चीन की मृख्य ब्रावादी थी तथा उत्पादन-केन्द्र था। मांचू सम्राटों के शासन प्रवन्ध में जो कुशलता पायी जाती थी उसका सामाजिक ब्रौर ब्राथिक जीवन में सर्वथा ब्रभाव था। परिएणम यह हुब्रा कि दक्षिए। चीन की ब्राथिक ब्रौर व्यापारिक प्रगति ने क्रान्ति का सूत्रपात कर दिया।

बौक्सर विद्रोह के बाद मांचू साम्राज्य टिक न सका। यह विद्रोह चीन पर विदेशियों के प्रभाव का परिएगम था। ये विदेशी मांचू वंश की जड़ें भी खोखली कर रहे थे श्रीर उसे टिकाये हुए भी थे। बड़ी-बड़ी पराजयों के कारए मांचू वंश का मान घटता जा रहा था, किन्तु विदेशी धन के बदले में उनके छीने हुए प्रदेश उन्हें वापस लौटा देते थे जिससे कि उनका कुप्रवन्ध चलता रहे। परिएगम यह हुआ कि राजनैतिक जागृति फैलने लगी। गृप्त संस्थाएँ संगठित होने लगीं। १६०४ में चीनी भूमि पर रूस और जापान की सेनाओं का संग्राम हुआ।

अन्त में डाक्टर सुनयतसेन के नेतृत्व में इस सत्ता को उलटने का सफल प्रयत्न हुआ और सन् १६११ में चीन पहले-पहल एक प्रजातन्त्र घोषित हुआ। परन्तु यद्यपि मांचू राज्यवंश समाप्त हो गया तथापि उस काल की सामन्तशाही के ऐसे सामन्त रह गये जिनके कारण चीन में सच्चा प्रजातन्त्र स्थापित न हो पाया। इन सामन्तों की कायंवाहियों पर भी थोड़ा विचार करना उपयुक्त होगा।

१६११ की कान्ति से लेकर १६२६-२७ तक सामन्त सरदारों की सत्ता का

ही बोलबाला रहा। इनमें से लगभग प्रत्येक सरदार के पास अपनी अलग सेना थी। हरेक सामन्त का उद्देश्य एक न एक बन्दरगाह पर अधिकार प्राप्त करना होता था जिससे कि वह विदेशों से हथियार और सामान प्राप्त कर सके। यदि उसका प्रदेश समुद्र से दूर होता था तो वह अपने यहाँ एक शस्त्रागार बनाने का प्रयत्न करता था। अपनी सेना का खर्च वह उस रकम में से देता था जिसे वह अपनी सेना के बल पर नियंत्रित प्रदेश से कर के रूप में प्राप्त करता था। ये सामन्त आपस में भी लड़ते और केन्द्रीय सरकार का पक्ष लेकर या उसके विरुद्ध भी लड़ते थे। विभिन्न विदेशी सरकारों के साथ इनकी साँठगाँठ चलती रहती थी।

जापान उस समय बड़ी सावधानी की नीति पर चल रहा था। जापान चीन में किसी तरह की एकता अथवा निरंकुश सत्ता स्थापित होने देना नहीं चाहता था इसलिए वह एक से अधिक सामन्तों का समर्थन करता रहता था। पहले तो जापानी किसी सामन्त के प्रदेश में रियायतें प्राप्त कर लेते थे फिर वे इन रियायतों को केन्द्रीय सरकार से भी मनवा लेते थे। ऐसा ही एक शक्तिशाली सामन्त चांग सोलिन था जिसने उत्तरी चीन पर अधिकार कर रखा था और जिसके प्रदेश में जापानियों को बहुत अधिक रियायतें मिली हुई थीं। यहाँ पर स्मरण रखना महत्त्वपूर्ण होगा कि जिन दिनों चीन में सामन्त सरदारों का बोलबाला था उन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई छिड़ी हुई थी। १६१४ से लेकर १६१८ तक यूरोप लड़ाई में फैसा हुआ था और अमेरिका की भी दिलचस्पी उसी और थी। इस बीच मुनहरा अवसर पांकर जापान ने उत्तरी चीन में अपना पाँव जमा लिया, क्योंकि यहाँ से वह रूस पर भी आक्रमण कर सकता था और चीन पर भी नियन्त्रण रख सकता था।

संकट के इन वर्षों में सुनयतसेन निरन्तर कर्तव्य-रत रहे, यद्यपि पिश्वमी देश उन्हें स्वप्न-वृद्धा मात्र समभते थे। उनका सबसे बड़ा काम विभिन्न विचारों के लोगों को एक सूत्र में बांधना था। जब कभी उन्हें चीन से बाहर रहना पड़ता था तो विदेशों में रहने वाले चीनियों के पास चीन की स्थिति के समाचार ले जाते थे ब्रीर जब कभी वे चीन ब्रा जाते थे तो प्रवासी चीनवासियों के पास से नया उत्साह ब्रीर नवीन राजनीतिक विचार लाते थे। चीन की कान्ति में प्रवासी चीनियों का बहुत बड़ा हाथ था। इसका कारए। यह था कि उपनिवेशों में रहने के कारए। उन्हें ब्रधिकारवादी विदेशियों का निष्ठुर व्यवहार सहना पड़ता था। वे चीन में कान्ति की कामना करने लगे थे। वहाँ के धनी चीनी भी इस सम्बन्ध में बड़े उप विचार रखते थे ब्रीर धन से सहायता देने को तैयार रहते थे। घीरे-धीरे विदेशियों को सुन-यतसेन से स्वर्ध होने लगी। वे उनको सफल देखना नहीं चाहते थे, किन्तु प्रवासी चीनियों के उत्साह का परिएगाम यह हुन्ना कि सुनयतसेन का काम कभी नहीं रका।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है सामन्त सरदारों के ऐश्वयं-काल में ही जहाँ एक ग्रोर धीरे-धीरे जापान श्रपने नाखून गड़ाता जा रहा था वहाँ दूसरी ग्रोर सन् १६२१ में सर्वप्रथम चीन के साम्यवादी दल की स्थापना हुई। इसके संस्था-पकों में चीन के वर्तमान सर्वेसर्वा माग्रोत्से तुंग भी थे। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना में रूस की सन् १६१७ की क्रान्ति से स्पष्ट प्रेरणा प्राप्त हुई थी इसमें सन्देह नहीं हो सकता।

डाक्टर सेन के प्रजातन्त्र और माश्रोत्से तुंग का साम्यवादी दल दोनों ही अपने-अपने अभीट्ट में पूर्णत्या सफल न हो सके । सन् १६२५ में डाक्टर सेन का देहान्त हो गया और उनका स्थान लिया जनरल इस्मो च्यांगकाई शेक ने । जनरल इस्मो-च्यांग साम्यवादियों के कट्टर शत्रु थे । उन्होंने साम्यवादियों पर लोमहर्षण अत्याचार किये।

हस की तरह चीन के लिए भी क्रान्ति का मुनहला प्रवसर उस समय ग्राया जब कि यूरोप के युद्ध ने संसार की वर्तमान व्यवस्था की जड़ें हिला दी थों। किन्तु दुर्भाग्य से मुनयतसेन का १६२५ ईसवी में देहान्त हो गया था। हाँ, १६२६-२७ की क्रान्ति के लिए उन्होंने मानसिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। उनके तीन सिद्धान्त थे—राष्ट्रीय लोकतन्त्र, राजनीतिक लोकतन्त्र ग्रीर ग्रायिक लोकतन्त्र।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना १६२१ में हुई थी। उसके सदस्यों को सुनयतसेन की कोमितांग अथवा राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होने की आज्ञा थी। यही नहीं, कुछ कोमितांग सदस्य जो कम्युनिस्ट नहीं थे इस भेजे गये थे; च्यांगकाई शेंक भी उनमें से एक थे।

सुनयतमेन की मृत्यु के बाद कोमितांग अथवा राष्ट्रवादी पार्टी की सेनाएँ क्यांगकाई शेक के नेतृत्व में केंट्रन से अप्रसर होने लगीं। परिएगाम यह हुआ कि सामन्त सरदारों की सेनाएँ पराजित होने लगीं, क्योंकि न तो उनमें देश-प्रेम ही या और न एकता ही। जापानियों के उग्र हस्तक्षेप के कारएा यांगसी नदी के उत्तर में राष्ट्रवाहियों की अगित घीमी पड़ गयी। इस तरह एक ओर तो जापान से युद्ध छिड़ जाने का खतरा या और दूसरी ओर चीन में विदेशी बस्तियों वाले देश राष्ट्रवादी आन्दोलन को पनपने देना नहीं चाहते थे। इसलिए स्थित यह हो गयी कि क्या राष्ट्रवादी आन्दोलन पूर्ण विजय के लिए बढ़ता ही जाय अवया कुछ काल के लिए रक जाय, अपने को संगठित करे और पूर्ण विजय के लिए पूरी तरह तैयार हो जाय। फलस्वरूप कान्ति के नेताओं ने, जितनी सफलता प्राप्त हुई उसी पर सन्तोब कर, संगठन और शासन-प्रवत्य का काम सम्हाल लिया।

१६२८ से लेकर १६३७ तक के समय में सरकार के सामने दो मुख्य काम

बे—चीन में राजनीतिक व्यवस्था कायम कर शासन-प्रबन्ध की नींव डालना और देश को मजबूत तथा नये ढंग का बनाना । इन दस वधों में पश्चिमी देशों द्वारा शिक्षित राजनीतिज्ञों को सबसे अधिक अवसर मिला । चीन में प्रगति होने लगी, कारखाने फैलने लगे और बेंकिंग, इंजीनियरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाने लगा ।

पर इसी बीच दो बातें और हुई—नयी सरकार ने कम्युनिस्टों और रूस से अपना सम्पर्क तोड़ लिया जिससे सरकार और कम्युनिस्टों के बीच गृह-युद्ध छिड़ गया। दूसरे, चीन को जापान का भी सामना करना पड़ा।

१६२४ में डाक्टर सुनयतसेन ने राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी का पुनःसंगठन किया था। इसके बाद से कम्युनिस्ट भी इस पार्टी में शामिल किये जाने लगे थे। इसका परिखाम यह हुआ या कि पार्टी में क्रान्तिकारी भावना का प्रवेश हुआ था। उस समय तक पार्टी मध्य वर्ग और उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती थी, सन् '२४ से वह जनसमूह का भी प्रतिनिधित्व करने लगी। चीन की पचासी प्रतिशत किसान-मजदूर जनता का प्रतिनिधित्व उसे प्राप्त हो गया; किन्तु पार्टी का पुनःसंगठन करने के फौरन बाद ही १६२५ में, जैसा ऊपर कहा गया है, डाक्टर सेन का देहान्त हो गया। इस पर पार्टी के अन्दर कुछ शक्तिशाली दलों ने अधिकार और शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया । धीरे-धीरे च्यांगकाई शेक ने समस्त सत्ता हस्तगत कर लो और अप्रैल १६२७ में कम्युनिस्टों का सफाया होने लगा। रूस को छोड़ बाकी सभी बड़े देशों ने ज्यांग सरकार को स्वीकृति दे दी । नार्नाकंग सरकार ने रूस से राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये। चीन की राष्ट्रवादी सरकार ने देश को पूंजीवादी ब्राधार पर पुनर्गठित करना ब्रारम्भ किया। कारलाने लोले गये और ब्रायुनिक सुविवाएँ जुटायी जाने लगीं। विदेशियों ने नयी सरकार से अपने स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया और उन्हें सफलता भी मिली । अमेरिकी आर्थिक सलाहकार और जर्मन सैनिक सलाहकार च्यांग सरकार के परामशंदाता बन बैठे। एक अंग्रेज सर फ्रैडरिक व्हाइट चीन के विदेश विभाग के सलाहकार के रूप में काम करने लगे। ये वे ही महाशय थे जो हमारी केन्द्रीय असेम्बली के प्रथम ग्रह्यका बनाये गये थे।

१६२७ में सारे देश में आतंक की लहर फैल गयी। कम्युनिस्टों और गैर-कम्युनिस्टों का वैर-भाव खुले विरोध में परिवर्तित हो गया। एक और च्यांगकाई शेक का दमन-चक चला, दूसरी और कम्युनिस्टों ने अपने बचाव की कार्यवाहिबां बड़ा दों। चीनी मजदूरों और किसानों की लाल सेना तैयार की गयी जिसके प्रधान सेनापित जनरल शू-तेह थे और राजनीतिक निदेशक माओत्से तुंग। बाद के वर्षों में चीन की भूमि जनता के रक्त से रंग गयी। कुछ गिने-चुने भाग्यशाली परिवार ही होंगे जिन पर इस गृह- युद्ध का प्रभाव न पड़ा हो। बड़े-से-बड़े जमींबार, विद्वान् या सरकारी कर्मचारी अपने किसी कम्युनिस्ट पुत्र या पुत्री को अथवा किसी सम्बन्धी को बचाने की कोशिश करते पाये जाते तो कम्युनिस्ट होने के आरोप में उन्हें मृत्यु-दण्ड दिया जाता। कम्युनिस्ट होने की एकमात्र सजा मृत्यु-दण्ड थी।

नानिक की कोमितांग सरकार ने लाल सेना पर पाँच बड़े-बड़े आक्रमण किये, किन्तु फिर भी इस सेना का दमन न हो सका और बड़े साधारण व न्यून हथियार होने पर भी उसकी शक्ति निरन्तर बढ़ती गयी। इस सेना को ऊँचे दर्जे की राजनीतिक शिक्षा मिल चुकी थी और इनका लड़ने का तरीका छापेमारों का था। इस सेना के सैनिकों में सब से बड़ी बात थी स्फूर्ति फूँ कनेवाली यह भावना कि उनकी सेना जनता को मुक्ति दिलाने वाली सेना है।

इतने पर भी ज्यांगकाई शेक के पाँचवें आक्रमए। से लाल सेना को बड़ा आघात पहुँचा, क्योंकि वह दस लाख सैनिकों से घर गयी थी। इस आक्रमए। का नियन्त्रए। एक जमंन अफसर जनरल वान शिवट ने किया। आगे चलकर यही जनरल हिटलर का भी एक सलाहकार बना। लाल सेना छिन्न-भिन्न तो हो गयी किन्तु नष्ट न हुई, क्योंकि जहाँ-जहाँ उसका प्रभाव था वहाँ उसके कामों के कारए। जनता उसके साथ हो गयी थी। इन लोगों ने स्कूल, अस्पताल और किसान-संस्थाएँ बनायी थीं। जमीन लेकर किसानों में बाँट दी थी। किसानों को जमीन जोतने और फसल उगाने तक में सैनिक सहायता देते थे। यही कारए। था कि शक्ति और साथन अधिक होते हुए भी कोमितांग सरकार का बल बराबर क्षीए। होता गया।

कहा जाता है कि मार्शल च्यांगकाई शेक के नेतृत्व में कीमितांग वल ने जैसे स्रत्याचार किये उनकी तुलना नहीं हो सकती । लाखों कम्युनिस्ट सदस्य स्रोर युवक विद्यायियों की हत्या की गयो । करोड़ों मजदूर स्रोर किसानों को या तो वण्ड दिया गया या उनका दमन किया गया । लोगों को फांसी देकर उनके शव लटका दिये जाते, परिवार के परिवार उजाड़ दिये जाते । जिस पर भी कम्युनिस्ट होने स्रयवा वाम-पक्ष का समर्थन करने का सन्देह किया जाता उसे या तो मृत्यु-वण्ड देकर समाप्त कर दिया जाता या किर उसे जेल में पड़कर सड़ना पड़ता । च्यांगकाई शेक का विचार था कि इस प्रकार के दमन से कम्युनिस्ट समाप्त हो जायेंगे, किन्तु उनकी स्राशा के विरुद्ध इन कुकृत्यों से भीतर-हो-भीतर विद्रोह की स्राग स्रविकाधिक सुलगने लगी । किसान संगठिन होते चले गये शौर धीरे-धीरे उनकी शक्त वड़ती गयी ।

जब चीन का गृह-युद्ध चल रहा था उसी समय सन् १६३१ में चीन पर जापान का पहला हमला हुआ। चीन की जो ग्रवस्था थी उसमें जापान का यत्र-तत्र सफल होना कठिन न था, परन्तु चीन के सद्श विशाल देश का जापान के सदृश छोटे-से देश हारा पूर्ण रीति से पराजित होना भी सम्भव न था। चीन और जापान का यह युद्ध एक तरह से सन् १९४५ के द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति तक चलता रहा भौर इस युद्ध की समाप्ति भी यथार्थ में सन् १९४५ में जापान के विश्व-युद्ध में हारने से हुई जब जनरल स्मो च्यांगकाई शेक के मित्रराष्ट्रों के साथ रहने के कारए जापानी सेनाग्रों को चीन से भी हटना पड़ा। ब्राज साम्यवादी सरकार के कर्ता-वर्ता च्यांगकाई शेक पर इस बात का आरोप करते हैं कि वे कभी भी जापान से डरकर युद्ध न करते थे, पर मेरे मतानुसार जनरल इस्मो पर यह ब्रारीप सत्य नहीं है । उनकी सरकार पर भ्रष्टाचारी, कर, कमजोर सरकार होने आदि के आरोप अवस्य सत्य हैं, पर वे लोग विदेशियों से लड़ना ही न चाहते ये यह कहना ऐसी सरकार के प्रति भी अन्याय करना है। अपने इस मत की पुष्टि में में एक ही घटना का उल्लेख करूँगा, जो सन् '३६ में हुई। सन् '३६ में सियान नामक स्थान पर च्यांगकाई शेक साम्यवादियों द्वारा गिरफ्तार हो गये थे। ग्रव तक साम्यवादियों के प्रति उनकी करता का एक लम्बा इतिहास वन चुका था। यदि जापान से भी वे युद्ध नहीं कर रहे थे श्रीर साम्यवादी ही देश-भक्त थे तो वे सियान में सहज में जनरल इस्मो का बध कर सकते थे। पर जापानी युद्ध के लिए साम्यवादियों को भी उनके प्रति ग्रगिएत करता करने वाले च्यांगकाई शेक की ग्रावश्य-कता जान पड़ी श्रीर सियान में साम्यवादियों तथा जनरल इस्मो में समभौता हो गया ।

सन् '४५ में जापानी युद्ध समाप्त होने के पश्चात् चीन में गृह-युद्ध की विभीषिका किर से भड़की और श्रव च्यांगकाई शेक की हार पर हार श्रारम्भ हुई । इसका प्रधान कारण उनकी सरकार के कर्ता-वर्ताओं की स्वायंपरता और भ्रष्टाचार या जिसके कारण यह सरकार घीरे-घीरे एक श्रत्यन्त निवंत सरकार वन गयी थी।

कोमितांग शासन-काल के अधिकांश भाग का इतिहास उन चार परिवारों का इतिहास है जो वास्तव में शासन की वागडोर सम्हाले हुए थे। चीन के एक प्रसिद्ध शुंग परिवार की तीन बहनों में से एक बहन ने सुनयतसेन से विवाह किया जो चीन गरणराज्य के संस्थापक और उसके पहले प्रवान भी थे। दूसरी बहन से विवाह करने वाले स्वयं ज्यांगकाई शेक हैं। उनका नाम था शू में लिन। तीसरी बहन का विवाह एच० एच० कुंग से हुआ था। इसके अतिरिक्त कोमितांग सरकार के वित्तमन्त्री औ टी० वी० शुंग थे जो अत्यन्त कुशल मन्त्री माने जाते थे। चांग शू लियांग माशंल ज्यांगकाई शेक के विश्वासपात्र सैनिक जनरल थे। इस प्रकार चीन में स्वार्थ-साधना और समें सम्बन्धियों के साथ पक्षपात का बोलवाला था।

इस प्रकार युद्धों श्रीर गृह-युद्धों से पीड़ित अध्टाचारी श्रीर स्वाधियों की सर-कार द्वारा शासित चीन की जनता त्राण के लिए हाहाकार कर रही थी। उस समय माश्रोत्से तुंग के नेतृत्व में इस नयी सरकार की स्थापना हुई है श्रीर इस सरकार का हर काम तोला जाता है इसके पहले की घटनाओं को तराजु के एक पलड़े पर रख-कर । पचास वर्षों की लम्बी ग्रवधि के बाद चीन में एक मजबूत सरकार की स्वापना हुई है। जिस सरकार के कर्ता-वर्ता निःस्वायीं, विद्वान, विचारशील ग्रीर चरित्रवान हैं। चीन की जनता के दुखों की निवृत्ति होकर वह सुखी श्रीर समृद्ध हो, हम विदेशियों की इसके अतिरिक्त और क्या अभिलाया हो सकती है ? फिर चीन का और भारत का तो शताब्दियों से अञ्जूष्ण मैत्री का सम्बन्ध रहा है और आज भी है। भारत तो हर देश तथा राष्ट्र का मित्र रहना चाहता है चाहे वह देश और राष्ट्र अमेरिका के सब्श पुँजीवादी हो प्रयवा रूस ग्रीर चीन के सब्श साम्यवाद की ग्रीर जानेवाला। हम युद्ध और कलह नहीं चाहते, वर्ग संघर्ष भी नहीं चाहते, हम तो सदा से शान्ति के उपासक रहे हैं भीर आब भी हैं। हम यह मानने वाले हैं कि हर देश और राष्ट्र को इस बात का अधिकार है कि वह अपने यहाँ जिस पद्धति की भी राजनीतिक, ब्रायिक श्रीर सामाजिक रचना करना चाहें करें। हम ब्रात्म-निर्णय ( सेल्फ डिटरमिनेशन ) के पक्षपाती प्रजातन्त्रवादी हैं । इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर हम ने अपने देश का विधान बना, अपने हर देशवासी को बोट का अधिकार दे अपने देश की सरकार को भी बदल देने का अधिकार दिया है, बिना इस बात तक की परवाह किये कि हमारे देश की जनता शिक्षित है या अशिक्षित; और यह अधिकार दिया है इतना ही नहीं इस अधिकार का पूरा उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होने के पश्चात् शीघ्र-से-शीघ्र विधान बना चुनाव तक करवा बिये हैं । सत्ता में रहते हुए भी हमारी सरकार ने ये चुनाव कितनी निष्पक्षता से कराये हैं इसका प्रमाश है भिन्त-भिन्न दलों के सदस्यों का भी चना जाना । चनाव में हमारी सरकार कितनी निष्पक्ष रही है यह ब्राज सारा संसार स्वीकार करता है। हाँ, किसी भी देश की सत्ता या दल अपनी पद्धति को जबरन किसी दूसरे देश पर लादने का प्रयत्न करे इसके हम घोर विरोधी हैं। चीन के प्रति तो बपनी प्राचीन मंत्री के कारण हमारी और अधिक सद्भावना है। डाक्टर सेन के प्रजातन्त्र का हमने पराधीन रहते हुए भी स्वागत किया था। जापान ने जब चीन पर ब्राकमरण किया उस समय भी हम स्वतन्त्र न हुए थे, पर हमने जापान की उस कृति का विरोध कर चीन की सहायता के लिए एक एम्बुलेंस भेजा था। वर्तमान चीन को यु० एन० ग्रो॰ में लिया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में भी हम जो कुछ कर सकते बे हमने किया ग्रीर ग्राज भी कर रहे हैं। मैंने चीन में देखा कि भारत के प्रति भी उसकी महान् सब्भावना है। हमारे प्राचीन सम्बन्ध को, जापान के युद्ध के समय हमारा भेजा हुमा एम्बुलेंस को, यू० एन० मो० में उसे लिया जाय हमारे इस प्रयत्न की सभी बातों को चीन स्मरण करता है। वह हमारे कल्याण का इच्छुक है और हम उसके।

चीन ने कुछ देशों के साथ मैत्री बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं की स्थापना की है। ये संस्थाएँ तीन देशों के लिए स्थापित हुई हैं—रूस, बरमा और भारत। इनके अंग्रेजी नाम हें साइनी-सोवियट फ्रेंडिशिप एसोसियेशन, 'साइनो-वर्मा फ्रेंडिशिप एसोसियेशन श्रीर साइनो-इंडिया फ्रेंडिशिप एसोसियेशन। अन्य कुछ देशों के लिए भी वहाँ इस प्रकार की संस्थाएँ बनने वाली हैं। वहाँ की सरकार इन संस्थाओं को हर प्रकार की पूरी-पूरी सहायता देती है। साइनो-इंडिया फ्रेंडिशिप एसोसियेशन की कुछ शाखाएँ भारत में भी स्थापित हुई हैं। में इस संगठन का स्वागत करता हूँ। पर इस सम्बन्ध में मेरा इतना कथन अवश्य है कि यह संगठन ठीक व्यक्तियों के हाथ में रहना आवश्यक है जो इसका उपयोग सच्ची मैत्री के सम्बन्ध ही में करें। भारत में भी भिन्न-भिन्न देशों के साथ मैत्री के लिए इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन हो सकें तो एक उत्तम बात होगी, पर इस प्रकार के संगठन तभी चल सकते हैं जब उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हो।

भारत के साम्यवादी चीन की सफलताओं की प्रायः प्रशंसा किया करते हैं।

में भी इस सम्बन्ध में बहुत दूर तक उनके साथ हूँ। पर जब यह प्रशंसा करते हुए

बे प्रजातन्त्र और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की दुहाई दे भारत सरकार की आलोचना
करते हैं, कहते हैं भारत सरकार भिन्न-भिन्न दलों विशेषकर साम्यवादी दल से इसइस प्रकार का बुरा व्यवहार करती है, जो यथार्थ में सर्वथा असत्य है, तब मुक्ते
जान पड़ता है जैसे वे ठंडी और गरम सांस दोनों साथ-साथ लेना और छोड़ना चाहते
हैं। इसी के साथ जब वे यह कहते हैं कि तीन वर्षों में चीन ने सब कुछ कर डाला
और भारत ने कुछ भी नहीं, तब मुक्ते कम आश्चर्य नहीं होता। में चाहता हूँ सत्य
का अबलम्ब न छोड़ा जाय। यदि कोई निष्पक्षता से आंख खोलकर देखने का प्रयत्न
करेगा तो गत पांच वर्ष के भारत के कार्यों के सम्बन्ध में उसे वही मानना और कहना
होगा जो अमेरिका के भारत में एक समय के राजदूत श्री चैस्टरवाउल्स तथा अनेक
प्रतिष्ठित एवं विशेषक्ष विदेशियों तक ने माना और कहा है। हां, इतना अवश्य है कि
इम जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रचार में संसार के सब देशों से पीछे हैं।

चीन ठंडा देश होने के कारए वहां के निवासियों का रंग गौर है। रंग में पीली-सी फाई है। कद बहुत ऊँचा नहीं, पर जापानियों के सृश ठिंगना भी नहीं। वहां के झौर जापान के लोग एक ही जाति के होने पर भी जापानी महिलाओं के सदृश वहां की स्त्रियों में सौन्दर्य नहीं है।

चीन इतना बड़ा देश है स्रोर उसकी संस्कृति इतनी प्राचीन है इसलिए विभिन्न जातियों का वहाँ होना स्वाभाविक ही है, किन्तु ग्राइचर्य की बात तो यह है कि इस विविधता में गहरी एकरूपता है। चीन के लोग ग्रधिकांश मंगोल जाति के हैं यद्यपि महान् वीवार के पार से ग्राकर आक्रमएकारी वहाँ वसे ग्रीर वहीं के लोगों में युल-मिल गये। यांगसी नवी के मैदान के उत्तरी ग्रीर दक्षिएी भाग के निवासियों की आकृति ग्रादि में ग्रन्तर पाया जाता है, किन्तु इस ग्रन्तर के कारए भी उनकी मूल समानता ग्रक्षुण्ए है। उत्तरी भाग के चीनियों का कद कुछ बड़ा होता है ग्रीर जगह-जगह उनका रंग भी ग्रधिक गोरा होता है। दक्षिएी भाग के लोगों को देखने से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न कबीलों के लोग जिस तरह उत्तरी भाग में युल-मिल गये हैं वैसे ही दक्षिएी भाग में नहीं। किन्तु चीन की एक ही लिखित भाषा होने के नाते उनकी एकता ग्रधिक बनी रह सकी है।

अत्यन्त प्राचीन काल में चीनी अपने पूर्वजों श्रीर प्रकृति के उपासक थे। भारत की ही तरह चीन में भी अनेक देवी-देवताओं में आस्या की जाती थी। प्रकृति की उपासना चाऊ-युग से पहले की जाती थी। देवी और मानवीय में विशेष अन्तर नहीं किया जाता था। मृत्यु को प्राप्त होने वाले पूर्वजों की गएना भी देवी-देवताओं में होने लगती थी।

चीन की वर्तमान संस्कृति में प्राचीनता के प्रभाव का सर्वथा लोप नहीं हुआ है, यद्यपि उसका असर कम अवस्य हो गया है और नयी पीढ़ी पर से उठता भी जा रहा है।

चीन का पुराना घमं था टाग्रोइज्म । टाग्रोवाद का ग्रारम्भ एक दर्शन के रूप में हुमा, किन्तु उसने एक घमं का रूप धारए। कर लिया । दर्शन के रूप में इसके प्रवर्तक टाग्नोत्से थे जिनका जन्म ईसा से ६०४ वर्ष पूर्व हुन्ना था । वे गम्भीर विचार के, राजनैतिक, वार्शनिक ग्रीर नीतिशास्त्र के उपदेशक थे । उनकी मृत्यु के सात शताब्बी पश्चात् उनके उपदेशों को विकृत कर डाला गया श्रीर टाग्नोवाद में विश्वास करने वाले भूत-प्रेत ग्रीर जादू-टोने ग्रावि में विश्वास करने लगे ।

चांग लिझांग ने, जिन्होंने हान वंश की स्थापना की थी, टाझोवाद को झंगी-कार किया। टाझोवाद के महन्त झाबि ताझो शिह कहलाते हैं। उनके झपने झलग मन्दिर होते हैं। ये लोग विवाह कर सकते हैं। संयम, नियम और त्याग के मार्ग को झपनाकर ये लोग स्वगं की कामना करते हैं।

इसके बाद वहाँ कन्पयूशियस का दार्शनिक प्रभाव पड़ा । कन्पयूशियसवाद एक पश्चिमी नाम है । लेकिन चीनी कुंगचिऊ ग्रर्थात् कन्पयूशियस के उपदेशों को मानने वाले कहे जाते हैं । यह भी शंका की जाती है कि कन्पयूशियसवाद कोई घमं भी है ग्रथवा नहीं, क्योंकि विद्वानों के उपदेशों को कन्पयूशियसवाद की संज्ञा दी गयी है यथायं में कन्पयूशियसवाद एक दर्शन-शास्त्र है । वह एक प्रकार की नीति-संहिता है जो जीवन-प्रगाली को नियमित करने के लिए है। चीनी जीवन पर कल्प्यूशियस-वाद का बड़ा प्रभाव रहा है और सभी भी है।

इसके बाद वहाँ पहुँचा बुद्धमत । बुद्धमत का ही वहां सबसे अधिक प्रचार हुआ । चीन में बुद्ध धमं भारत से ईसा की पहली शताब्दी में पहुँचा । भारत के बुद्ध धमं और चीन के बुद्ध धमं में समानता कम है । चीन की अनेक गाथाएँ, परम्पराए, और रीसियाँ उससे सम्बद्ध हो गयाँ।

पहले चीन में हीनयान का सूत्रपात हुन्ना और बाद में महायान का। बाद में बौद्ध धर्म के सूत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। पाँचवीं शताब्दी में चट्टानों और पत्यरों पर बुद्ध की मूर्तियां शंकित की जाने लगीं। अनुमान है कि चीन में २,६७,००० से अधिक बौद्ध-विहार और ७,३६,००० से अधिक बौद्ध भिक्षु-रिएयां होंगी। वैसे बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वालों की तो संख्या ही नहीं बतायी जा सकती।

युद्ध-काल में चीनी बोद्धों ने घायलों की परिचर्या का महान् कार्य किया। शंघाई की लड़ाई में और चुंकिंग पर बमवर्षा होने पर ये लोग घायलों को स्ट्रेचर पर लिटा-कर सुरक्षित स्थानों को पहुँचाते थे।

इसके पश्चात् ईसाई धमं बार इस्लाम के भी वहां के कुछ लोग अनुवायो हुए। परन्तु टाओइलम, कन्प्यूशियस का वर्शन, बौद्ध धमं, ईसाई धमं और इस्लाम किन्हीं धर्मावलिम्बर्यों में वहां किसी प्रकार का भगड़ा नहीं रहा। एक ही कुटुम्ब में भिन्न-भिन्न धमं मानने वाले रहे और आज भी हैं।

धर्म का प्रभाव ध्रव वहाँ बहुत कम होता जा रहा है, यद्यपि सभी धर्मों के अनुयायी अभी भी वहाँ हैं। आज भी चीन में बौद्ध धर्म का ही सबसे अधिक प्रभाव है। बौद्ध मिन्बर, पंगोडा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान् बृद्ध के जन्म-दिवस को इन सभी मिन्दरों में, विशेषकर देहात के मिन्दरों में, दर्शनार्थ बड़ी भीड़ होती है। हर मास की पूरिएमा और अमावस्या को भी दर्शनार्थियों की काफी संख्या पहुँचती है। बौद्ध धर्म के हीनयान का चीन में अधिक प्रचार नहीं हुआ, यह हुआ महायान का ही। अतः बौद्ध धर्म के दर्शन की अपेक्षा उसके नाना प्रकार के प्रदर्शनों को ही यहां की जनता ने अपनाया। इस सम्बन्ध में आज भी वही स्थित है।

कन्यपूरियस के उपदेश आज के साम्यवादियों को प्रगतिशीलता के विरुद्ध जान पड़ते हैं और इनका काफी खण्डन किया जा रहा है।

इतने बड़े चीन की भाषा एक है। यह इस देश की संस्कृति की सबसे बड़ी विशे-षता है। हाँ, इस भाषा के उच्चारण में स्थान-स्थान पर विभिन्नता अवस्य है। चीन की यह भाषा तीन लिपियों में लिखी जाती है। चीनी लिपि, मंगोलियन लिपि झौर तिब्बती लिपि। सबसे अधिक प्राचीन चीनी लिपि है झौर इसी का सब से अधिक प्रचार भी है।

चीनी भाषा संसार के जितने अधिक लोगों की मातृ-भाषा है उतनी अन्य कोई भाषा नहीं । भौगोलिक दृष्टि से कदाचित् अंग्रेजी, फॅच और इसी भाषा का अधिक प्रसार है, लेकिन इनमें से कोई भी भाषा इतने बड़े जनसमूह की मातृ-भाषा हो ऐसा नहीं है।

इतने विशाल भू-भाग की भाषा होने के कारए। उसकी अनेक बोलियाँ हैं। चीनी भाषा के अक्षर कुछ असाधारए। होते हैं और ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। इनमें से कुछ तो चित्र और संकेत मात्र होते हैं। जापान और चीन की लिपियाँ मिलती-जुलती हैं।

चीन की इस काल की वेश-भूषा में प्राचीनता और नवीनता का मिश्रए है।
पुराने चीनी पुरुष ऊपर के श्रंग पर लम्बी कोट के सद्श वस्तु और नीचे के श्रंग पर
पाजामें के समान चीज पहनते थे। स्त्रियां ऊपर से नीचे तक एक घरदार पोशाक।
पुरुषों का पुराना कोट छोटा हो गया है और पाजामें की जगह पतलून थ्रा गयी है, पर
पश्चिमी नैकटाई, हैट आदि नहीं। स्त्रियों की पोशाक भी ठीक पुरुषों के समान हो
गयी है और सबकी पोशाक प्रायः नीले रंग की है, कुछ लोग गहरा नीला रंग पसन्द
करते हैं कुछ हल्का। पोशाक में यत्र-तत्र काला और खाकी रंग भी दिख पड़ता है।
देहात में स्त्रियों की पोशाक प्रायः काले रंग की रहती है। वे चारों श्रोर भालर-सी
लगी हुई लच्छेदार काली टोपी भी पहनती हैं। एक रंग की ऐसी पुरुष-स्त्रियों की
एक-सी पोशाक मेंने दुनियां के किसी देश में नहीं देखी। इस नीले रंग की पोशाक
देख मेरी इच्छा तो चीन को लाल चीन न कहकर नीला चीन कहने की होती है।
हम जाड़े के मौसम में वहां गये थे। उस समय वहां के लोग रुई-भरे कपड़े पहनते थे।
रई-भरे कपड़े देख मुक्ते भारत के देहातियों के जाड़े के कपड़े याद आये। जाड़े में चीन
के लोग कानों को भी डांकने के लिए कनटोप के सदश टोपियां लगाते हैं।

साल चीन की हव में प्रवेश करने पर जब हमने चारों श्रोर के प्राकृतिक दृश्य को देखा तब हमें ऐसा जान पड़ा जैसे हम भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, महाकौ तल श्रादि राज्यों में हों। हांगकांग यदि बम्बई से मिलता-जुलता है तो चीन की मुख्य भूमि उपर्युक्त प्रदेशों से। चीन के प्राकृतिक दृश्यों से भारत के प्राकृतिक दृश्यों का हमें जितना साम्य दिखायी दिया उतना संसार के किसी देश के प्राकृतिक दृश्यों से नहीं। फिर हमें यहाँ की भूमि, उसके बान के खेत, खिलहानों में धान की इकट्ठी की हुई फसलें, पियार श्रीर घात की गंजियाँ, गाँव, उनके खपरैल श्रीर फूस की झावनी वाले

छाटे-छोटे मकान, उनमें कहीं-कहीं खड़े हुए ढोर, बकरियाँ, मुगियाँ, कुत्ते, सभी भारत के समान जान पड़े। हाँ, जहाँ कहीं मानव दिख जाते, उनके रंग, रूप और पोशाक के कारए मालूम हो जाता कि यह भारत नहीं ग्रन्य कोई देश है। जब तक मानव न दिखते जान पड़ता हम भारत में ही भ्रमए कर रहे हैं। चीन की समूची यात्रा में, उस दृश्य को छोड़कर जो शंधाई से पीकिंग जाते हुए सैकड़ों मील तक बफं की दृष्टि के कारए सफेद हो गया था, हमें सारा दृश्य भारत के समान ही दिखायी दिया।

ता० २५ नवम्बर को जब हम कंण्टोन पहुँचे उस समय ग्रॅबेरा हो चुका था। स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए साइनो-इंडिया फ्रेंडिशिय एसोसियेशन की ग्रोर से मिस ली ग्रोर चीन की सरकार की ग्रोर से मिस्टर ल्यू उपस्थित थे। मि० वी० ने इन बोनों से हमारा परिचय कराया ग्रीर स्टेशन से हम ग्रोइ क्यां नामक होटल में ग्राये जहां हमारे ठहरने का प्रबन्ध था।

होटल में कुछ देर ठहर हम रात को ही कैण्टोन नगर देखने के लिए रवाना हुए। हमारे लिए वो मोटरों का प्रवन्ध भी था। कैण्टोन च्यू चंग नामक नदी पर बसा हुया चीन का एक बड़ा नगर है। ग्राबादी हैं करीब १५ लाख। यहाँ हमने पहले-पहल नये चीन के एक बड़े नगर की बस्ती, वहाँ के मकान, सड़कें ग्रीर मानवों को देखा। नगर में बड़े-छोटे हर प्रकार के मकान दिखायी दिये। सड़कें न बहुत अच्छी ग्रीर न बुरी, सफाई जापान से कहीं ग्रीधक। मानव दवेतवर्ण के, स्त्री-पुरुष एक-से नीले रंग के कपड़े पहने हुए। ग्रीर कैण्टोन नगर हमें जिस प्रकार का दिख पड़ा वैसे ही चीन के ग्रन्थ नगर भी, कोई छोटे, कोई बड़े।

दूसरे दिन प्रातःकाल हम उपूर्ड नामक एक छोटी-सी पहाड़ी पर गये, जिस के एक ग्रोर एक स्टेडियम बनाया गया था, जिसमें कोई पचास हजार मनुष्यों के बैठने का स्थान था ग्रीर दूसरी घोर तरने का एक विशाल एवं सुन्दर कुण्ड (स्विमिंग पूल)। इसी पहाड़ी पर वहाँ के मजदूर वगं के लिए एक कल्चरल पैलेस नामक स्थान था ग्रीर एक छोटा-सा श्रजायबघर। इस प्रकार के छोटे-बड़े ग्रनेक कल्चरल पैलेस चीन में निमित हुए हैं जिनमें मजदूर वगं के लोग ग्राते हैं, खेलते-कूदते हैं, श्रखबार ग्रादि पढ़ते ग्रीर यहाँ के छोटे-छोटे पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं। इन कल्चरल पैलेसों में रेडियो ग्रादि से लगातार साम्यवादी प्रचार भी होता रहता है।

यहाँ से हम ग्राये डाक्टर मुनवतसेन मिमोरियल हॉल को । यह एक विशाल, मुन्दर ग्रीर भव्य इमारत है। हॉल में पाँच हजार मनुख्यों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं। हॉल की गैलरी भी दर्शनीय है। मुना कि यह हॉल चीन के बड़े-से-बड़े हॉलों में से एक है।

बपराह्म में हम गये टा टोंग शिम्रान नाम के एक गांव और वहां का जीवन

देखने के लिए। किसान एसोसियेशन के 'सभापति श्री वेंग पाँग ने हमें वह गाँव दिखाया तथा वहां के जीवन के सम्बन्ध में सब बातें बतायों। श्री वेंग पाँग श्रंपेजी नहीं जानते थे और हम चीनी नहीं। श्री वी० महोदय इस वार्तालाप में दुभाषिये का कार्य करते थे। हम उस गाँव की बस्ती में भी धूमे और वहां के खेतों पर भी। जिन के पास भी १'३ माश्रो से श्रधिक भूमि थी वह सब छीन ली गयी। श्री वेंग पाँग का मत था कि १'३ माश्रो भूमि में एक व्यक्ति ग्रच्छी तरह से गुजर कर सकता है।

टा टोंग शिम्रान गाँव कैण्टन के पास है। लगभग नगर से ६ किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ की म्राबादी कुल २,७०० है। इस गाँव में चीन की जनवादी सरकार का भूमि-सुधार का कार्यक्रम कार्यान्वित हो चुका है। श्री वंग पाँग से ज्ञात हुम्रा कि गाँव में प्रति पुरुष, स्त्री ग्रीर बच्चे पर १३ माग्रो भूमि है। चूँ कि कुछ कुटुम्ब बड़े हैं इसलिए एक कुटुम्ब पर १३ माग्रो तक भूमि भी पायी जाती है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन वितरित की गयी है। भूमि-सुधार के पूर्व ५१ कुटुम्बों के पास म्राधिकांश जमीन थी।

पूरे ग्राम की भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी। हमें यह बताया गया कि जनवादी सरकार की स्थापना के पूर्व भी यह व्यवस्था थी, किन्तु ग्रव बाँचों इत्यादि की मरम्मत करके उसे ग्रीर ग्रधिक सुधार लिया गया है।

हमें श्री वेंग पाँग ने यह भी बतलाया कि नयी सरकार ने खाद, श्रीर इन्से-िटसाइड्स का विशेष इन्तजाम किया है जिसके कारण उत्पादन विशेष रूप से बढ़ा है। उनका कहना था कि जहाँ नयी सरकार की स्थापना के पूर्व प्रति माग्री ६०० केटी थान उत्पन्न होती थी वहाँ अब प्रति माग्री १,००० केटी घान का उत्पादन होने लगा है।

इस गाँव के किसान एसोसियेशन का कार्यालय गाँव की समस्त गतिविधियों का केन्द्र-सा जात हुआ। चीन के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यालयों की भाँति यहाँ भी अन्त-र्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के नेताओं के चित्र लगे थे और नयी साम्यवादी सरकार द्वारा प्रसारित साहित्य पढ़ने के लिए रखा हुआ था।

गाँव में नया बेंक भी हमें दिखाया गया। एक पुराने मकान में बेंक खोला गया था। एक स्कूल की नयी इमारत भी बनायी गयी थी।

गाँव की परिस्थित में कोई विशेष अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता था और गाँव में गरीबी के चिद्ध अभी भी वैसे ही दिखायी पड़ जाते थे। एक वृद्ध पुरुष अत्यन्त मैल-कुचैले कपड़े पहनकर एक काँवर लेजा रहा था। इसी प्रकार कई मजदूर अत्यन्त दीन-हीन अवस्था में दृष्टिगोचर हुए (चित्र नं० १४४, १४६, १४७)।



१५५. कौंदर लेकर जाता हुम्रा एक किसान



५६. कटी फसल टट्टें की घसिटनेवाली गाड़ी में लादताहुम्रा एक किसान







१६०. कैन्टोन में सांस्कृतिक भवन के (कल्चरल पैलेस) में माग्रो की मूर्ति के सामने लेखक जगमोहनदास और घनश्यामदास के साथ

१६१. लेखक और घनश्यामदास मिस्टर वी और मिस वी के साथ कैन्टोन के सांस्कृतिक भवन के सामने



इनके सम्बन्ध में पूछने पर यह बताया गया कि गाँव का नव-निर्माण सभी प्रारम्भ ही हुन्ना है और नयी व्यवस्था का लाभ जनसाधारण तक पहुँचने में विलंब लगना स्वाभाविक है।

रात को उस दिन हम ने रेलवे वर्कर्स क्लव में रूस का एक फिल्म देखा। इस सारे फिल्म में एक सर्कत दिखाया गया था और इसे देखकर हम इस निर्णय पर पहुँचे कि सर्कस-कला में रूस शायद संसार में सबसे आगे है।

ता० २७ को प्रातःकाल हम एक सरकारी कागज बनाने का कारखाना (पेपर मिल) देखने गये। यह कारखाना कोई एक वर्ष पहले खोला गया था। लकड़ों के बड़े-बड़े लहों से यहाँ प्रखवार का कागज बनाया जाता है। लहें पहले पानी में गलाये जाते हैं। इसके बाद काटकर और कूटकर उनकी लुगदी तैयार की जाती हैं। सरकार ने कारखाने का एक निदेशक नियुक्त कर रखा है। यदि कोई मजदूर बुरा अयवहार करता है तो डायरेक्टर उसे बर्खास्त या मुग्नत्तल नहीं कर सकता। ऐसे अवसर पर सम्बन्धित ट्रेड यूनियन की सभा बुलायी जाती है जो मामले पर पूरी तरह विचार करने के बाद अपना निर्णय देती है। इस कारखाने में कम-से-कम मजूरी पाने वाले मजदूर की आय लगभग ६३ रुपया मासिक होती है। कारीगर मजदूर का बेतन लगभग १६८ रुपया मासिक होता है। एक और विशेषता यह है कि बेतन माल-भाव को ध्यान में रखकर दिया जाता है और चीजों की कीमतें बढ़ जाने पर बेतन भी बढ़ जाता है।

आज अपराह्म में हमने देखा कंग्टोन का सबसे बड़ा कल्चरल पैलेस । इसे देख कर हमें सचमुच महान् असन्तता हुई । इस पैलेस के ग्यारह विभाग हैं । इसके द्वारा ज्ञान-वृद्धि और अचार दोनों का जैसा कार्य होता है वह अनुकरणीय है (चित्र नं०१४६-१४६) ।

ता० २७ की ज्ञाम के ६ बजे हम कैण्टोन से जंघाई के लिए रवाना हुए । और ता० २६ की ज्ञाम को चार बजे १, ६२१ किलोमीटर की लम्बी-से-लम्बी यात्रा कर जंघाई पहुँचे । जिस ट्रेन से हम गये उससे एक अंग्रेज व्यापारी श्री एडलर और कुछ रूसी भी यात्रा कर रहे थे । इन लोगों से हम लोगों की खूब बातचीत होती रही । श्री एडलर से हमें यह भी मालूम हुआ कि चीन की चुंगी वालों से उन्हें कितना तंग होना पड़ा । साइनो-इंडिया फ्रेंडिंग एसोसियेज्ञन के महमान होने के कारए हमें चीन का यह अनुभव न हुआ था।

शंघाई स्टेशन पर हमें लेने के लिए चीन सरकार की स्रोर से उनके बैदेशिक विभाग के प्रधान कर्मचारी मिस हो धीर मिस्टर चंग तथा भारतीय सरकार के कौत-लेट जनरल श्री मनी स्राये थे। शंघाई में हम 'शंघाई मैंशन' नामक होटल में ठहरे।

शंघाई चीन देश का सबसे बड़ा नगर है। यह नगर बसा हुन्ना है व्हांग पू नामक नदी के किनारे। ब्रावादी है पचास लाख मानवों की। एक जमाना था जब शंघाई पर सबसे ब्रधिक विदेशी प्रभाव था और यह नगर चीन का पेरिस कहा जाता था।

उसी दिन रात को हम शहर घुमने निकले। कैण्टोन के सद्श ही शहर, पर उससे कहीं बड़ा ब्रौर उसकी अपेका एक ब्रोर कहीं बड़ी इमारतों ब्रौर चौड़ी सड़कों का तथा दूसरी झोर टूटे-फूटे छोटे-छोटे मकानों, गन्दी से-गन्दी गलियों तथा बुरी-से-बुरी बदब्वाली नालियों एवं गँदले पानी तथा कीचड़ से भरे गढ़ों से घिरी हुई मजदूरों की बस्तियों (स्लम्स) का। संसार की इस यात्रा में हमने शंघाई से बुरे स्लम्स कहीं नहीं देखे थे। भारत की हरिजन बस्तियाँ भी खब इनसे कहीं अच्छी हो गयी हैं। हम ब्राज शंघाई के जिन प्रधान-प्रधान स्थानों को घूमे उनमें थे-नेनिकगरी, उसका पश्चिमी सिरा, बर्बीसग बैल, पैनयान रो, बंड इत्यादि । शंघाई चीन के ब्यापार-धन्धे का मुख्य केन्द्र है। पहले यहाँ का सारा ब्यापार विदेशियों के हाथ में था, पर अब वे प्रायः विदा हो गये हैं। नमूने के रूप में कहीं-कहीं कोई दिस जाता है, जैसे हमने व्हाइटवे लंडला का स्टोर देखा। सुना यह गया कि ऐसे विदेशी व्या-पारियों को यहाँ की सरकार ग्रपने काम बन्द करने की इजाजत नहीं देती, जिससे चीन के निवासी जो इनके यहाँ काम करते हैं वे बेकार न हो जायें। आज रात को हम गये चीन का प्रसिद्ध झूझेन आपिरा देखने । चीन में दो आपिरा प्रसिद्ध हैं-एक झूझेन क्रांपेरा क्रीर दूसरा पीकिंग क्रांपेरा। दोनों में गीत, नाटक खेले जाते हैं। जूजेन क्रांपेरा में सारा काम स्त्रियाँ ही करती हैं, पुरुषों के वेष में भी स्त्रियाँ रहती हैं, जापान के काबुकी रंगमंच के सदृश ही शूशेन और पीकिंग आंपेरा को सिनेमा आदि कोई क्षति नहीं पहुँचा सके। काबुकी के सद्दा इन रंगमंबों पर भी चीन की पुरानी कथाएँ कविता में खेली जाती हैं। भाषा न समऋते हुए भी हमें यह प्रदर्शन बहुत पसन्द आया। मि॰ टाई नामक एक चीनी सज्जन, जो इस विषय में दक्ष हैं, हमें भाषा ब्राढि समभाने के लिए हमारे साथ गये थे।

ता० ३० के प्रातःकाल हम सबसे पहले उस पार्क को देखने गये जहाँ पहले शंघाई का प्रसिद्ध जुझाघर घुड़दोड़ के साथ चलता था। अब यह स्थान हो गया है जनता के आमोद-प्रमोद के लिए घूमने-फिरने का स्थान। यहाँ एक छोटा-सा अजायबघर भी है। वहाँ से हम शंघाई नम्बर दो टैक्सटाइल मिल देखने गये। यह भी सरकारी मिल था। इसे हमें दिखाया इस मिल के डायरेक्टर श्री चेंग मिंग और वाइस डाइ-रेक्टर श्री टाइकाउ डाउ ने। दुभाषिये का काम फिर श्री वी ने किया।

जिस मिल को देखने हम लोग गये थे वह नयी सरकार द्वारा संचालित कार-

खानों में कदाचित् एक विशेष स्थान रखता था इसीलिए हम लोगों को वहाँ खास तौर पर ले जाया गया था।

यह मिल सन् १६१४ में जापानियों की एक कम्पनी 'नेकामी कम्पनी' ने बनाया था। चीन और जापान में जो युद्ध हुआ उसमें जापानियों की पराजय के बाद यह मिल कोमितांग सरकार द्वारा संचालित चाइन टेक्सटाइल रिकन्सट्रकान कम्पनी के अधिकार में आया। साम्यवादी कान्ति के पश्चात् आजकल यह मिल चीन की साम्यवादी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है।

चीन के बड़े-से-बड़े कपड़े के मिलों में यह मिल एक है, इसमें ४,००० व्यक्ति कार्य करते हैं। इनमें निरोक्षण श्रीर व्यवस्था करने वाले तथा मजदूर दोनों ही शामिल हैं। मिल में १,४०,००० स्पिन्डल श्रीर १,००० लूम हैं। सबसे पहले हमें मिल के नये डायरेक्टर श्री चेंग मिंग ने मिल के मजदूरों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गयी थी, उसके सम्बन्ध में बताया।

नयी व्यवस्था प्रारम्भ होने के पश्चात् मजदूरों के लिए दो नये सामान्य कमरे, मुस्लिम मजदूरों के लिए एक अलग भोजन के कमरे का इन्तजाम किया गया था। साथ ही मिल में कार्य करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए एक विशेष नसंरी बनायी गयी थी जिसमें २०० बच्चों के रखने का इन्तजाम है। हमें यह बताया गया कि इन बच्चों को देखने के लिए ३ डाक्टर, ४ मिडवाइफ और १२ नसं तथा कई अन्य नौकरों का प्रबन्ध है। यहां के बच्चे सचमुच ही बहुत अच्छी तरह देखे जाते हैं। हमें यहां के बच्चे बड़े हुट्ट-पुट्ट और तन्दुरुस्त दिखायी दिये। इसके अतिरक्त जहां-जहां दुर्घटना होने की संभावना है, वहां पहले की तुलना में विशेष बचाव का प्रबन्ध किया गया है, यह भी हमें समफाया गया। डायरेक्टर महोदय ने हमें बताया, मजदूरों की प्रतिष्ठा पहले से बड़ गयी है और अब यदि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व सेक्शन के प्रधान अधिकारी पर रहता है। इस सीधे उत्तर-वायित्व के कारण दुर्घटनाओं में विशेष कमी हो गयी है।

मिल के अधिकारियों ने हमें यह भी बताया कि नयी व्यवस्था के पश्चात् सूत के उत्पादन में ३० प्रतिशत और कपड़े के उत्पादन में २० प्रतिशत बृद्धि हुई है। हम लोगों ने यह जानना चाहा कि पहले कुल उत्पादन कितना था और अब कुल उत्पादन कितना है, किन्तु इन उत्पादन के अंकों का पता नहीं चल सका।

यह अवश्य मालूम हुआ कि मजदूरों की मानसिक स्थित में विशेष परिवर्तन होने के कारण उन्होंने अधिक कार्य करना प्रारम्भ किया है। पहले चार बुनाई की मजीनों को एक मजदूर देखता था, अब वही मजदूर बारह बुनाई की मजीनों को देखता है। इसी प्रकार पहले वह ४०० स्पिन्डल देखता था और अब वही १,२०० स्पिन्डल देखने सगा है।

मिल की वर्क्स कमिटी पर ११ व्यक्ति थे उनमें से ७ व्यक्ति मजदूरों के प्रतिनिधि थे।

एक मजदूर की मासिक ग्राय ५,००,००० येन के लगभग थी। ग्रधिक-सेग्रधिक पारिश्रमिक जो मिल के ग्रधिकारियों को मिलता था वह इससे बहुत
ग्रधिक था। मजदूरों को मुनाफ में हिस्सा नहीं मिलता था ग्रौर न उन्हें बोनस ही
दिया जाता था।

इस मिल के मजदूर वर्ग की मुद्राझों से जो सन्तोष, हर्ष और उत्साह दिख रहा या उससे हमें मालूम हुन्ना कि नये चीन में मजदूर वर्ग के लिए सचमुच कुछ किया गया है।

अपराह्म में हम गये पहले चीन के आधुनिक प्रगतिवादी महान् साहित्यकार लूशेन की यादगार देखने। यह यादगार चीन की सरकार ने उस मकान को लेकर बनायी है जहां लूशेन महोदय रहते थे। लूशेन के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सारे चित्र, उनका सब प्रकार का सामान, उनके ग्रन्थों आदि की उनकी हस्तलिखित प्रतिया, उनका सारा छपा हुआ साहित्य तथा उसके अंग्रेजी आदि भाषाओं में छचे हुए अनुवाद यहां संग्रहीत हैं। मकान बहुत बड़ा नहीं पर यह संग्रह हृदयग्राही है। काश! हमारे साहित्यकारों के भी हमारी राष्ट्रीय सरकार इस प्रकार के स्मारक बना सके, बार-बार मेरे मन में ये भावनाएँ उठने लगीं। लूशेन महोदय का नये चीन में वही स्थान है जो रूस में गोरकी का; वरन् ये चीन के गोरकी कहे ही जाते हैं। में श्री लूशेन का नाम ही न जानता था बित्क अंग्रेजी के द्वारा उनके साहित्य का रसास्वादन भी कर चुका था। चीन के इस अमर मानव को परम श्रद्धा और भिक्त से प्रणाम कर हम यहाँ से एक बौद्ध मन्दिर को पहुँचे।

इस बौढ मन्दिर का नाम है यू फू शोह । अत्यन्त विशाल और भव्य मन्दिर तथा वैसी हो भगवान बुढ एवं उनके समीपवर्तियों की मूर्तियाँ। शक मुनि कहे जाने वाले बुढ की मूर्ति बीच में और उसके आस-पास अलन्दो और काशी कहे जाने वाले बो बुढों की मूर्तियाँ शक मुनि की मूर्ति के आस-पास । इन तीन मूर्तियों की ओर मुख किये हुए दो दहलानों में एक-एक ओर नौ-नौ इस प्रकार बौढ मत की अठारह शाकाओं की अठारह मूर्तियाँ और है। इस मन्दिर की एक पावारण की बुढ-मूर्ति १,४०० वर्ष पुरानो है। मन्दिर के एक विभाग में १,४०० वर्ष पहले के लियांग यूटी चीन के उन सम्राट् का चित्र है, जो बौद्ध मत ग्रहरा करने वाले वहाँ के पहले सम्राट ये और जिन्होंने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दे चीन में राज्य की स्रोर से बौद्ध मत का प्रचार कराया । यह चित्र कोई ८०० वर्ष पहले बना था । इस मन्दिर में चीनी भाषा भौर लिपि में कुछ हस्तलिखित प्रत्य भी हैं, जिनमें एक है १,३०० वर्ष पुराना। मन्दिर के पुस्तकालय में ४,७७० प्रतियाँ हैं बौद्ध त्रिपटक के अनुवाद की । यह अनुवाद १,००० वर्ष पहले चीनी भाषा में हुआ था। भगवान बृद्ध की जन्मतिथि को इस मन्दिर में कोई डेढ लाख दर्शनार्थी आते हैं, हर मास की पूर्णिमा और अमावस्था को कोई तीस हजार और हर दिन कोई दस हजार । मन्दिर को साम्यवादी सरकार होने पर भी सरकार से प्रचर प्राधिक सहायता मिलती है। चीन में कोई एक लाख बौद्ध मन्दिर हैं यह हमने यहाँ सुना । सबसे पुराना १,६०० वर्ष पहले इवेत ग्रव्य नामक बौद्ध मन्दिर पश्चिमी चीन के लोयांग नामक स्थान में है । कुमराशि प्रथम बौद्ध भारत से यहाँ आये थे। समस्त चीन के बौद्धों का एक संगठन है। चीन के सबसे बड़े बौद्ध स्नाचार्य का नाम है यन चिन । इनकी स्रवस्था ७५ वर्ष की है। चीन के एक बौद्ध खाचार्य ११३ वर्ष की खबस्या के भी हैं। इनका नाम है श्री सु यन श्रयेन। हमें यह बौद्ध मन्दिर यहाँ की एक बौद्ध कमेटी के सदस्य श्री चान्रो पू चुं ने दिखाया भौर इस मन्दिर के पुजारी श्री वेर फेंग को बौद्ध भिक्षक के रूप में देख श्रीर उनसे मिल हमें बड़ी प्रसन्नता हुई।

ब्राज सन्ध्या को हमें भारतीय काँसलेट जनरल श्री मनी ने चाय के लिए बुलाया था। हम तीनों उनके यहां गये। वहां श्रीमती मनी से भी भेंट हुई। बहुत बेर तक श्री मनी से नये चीन के सम्बन्ध में ब्रनेक बातें होती रहीं।

कोई सात बजे हनारे होटल में चीन सरकार के वैदेशिक विभाग की काँसल के सदस्य श्री शिया सेन और शंघाई म्मूनिस्पिल के वैदेशिक विभाग के डायरेक्टर श्री हुंग हुन्ना हमसे मिलने बाये। इनसे भी चीन के सम्बन्ध में ब्रनेक जानकारियाँ प्राप्त हुईं।

आज रात को हम सोवियत रूस के सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल के एक प्रदर्शन में गये। यह सांस्कृतिक मण्डल की सांस्कृतिक कमिटी के उप-सभापित श्री कुलांची के नेतृत्व में चीन आया हुआ था। श्री कुलांची रूस के प्रसिद्ध नेताओं में एक है। प्रदर्शन में रूस के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के गायन, नृत्य आदि थे।

प्रदर्शन अच्छा था, पर अद्भृत नहीं । इससे अच्छे इस प्रकार के प्रदर्शन हम इस दौरे में देख चुके थे । आज शंघाई में इनका अन्तिम प्रदर्शन था, अतः प्रदर्शन के पश्चात् श्री कुलांची का एक भाषरण भी हुआ । सारी नाट्यशाला चीन-निवासियों से खचाखच भरी हुई थी और ये लोग जिस प्रकार की हर्ष-ध्वनियां करते थे उनसे इस बात का भी पता लगता था कि चीन और रूस के सम्बन्ध सांस्कृतिक दृष्टि से भी कितने गहरे हो गये हैं तथा इस प्रकार के प्रतिनिधिमण्डलों के आवागमन से और भी कितने गहरे होते जा रहे हैं। अन्त में हमने शंधाई के मजदूर वर्ग का कल्चरल पैलेस देखा और शंधाई से ता० १ दिसम्बर को १२ बजे दिन को हम पीकिंग के लिए रबाना हो गये।

जिस दिन हम पीकिंग के लिए बिदा हुए उस दिन दिन भर और रात भर कोई नयी बात न हुई। पर दूसरे दिन प्रात:काल जब हमने खिड़की के बाहर देखा तब हमने सारे प्राकृतिक दृश्य को एकदम सफेद रंग का पाया, पर्वत, भूमि, वक्ष, नदी, नाले, सरोवर, पोखरे घर सब एक ब्वेत वर्ण के थे। नदी-नालों, सरोवर-पोखरों सबका पानी जम गया या और जान पड़ता या जैसे उन स्थलों पर बडी-बडी स्फटिक की नाना रूपों वाली लम्बी, चौकोर, गोल चट्टानें रखी हों। बुक्षों की टहनियों से यह सफेदी नीचे की स्रोर वृक्षों के डंठलों-सी दिखायी देती थीं। मीलों तक भूमि पर शुभ्र रंग की चादर बिछ गयी थी और उस चादर पर उसी रंग के कहीं छोटे-मोटे टीले ग्रीर कहीं बड़े-बड़े पर्वत ऐसे जान पड़ते थे जैसे उसी चादर को यत्र-तत्र ग्रीढे हुए उसी चादर पर कोई ऐसे जीव बैठे हैं जिनके सारे प्रवयव चादर से ढके हुए हैं और जो किसी प्रकार की समाधि में स्थित रहने के कारण हिलते-इलते भी नहीं हैं। घरों के सफेद छप्परों को देख मुक्ते सन् '२१ की ब्रहमदाबाद कांग्रेस का खादीनगर याद ब्राया, जिसमें प्रतिनिधियों ब्रादि के ठहरने की भोंपडियों को दवेत खादी से ही ब्राच्छादित किया गया था। मालूम हुब्रा कि रात को जोर की हिम-वृष्टि हुई है ब्रौर बरफ इस समय सर्वत्र जमा हुन्ना है । योड़ी ही देर में उदय होते हुए सूर्व की लाल आभा ने इस सारे इवेत रंग पर यत्र-तत्र गुलाल-सी उड़ा दी। थोड़ी ही देर में इस लाल गुलाल ने सुवर्ण का रंग ले लिया और इसके थोड़ी ही देर बाद ऐसा जान पड़ा जैसे उस सोने पर ढेर-के-डेर हीरे जड़ दिये गये है तया इस जड़ाई के काररा पीला सोना चमकीले हीरों से दक गया है। कभी-कभी चमकीले हीरों में कहीं-कहीं रवि-रिक्मपौ इन्द्र-धनुषवाले रंग दे देतीं श्रीर उस समय ऐसा जान पड़ता कि मानों इन हीरों में अनेक वनस्पति हीरे (रंगवाले हीरे) हैं या यत्रतत्र नवरत्नों के ढेर लगे हैं। दिन भर यही दृश्य चलता रहा। न जाने कितने हजार मील पर यह वृद्धि हुई थी। जब तक सन्ध्या न हुई सफेद सूरज कभी बादलों से बाहर ब्रा इस दृश्य की जाज्ब-ल्यमान करता ग्रीर कभी बादलों में छिप इसे फिर से स्वच्छ बुले हुए कपड़े की संज्ञा दे देता। सन्ध्याको ग्राज साँभः फूली। ग्रव तो क्याकहनाया। फूली साँभः की लाल ब्राभा ने ब्राकाश बौर सफेद पृथ्वी पर ऐसी लाली फैलायी कि मुक्ते निम्नलिखित कविता का स्मरण हो ग्राया-

लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। लाली देखन में गयी, में भी हो गयी लाल।।

जब तक रजनी मुख प्रदोष ने घीरे-घीरे रात्रि की काली चादर से इस सारें दुश्य को डाँक न दिया तब तक आज तो में साथियों से इघर-उघर की बीच-बीच में थोड़ी-बहुत बातचीत कर लेने के सिवा इस दृश्य को ही देखता रहा, न कुछ पढ़ सका और न लिख।

पीकिंग हम रात्रि को १० बजे पहुँचे। स्टेशन पर हमें लेने 'चाइना रीकन्स्ट्रक्ट्स, एक द्वैमासिक पत्र के सम्पादक तथा साइनो-इंडिया फेंडिशिय एसोसियेशन के उपसभापित श्री चैन-हैन सिंग, वहाँ की एक यूनिविस्टी के प्रोफेसर तथा उपर्युक्त एसोसियेशन के एक कमंठ सदस्य श्री ली रूमेन, चीन के एक प्रसिद्ध चित्रकार श्रीर इसी एसोसियेशन के एक दूसरे सदस्य श्री यू सो जेन, सरकारी वैदेशिक विभाग के एक मुख्य कमंचारी श्री लांग सिंग कोंग श्रीर भारतीय दूतावास के श्री सकलानी श्रीर श्री परांजपे मौजूद थे।

जब हम रेल के डब्बे से बाहर निकले, जो डब्बा बिजली से गरम किया हुआ था, तब हमें मालूम हुआ जैसे किसी ने हमको बरफ की एक विशाल पेटी में बन्द कर विया है। ऐसी सरवी इसके पहले जीवन में हमने कभी नहीं वेली थी और इस सरवी को और कड़ाके की कर रही थी काटती हुई जोर से चलनेवाली सबं हवा। गरम पश्मीने का सूट और उस पर मफलर तथा मोटा ओवर कोई भी वस्तु इस जाड़े को बचाती हुई न जान पड़ी। सारे कपड़ों को विवीग् कर यह सरवी शरीर को गला-सी रही थी। जान पड़ता था जैसे सारे अंगों पर कोई बरफ की मालिश कर रहा हो। मालूम हुआ इस समय वहाँ का तापमान जीरो से वस डिग्री नीचे था और वो बिनों से बहाँ ऐसी ठंड की लहर (कोल्ड वेव) आयी हुई थी जैसी वहाँ के निवासियों ने भी कई वर्षों से नहीं देली थी।

कठिनाई से हम लोग मोटर तक पहुँचे। मोटर का भीतरी भाग भी विजली से गरम किया हुआ था। जान में जान-सी आयी और हमने तय किया कि होटल में उतरते समय हम सड़क से होटल के भीतर पहुँचने तक साधारए। चाल से न चल एक बौड़ लगायेंगे। पर इसकी आवश्यकता इसलिए न पड़ी कि मोटर होटल के दरवाजे के बहुत निकट खड़ी हुई। फिर भी हम मोटर से उतर साधारए। चाल से न चल ऋपट-कर ही होटल में घुसे।

पूरा होटल बिजली के द्वारा गरम था। हम तीनों जहाँ ठहराये गये वह कमरा बड़ा ही ग्रच्छा था। मालूम हुआ कि श्री विजयालक्मी पंडित जब भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल की नेतृो की हैसियत से ग्रायी थीं तब इसी कमरे में ठहरी थीं। हमारे इस होटल का नाम था पीकिंग होटल।

पीकिंग हम ता० ७ के प्रातःकाल तक प्रयात् पूरे चार दिन ठहरनेवाले थे। रात्रि को ही इन चार दिनों के सारे कार्यक्रम पर चर्चा हो पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया। हमारे इस समस्त कार्यक्रम में हमारे साथ श्री चैन महोदय रहनेवाले थे। श्री चैन हमें केवल बड़े सज्जन पुरुष ही न जान पड़े, परन्तु विद्वान् एवं सारे संसार में भ्रमरण किये हुए भी। वे बीस वर्ष ग्रमेरिका में रह चुके थे, कुछ वर्ष यूरोप में भी ग्रीर दो बार भारत भी हो ग्राये थे। उनके सद्दा ग्रंग्रेजी समभने ग्रीर बोलनेवाले व्यक्ति हमें चीन तथा जापान में बिरले ही मिले।

ता॰ ३ को प्रातःकाल ६॥ बजे से हमारा पीकिंग का कार्यक्रम ग्रारम्भ होता बा। ठण्ड ब्राज कुछ घट गयी थी, फिर भी काफी से अधिक थी, ब्रतः हमारा सारा कार्यक्रम ठिठुरते-ठिठुरते ही चला । सबसे पहले हम भारतीय दुतावास की गये । यहाँ हम भारत के राजदूत थी राधवन तथा उनकी मातहती में काम करनेवाले मिनिस्टर श्री कॉल एवं वहाँ के अन्य कर्मचारियों से मिले। भारतीय दूतावास अच्छी जगह स्थित है। मकान किराये का है जिसे खरीदने का प्रयत्न हो रहा है। श्री राघवन हाल ही में यहाँ आये थे। ये नेता जी सुभावचन्द्र बोस की बाजाद हिन्द सरकार के मलाया में अर्थ-मंत्री रह चुके थे। श्री कॉल दो वर्ष से इस दूतावास में काम करते थे। यहाँ के लोगों से मिलकर मुक्ते हुखं हुआ। यहाँ का दूतावास शायद जापान के सद्श निकम्मा नहीं है। दूतावास से होटल लौटकर श्री चैन की साथ में ले हमने नगर का एक चक्कर लगाया। पीकिंग को हम 'दीवालोंवाला शहर' नाम देंगे । शहर-पनाह की दोवाल, राजमहल की दोवाल, और न जाने कितनी इमारतें यहां दीवालों से घिरी हुई हे ब्रौर शहर में सर्वत्र दीवालें-ही-दीवालें दृष्टि-गोचर होती हैं। इतनी अधिक दीवालें हमने दुनियां के किसी नगर में नहीं देखी थीं। पीकिंग की बाबादी है कोई पच्चीस लाख। अधिकतर छोटे-छोटे मकानों बौर साधारए सड़कों का मामूली-सा नगर है। नगर हमें किसी दृष्टि से भी दर्शनीय न जान पड़ा, हाँ, कुछ विशिष्ट इमारतें ब्रोर चीजें यहाँ की देखने योग्य ब्रवश्य हैं जिनका वर्णन यथास्थान किया जायगा।

शहर का चक्कर लगाने के पश्चात् हम 'टिन हैन' नामक 'स्वर्ग मन्दिर' को गये जहाँ चीन के सम्राट् वर्ष में एक बार चीन में बच्छी फसल हो, इसके लिए प्रार्थना किया करते थे (चित्र नं० १६०)।

यह मन्दिर मिंग वंश के शासकों ने १४१६ ईसवी में बनवाया था। सन् १७५१ ई० में मांचू शासकों ने इसकी मरम्मत करायी। सन् १८८६ ई० में इसका एक भाग नष्ट हो गया था पर फिर मूलरूप में बना दिया गया। मन्दिर के बड़े द्वार भारत के साँची द्वारों से मिलते-जुलते हैं और इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय कला का इस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। मन्दिर के ऊपर चीनी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनका अर्थ है 'अच्छे वर्ष के लिए प्रार्थना करो।' कई शताब्दियों तक केवल सम्राट् यहाँ आकर दर्शन करते थे और जनसाधारण को प्रवेश करने की आज्ञा न थी।

'टीन हैन' ग्रयवा स्वर्ग मन्दिर पीकिंग के दक्षिए में युंग टिंग मेंग जाने वाली सड़क के पूर्व में स्थित है। एक के ग्रन्दर एक इंट की दीवार के दो चतुष्कीए। हैं। इस लम्बी-चौड़ी भूमि में पांच हजार से ग्रधिक साइप्रस के वृक्ष हें जो पांच-पांच सौ वर्ष से भी ग्रधिक प्राचीन हैं। मन्दिर में चार मुख्य हॉल हैं। ये सभी भीतरी चतुष्कीए में एक दूसरे की सीध में बने हुए हैं। इंट की दीवाल वाला एक रास्ता उन्हें एक दूसरे से मिलाता है।

मन्दिर के मुख्य भाग में व्यक्ति की ग्रावाज चारों ग्रोर से प्रतिब्बनित

होती है।

प्राचीन काल में चीनियों ने नक्षत्र-विद्या, भौतिक शास्त्र, गिएत शास्त्र भौर लिलत कला के क्षेत्र में भारी उन्नित की थी। स्वगं मन्दिर से इन सबका बोध होता है।

अपराह्म में हम 'यंग-हो-कुंग' नामक लामा मन्दिर को गये। लामा बौद्धमत की ही एक ज्ञाला है और तिब्बत में लामाओं का ही दौरदौरा था। तिब्बत के लामाओं के सम्बन्ध में अनेक ऐतिहासिक बातें और किवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं।

पीकिंग का यह लामा मन्दिर पीकिंग और आस-पास के स्थानों में बहुत प्रसिद्ध है। मन्दिर और भगवान् बृद्ध की मूर्ति दोनों ही अत्यन्त विशाल है। बौद-प्रतिमा है काष्ठ की, ६६ फुट ऊँची। कहते हैं यह एक ही चन्दन के बृक्ष से बनायी गयी है। इतना ऊँचा और भारी चन्दन का बृक्ष आज तो कहीं दिखायी नहीं पड़ता।

यह मन्दिर पीकिंग के उत्तर-पूर्वी कोरण में है। इसके उत्तर में नगर की दीवाल है और पिक्चम में यंग-हो-कुंग सड़क। सबसे पहले यह चिंग बंश के युवराज युंग का मन्दिर था, किन्तु १७४४ ईसवी में लामा मन्दिर बन गया। यही कारण है कि इसकी सभी इमारतें चीन के राजमहलों के ढंग की हैं। मन्दिर के अन्दर तिब्बती ढंग की सजावट है और भगवान् बुद्ध की आकृतियाँ अंकित हैं। इन दिनों मन्दिर का प्रबन्ध ५० लामा चलाते हैं और टिकट लेकर कोई भी अन्दर जा सकता है।

इस लामा मन्दिर में बड़े-बड़े हॉल हैं। वास्तु-कला का यह अद्भृत नमूना है। जापानी युद्ध और चीन के गृह-युद्ध के समय यह मन्दिर टूट-फूट गया था। इस समय इसकी मरम्मत की जा रही है। मरम्मत के इस काम के लिए चीन की वर्तमान सरकार ने १० ४ मिलियन युवान दिये हैं। ४,७०० युवान का हमारा एक क्यया होता है।

तिब्बत को छोड़ चीन के अन्य विभागों में भी लामा मन्दिर हैं। लामा भी यहाँ अनेक रहते हैं। पीकिंग की म्यूनिस्पैलिटी और जिले बोर्ड में भी एक-एक लामा नामजद है।

लामावाद बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। तिब्बत और मंगोलिया में इसका विशेष प्रभाव है। पहले लामावाद पर लाल टोपा पहननेवालों का प्रभृत्व था, बाद में पीले टोपे धारए करने वालों का हो गया। लामावाद को स्वर्ग में विश्वास है, किन्तु उसे पाने की धाकांक्षा लामावाद का सर्वप्रमुख अंग नहीं है। वे बुद्ध के पुनः प्रकट होने में विश्वास करते हैं। दलाई लामा तिब्बत के धाष्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। पंचन लामा का स्थान उनके पश्चात् धाता है।

मंगोलिया में लामावाद का विकास कुवलाई खाँ के समय से ग्रारम्भ हुन्ना। ग्राज सन्ध्या को हम यहाँ के मार्केट में गये। मार्केट में विविध प्रकार के सामान की दूकानें थीं, पर दूकानें बड़ी तंगी से तंग-तंग गलियां छोड़-छोड़कर बनी हैं। भीड़ इतनी ग्राधिक थी कि वहाँ चल सकना कठिन था। मार्केट में कोई खास बात न थी। हमें यह मार्केट जरा भी पसन्द न ग्राया।

आज रात को हमारे सम्मान में साइनो-इंडिया फ्रेंडिशिय एसोसियेशन ने एक भारी भोज दिया था। इस भोज में पीकिंग के हर क्षेत्र के लोग निमंदित थे। यहीं हमें सर्वप्रथम इस एसोसियेशन के सभापित श्री टिंग सी लिंग मिले। श्री टिंग सी लिंग का चीन के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। सन् '४१ में चीन का जो सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल भारत गया था उसके नेता आप ही थे।

भोज में श्री टिंग सी लिंग का हमारे स्वागत में चीनी भाषा में भाषएं हुआ जिसका उत्तर मेंने अंग्रेजी में दिया और मेरे अंग्रेजी भाषएं का चीनी में अनुवाद किया श्री वी महोदय ने, जो लाल चीन की सीमा से ही हमारे साथ थे। मेंने अपने भाषएं में सर्वप्रथम तो अपने महान् आतिथ्य-सत्कार के लिए साइनो-इंडिया फेंड-शिप एसोसियेशन को चन्यवाद दिया। फिर मेंने कहा कि चीन और भारत का अलुण्एं मेंत्री-सम्बन्ध गत दो हजार वर्षों से रहा है। यदि भारत के बौद्धधमं के चीन में प्रभाव होने के कारएं चीन अपने को भारत का ऋएं। मानता है तो भारत भी

चीन का कम ऋगी नहीं, क्योंकि बिना फाहियान ग्रीर यानचांग की यात्रा के वर्णनों के भारत का उस काल का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। ग्रयने भाषण का अन्त मेंने किया यह कहकर कि हर देश को ग्रयनी-ग्रयनी इच्छा के अनुसार ग्रयने राजनीतिक, ग्रायिक ग्रीर सामाजिक संगठन करने का ग्रयिकार है ग्रीर किसी देश को यह हक नहीं कि वह दूसरे पर ग्रयने ढंग के संगठन को लादने का प्रयत्न करे। जिस प्रकार भिन्न धर्मों को मानने वाले धर्मों की भिन्नता रहने पर भी मित्रता से रह सकते हैं उसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के राजनीतिक, ग्रायिक ग्रीर सामाजिक संगठन वाले भी। चीन ग्रीर भारत का मंत्री सम्बन्ध सदा ग्रचल रहे यही मेरी कामना है। बाद में मेंने सुना कि मेरे इस भाषरण की चीन के ग्रनेक क्षेत्रों में बहुत समय तक चर्चा होती रही, क्योंकि इस भोज में पीकिंग के हर क्षेत्र के लोग मौजूद थे।

ता० ४ को प्रात:काल १० वजे हम संसार की सात ब्राइचर्यजनक वस्तुओं में से एक चीन की महान् भित्ति को देखने मोटरों पर रवाना हुए। हमें चीन वालों ने कहा या कि वहाँ ठण्ड बहुत अधिक होगी, अतः हमने अधिक-से-अधिक कपड़े पहने। मैंने तो आज जितने कपड़े पहने उतने जीवन में कभी न पहने थे। सूती बनियान पर गरम स्वेटर, उस पर गरम जवाहर जैकेट, उस पर गरम कमीज, उस पर वास्कट, उस पर कोट, उस पर मफलर, उस पर ब्रोवरकोट ब्रौर ब्रोवरकोट पर गरम चादर। चुड़ीबार गरम पंजामा, उस पर पतलून, दो जोड़ी गरम मौजे और भारी जूते । सिर पर दई-भरे हुए चीनी कन्टोप जिनसे कान भी ढके हुए थे और जो हमने इसी दीवाल की यात्रा के लिए पहले दिन मारकेट में खरीदे थे। जगमोहनदास स्रोर धनक्यामदास के कपड़े इससे कुछ कम थे। इतने पर भी जब दीवाल के निकट पहुँच हम मोटर से उतर बीवाल पर चढ़े तब माकाश निर्मल भीर सूर्य के पूर्ण तेज से चमकने तथा मध्याह्न का समय होने पर भी ठण्ड और हवा दोनों का इतना जोर या कि हम पन्द्रह् मिनिट से अधिक उस दीवाल पर न रह सके और लौटकर जब हम वापस मोटर में बैठे तब हमें जान पड़ा जैसे हमारी पैरों की उँगलियाँ या तो गलकर गिर गयी है या कोई चपके-चपके ही उन्हें निकालकर ले गया है। जो लोग कहते हैं कि नंगे सिर, कुरता और घोती से हर जगह काम चल जाता है उन्हें ऐसे स्थान पर भेजकर थोड़ा अनुभव कराना चाहिए। दिल्ली के हकीमों की बात तो में नहीं कहता, क्योंकि दिल्ली की सरदी में मैंने हकीम भूरे मियाँ ग्रादि की तन्जेव के ग्रेंगरखे पहने देखा है, जो शायद कुइतों की गरमी के कारए हो सकता होगा, या योगियों की बात भी में नहीं करता, पर साधारण लोगों का काम ऐसे स्थानों पर कुरता और घोती से कवापि नहीं चल सकता और यह मान लेना पड़ता है कि पोशाक की मूल जननी जलवाय ही है।

पीकिंग से चीन की यह महान् भित्ति लगभग ६० मील दूर पड़ती है। मार्ग में हमें कई गाँव, कस्बे ब्रादि मिले जिन्हें हमने कहीं-कहीं मोटर से उतरकर भी खूब ज्यान से देखा। रास्ते में ही हमें इस जिले का चेंगींयग नामक एक छोटा-सा नगर भी मिला। इस क्षेत्र के लोग बड़ी गरीबी में रहते हैं ब्रौर ब्रत्यधिक सर्दी के कारण भेडों के बालदार चमड़े की पोशाक पहनते हैं।

भित्ति बहुत दूर से दिखने लगती है, पर भित्ति पर चढ़ना होता है पाइटालिंग नामक पहाड़ी दरें को पार कर। इस भित्ति की बनावट भारत के किलों की चहार-बीवारी के सब्बा है। भित्ति की बनावट में हमें कोई नयो बात न दिखी। इसकी विशेषता है इसकी लम्बाई चित्र नं० (१६१-१६२)।

यह भित्ति ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य में सम्राट् शी हुयांगटी ने बनवायी थी, जिन्होंने कि चीन में प्रथम साम्राज्य की स्थापना की थी। पूर्व से पिट्चम तक यह भित्ति एक हजार चार सौ मील लम्बी है श्रीर पर्वत प्रदेश व मैदानों में होकर गयी है। श्रीसत से इसकी उँचाई २२ फुट है, किन्तु स्थान-स्थान पर वृजं वने हुए हैं जिनकी उँचाई चालीस से साठ फुट तक है। इसे संसार की सात ग्राइचयंजनक वस्तुओं में गिना जाता रहा है। भित्ति बनाने का उद्देश्य तातारों के श्राक्रमएों से रक्षा का प्रबन्ध करना था। इस भित्ति के निर्माए। में हजारों-लाखों निर्वासित बन्दी लगा दिये गये थे। लोगों के मुंह से सुना जाता है कि इसके बनाने में कम-से-कम बस लाख व्यक्ति मरे होंगे। ग्रब यह दीवाल कई स्थानों पर टूट-फूट गयी है। इसकी मरम्मत ग्रादि नहीं की जाती। श्राज की दुनियां में इसकी ग्रावश्यकता भी नहीं है। ग्रब इसका महत्व केवल दर्शनीय स्थान के रूप में है।

यहाँ से हम लोग जब पीकिंग लौटे तब सन्ध्या के पाँच बज चुके थे। आज रात्रि को ७।। बजे साइनो-इंडिया फ्रेंडिशिप एसोसियेशन के तत्वावधान में पुरानी भारतीय संस्कृति और भारत की वर्तमान अवस्था पर मेरा सार्वजिनक भाषण था। सभा में बड़ी अच्छी उपस्थित थी। सभा के अध्यक्ष थे एसोसियेशन के सभापति। पहले अध्यक्ष का एक छोटा-सा भाषण हुआ। उसके पश्चात् मेरा बड़ा लम्बा-चौड़ा परिचय विया गया श्री चैन के हारा और इसके पश्चात् मेरा अंग्रेजी में कोई पौन घण्टे भाषण हुआ जिसका अनुवाद श्री चैन ने ही किया। बीच-बीच में तालियां बहुत बर्जी। इन तालियों तथा इसके बाद इस भाषण के सम्बन्ध में जो बातें मेने सुनीं उनसे जान पड़ा कि यह भाषण वहां असाधारण रूप से पसन्द किया गया था।

ता॰ ५ को प्रातःकाल हम राज्य-भवन देखने गये जहाँ पहले चीन के सम्राट् रहते ये ग्रीर ग्रव वहाँ ग्रजायबघर बना दिया गया है। इससे विशाल भवन हमने

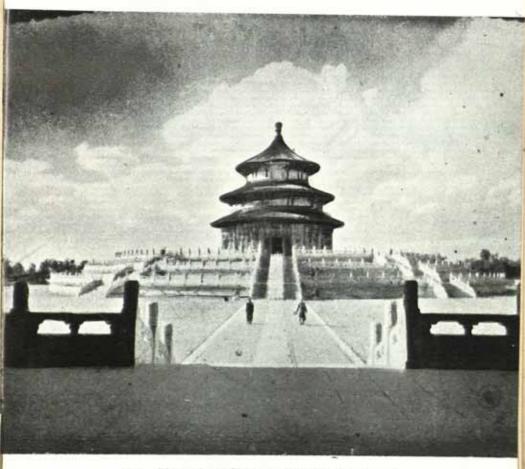

१६२. टी' इन टा' न' पैलेस झाफ़ हैविन (स्वर्ग का महल)



१६३. चीन की
प्रसिद्ध दीवाल
के सामने लेखक
जगमोहनदास के
साय ग्रत्यधिक
सरदी के कारण
कनटोप लगाये
तथा ग्रोवर-कोट
पहने खड़े हैं

१६४. चीन की प्रसिद्ध दीवाल का एक हश्य

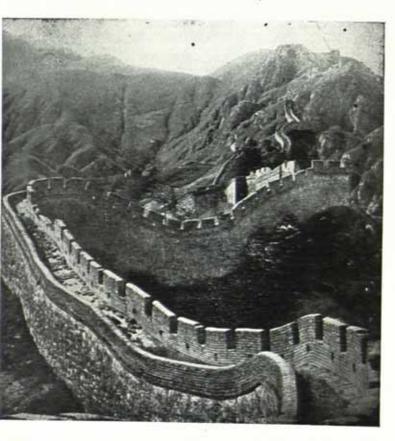

दुनियाँ में कहीं नहीं देखा था। कितना स्थान घिरा हुआ था इस महल से। जान पड़ता था कि पीकिंग के भीतर एक दूसरा शहर बसा हुआ है। सारे भवन में कोई पांच हजार कमरे हैं। तीन घण्टे उस भवन में घूमने पर भी हमारी पहुँच अढ़ाई-तीन सौ कमरों से अधिक स्थान पर न हो सकी। यथार्थ में यह भवन मिंग और चिंग राज-वंशों के दरवार का एक प्रकार का नगर था और जनसाधारए को वहाँ जाने की आजा नहीं थी। इसका निर्माए १४१७ ईसवी से१४२० ईसवी तक हुआ। कमरों की छतें टाइल की हैं और फर्श संगमरमर के। भवन के चारों और दीवाल बनी हुई है। चार कोनों पर चार मीनारें हैं। हरेक मीनार तीन मंजिली और लकड़ी की बनी है। छतें इनकी भी पीली टाइल की हैं। इन मीनारों से पता चलता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में ही चीनियों को भौतिक शास्त्र और रेखागिएत का प्रचुर ज्ञान था। इस विशाल नगर में उत्तर व दक्षिए और पूर्व व पिश्चम की और चार द्वार हैं जिनमें प्रमुख दक्षिए। द्वार है। प्राचीन समय में जब सम्लाट् भवन से बाहर जाते थे तो मृदंग पर इक्यासी आधात किये जाते थे और उनके लौटते समय उनचास। यह राजभवन चीनी वास्तु-कला का एक आश्चयं माना ज़ाता है। दशंक पर भवन की विशालता और कारीगरी की गहरी छाप पड़ती है (चित्र नं० १६३)।

कहा जाता है कि राजभवन की कई बहुमूल्य वस्तुएँ और कला-कृतियाँ भ्रष्ट कोमितांग ग्रिश्वकारियों ने विदेशियों को बेच दी थीं। इनमें से कई वस्तुएँ चीनी राष्ट्र के लिए ग्रब दुष्प्राप्य हैं, किन्तु नयी सरकार ने कुछ वस्तुएँ पुनः प्राप्त करके फिर वहाँ स्थापित कर दी हैं।

इस भवन के अजायबघर का संग्रह भी महान् है। संग्रह में पांच हजार वर्ष पुराने मिट्टी के बतंन, तीन हजार वर्ष पुराने तांबे (बांज) के बतंन, पन्द्रह सौ वर्ष पुरानी पालिश की हुई पाटरी, तेरह सौ वर्ष पुराना लकड़ी की खुदाई का काम और एक हजार वर्ष पुराने चित्र हैं। सबसे अधिक पाटरी है जिसके लिए चीन सारे संसार में प्रसिद्ध है। इस पाटरी के कैसे-कैसे रंग और रूप हैं। किसी को देख घोला होता कि यह मिट्टी नहीं घातु है और किसी को देख जान पड़ता कि यह लकड़ी है। इस संग्रह में आधुनिक काल की भी अनेक कारीगरी की वस्तुएँ दर्शनीय थीं।

अजायबघर के तीन विभिन्न विभाग इस प्रकार हैं—(१) राजमहल का अजायबघर (२) क्रांति विषयक वस्तुओं का अजायबघर और (३) ऐतिहासिक अजायबघर। कोई भी व्यक्ति इन अजायबघरों को देखने जा सकता है।

इन अजायबघरों को देखने के लिए वर्ष भर दर्शकों का तांता लगा रहता है। इस अजायबघर में चीन को छोड़ और कहीं का कोई संग्रह नहीं है। प्राचीनतम देश मिश्र का एक ग्रीर अजायबघर हम इस दौरे के ग्रारम्भ में देख चुके थे। उसका नाम मैंने रखा है मुरवों का अजायबघर । ग्राज अपने दौरे की समाप्तप्रायः स्थिति में हम संसार के एक दूसरे प्राचीनतम देश का ग्रजायबघर देख रहे थे। मिश्र के अजायबघर के समान यहाँ का वायुमण्डल न था। चीन की अजीब चीजों के संग्रह के कारए। यह सच्चा अजायबघर जान पड़ता था। इसे देख मन में उत्पत्ति होती थी अब्भुत रस की।

चीन के सरकारी पुरातत्व और वैज्ञानिक विभागों के अध्यक्ष श्री चैन संगटो ने हमारे साथ रह हमें यह अजायबधर दिखाने की कृपा की थी।

अपराह्म में हम चीन का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पीकिंग यूनिवर्सिटी देखने गये। यूनिवर्सिटी के उपसभापित और डीन महोदय ने हमारा स्वागत किया। यहाँ हम भारत से आये हुए हिन्दी भाषा के अध्यापक प्रोफेसर जैन और उनकी पुत्री सु श्री चक्रेश से भी मिले। चीन के पाठ्यकम आदि के सम्बन्ध में हमें यहाँ अनेक जान-कारियाँ प्राप्त हुई।

नये जिल्ला-अधिकारियों ने पुरानी पाठ्य-पुस्तकों के स्थान पर नयी पाठ्य-पुस्तकों लागू की है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालकों में मातृभूषि और साम्यवाद के प्रति गहरी श्रद्धा और अनुराग उत्पन्न करना है। इसके बाद दूसरी वस्तु जिस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है वह ज्ञान्ति-प्रेम है। विद्याधियों को ज्ञान्ति चाहनेवाले सभी वेजों से प्रेम करना सिखाया जाता है। उन्हें इस बात की भी जिल्ला वी जातो है कि उन सभी देशों के अति सहानुभूति रखें जो ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहे हें और जिनमें कांति की लहर फैली हुई है। विद्याधियों को कांति विषयक विद्यारों की ज्ञिला वी जाती है। भारत की जिल्ला-प्रगाली से यहाँ की ज्ञिला-प्रगाली एकदम भिन्न प्रतीत होती है। जिल्ला और विद्याधियों में जैसा उत्साह पाया जाता है उसका भारतीय स्कूलों में प्रायः अभाव रहता है। इन लोगों में कर्तव्य-भावना बहुत गहरी जमी मालूम होती है। उनके मन में यह प्रेरणा काम करती जान पड़ती है कि हमें कुछ करना है। विद्याधियों और ज्ञिलाकों का सम्बन्ध बड़ा निकट का और सरस होता है। दोनों ही एक दूसरे में और अपने-अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं। देश के सब से बड़े नेता माओत्से तुंग के प्रति उनमें बड़ा आदर-भाव है।

वहाँ के मिडिल स्कूल भारत के हाई स्कूल ग्रथवा हायर सैकेण्डरी स्कूल जैसे ही होते हैं। पहली तीन कक्षाएँ निम्न मिडिल ग्रौर बाद की तीन कक्षाएँ उच्च मिडिल कहलाती हैं। इन कक्षाओं के लिए विद्यार्थों को ६ महीने के लिए फीस भारतीय मुद्रा के ग्रनुसार नौ-दस रुपये देनी होती है। भारत में इन्हीं कक्षाओं के लिए लगभग इतनी फीस एक महीने में ली जाती है।

हमने वेला कि विद्यार्थियों में से कोई बीस प्रतिशत किसान परिवारों के होंगे ग्रौर

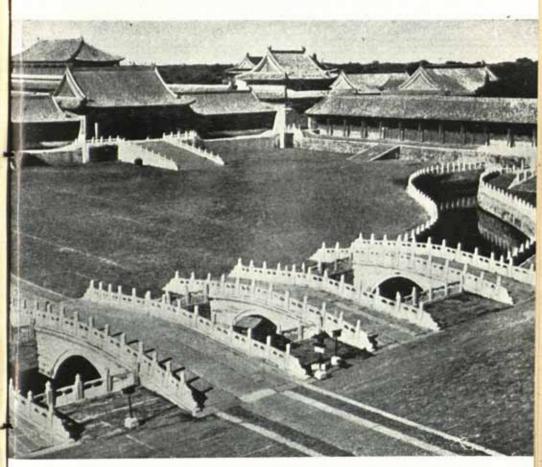

१६५. पीकिंग का राजभवन । संसार का शायद यह सब से बड़ा भवन है । भवन में पाँच हजार कक्ष हैं । पहले इसमें चीनी सम्राट् रहते थे । ग्रब यह ग्रजायबघर बना दिया गया है



१६६. सम्राट् का झीष्म भवन



१६७. पीकिंग की नरसरी के हृष्ट-पुष्ट बच्चे

कोई छप्पन प्रतिशत मजदूर परिवारों के । गरीव विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है । भारत की तरह चीन के विद्यार्थी न तो निरुद्देश्य पढ़ते हुए जान पड़ते हैं और न ऐसा ही मालूम होता है कि वे राष्ट्रीय जीवन से प्रनिभन्न हों । वे राष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में पूरी तरह भाग लेते हैं । बच्चों के स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास की सूचना विद्यार्थियों के ग्रीभभावकों को बराबर वी जाती रहती है । विद्यार्थियों को निश्चित समय के लिए शारीरिक परिश्रम का कोई काम करना होता है और बारी-बारी से वे कृषि-शिक्षा के लिए फार्मों पर भी भेजे जाते हैं । चीन की शिक्षा का माध्यम चीनी भाषा है । वैज्ञानिक शब्दाबली भी वहीं की है । पींकिंग यूनीविसंटी से हम गये चीन के सबसे बड़े कला-कौशल (टेक्नोलोजी-कल) संस्था देखने जिसे हमें यहाँ के डीन श्री चिन वी चैन ने दिखाया । चीन की शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के पक्ष में उपयुं कत बातें कहने के बाद एक बात उनके विपक्ष में भी कहे बिना में नहीं रह सकता । शिक्षा का स्टेण्डर्ड चीन में ग्रभी जैसा उन्तत होना चाहिए वंसा नहीं हो पाया है; इस दिशा में भारत चीन से काफी ग्रागे है ।

श्रव हम ग्रीष्म का राजभवन देखने पहुँचे। यह भवन पहाड़ों से घिरे हुए एक सुन्दर भील के किनारे बड़े रमग्गीय स्थान पर बना हुआ है। चीन सम्राट् ग्रीष्म ऋतु में यहां निवास करते थे। श्रव यह श्राम जनता के घूमने-धामने के लिए एक बगीचे के रूप में लोल दिया गया है। यहां की एक पहाड़ी पर एक कलापूणं सुन्दर बौद्ध मन्दिर भी बना हुआ है। ठण्ड के कारग समूची भील के पानी की ऊपरी तह जम गयी थी। पीकिंग का यह स्थल श्रत्यन्त सुन्दर है श्रीर श्रपनी कमनीयता व विपुल सौंदर्य के लिए संसार भर में विख्यात है। वास्तव में ग्रीष्म का राजभवन एक भवन नहीं वरन् वहां कई भवन, मन्दिर, पुल, बाग श्रीर भीने हैं। ये सभी इतिहास के भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न शासकों हारा निर्मित की गयी थीं वहां पर भी एक श्रजायबघर है। सब मिलाकर वहां कोई ६२ दर्शनीय वस्तुएँ हैं, जिन्हें देखने में सारा दिन लग जाता है किन्तु किर भी दर्शक उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाता। यहां की कई इमारतें ११५० ई० तक की है। १६२४ में इसका प्रबन्ध पीकिंग म्युनिसिपेलिटी ने सम्हाल लिया श्रीर तब से उसी के श्रधीन है। लड़ाई के दिनों में कई बार यहां की इमारतें काफी नष्ट हो चुकी थीं, पर श्रव उनकी मरम्मत कर दी गयी है। (चित्र नं० १६६)

श्राज रात को हमारा भोजन भारतीय राजदूत श्री राघवन के यहाँ था। यहाँ श्रीमती राघवन से मिल हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमती राघवन ने हमें बड़ा अच्छा भोजन दिया। चीन में अब हम यथेष्ट वस्तुएँ देख चुके थे अतः चीन के सम्बन्ध में आज बहुत रात गये तक ी राघवन से हम तीनों की अनेक प्रकार की बातें होती रहीं ता० ६ विसम्बर पीकिंग में हमारी अन्तिम तारीख थी।

आज प्रातःकाल हमने पाइही नामक वहाँ की नसंरी देखी। सुना कि इस प्रकार की अनेक नसंरी चीन के बच्चों के लिए बनी हैं। इनकी एक सौ अस्सी संख्या तो पीकिंग और पीकिंग के आसपास ही बतायी जाती है, जो तीन वर्षों के समय में बन जाना कम-से-कम हमें कुछ अतिशयोक्ति जान पड़ा। जो कुछ हो, पाइही नसंरी सचमुच बड़ी सुत्दर है। बच्चे खूब तन्दुक्स्त और प्रफुल्लित थे। इस नसंरी में छोटे बच्चों का अच्छे वातावरए। में लालन-पालन करने की बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। नसंरी के मुख्य कमरे में सोवियट बच्चों के प्रारम्भिक जीवन के अनेक चित्र लगे हुए थे जिनसे यह प्रकट होता था कि सोवियट यूनियन के बच्चों को विकास के सभी साधन उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के सोने के लिए अच्छे पत्रेंगों की व्यवस्था है। उन्हें सभी कार्य स्वयं करने का शिक्षरण प्रारम्भ से ही दिया जाता है। भोजन करने के लिए उनकी छोटी-छोटी विशेष प्रकार की टेबिल और कुर्सियाँ हम लोग कभी न भूल सकेंगे।विशेष प्रकार के खाने के बर्तनों की भी व्यवस्था उनके लिए की गयी है। उन्हें खेल २ में ही कुछ महत्त्वपूर्ण वार्ते सिखानेका विशेष इन्तनाम है। (चित्र नं०१६७)

इसके पश्चात् हमने यहाँ का 'प्यूसिंग' नामक एक मैदा मिल देखा जो सरकारी न होकर एक व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। इसके मैनेजर श्री सन् प्यूसिंग ने हमें इस मिलका सारा हाल बताया। इस मिल के वर्तमान व्यवस्थापक श्री सन् प्यूसिंग के पिता ने यह मिल प्रारम्भ किया था और ग्राज भी इसमें लगी हुई सारी पूंजी पर श्री सन् प्यूसिंग की माता का एकाधिकार था। व्यवस्था श्री सन् प्यूसिंग देखते थे और उन्हें इस कार्य का पारिश्रमिक मिलता था।

इस मिल में १४ आटा पीसने, छानने इत्यादि की मशीने थीं। इसका औसत उत्पादन १,४०,००० बीरा आटा प्रतिमास होता था। १ बीरे में २२ किलोग्राम आटा आता था। हमें यह बताया गया कि मजदूरों के विशेष उत्साहपूर्वक कार्य करने के फलस्वरूप आले महीने में १,५०,६०० बीरा आटा तैयार होने वाला था।

यह मिल सरकार के लिए झाटा तैयार करने का कार्य करता था। सारा गेहूँ सरकार की झोर से मिल को भेज दिया जाता था। मिल का यह कार्य था कि इस गेहूँ का झाटा तैयार करके सरकार को भेज दे। ऐसी परिस्थित में मिल को झपनी थोर से विकिग केपिटल के रूप में कुछ नहीं लगाना पड़ता था।

उत्पादन करने में जो व्यय होता (Cost of production) या उसका ४०% मृनाफे के रूप में बचता था। मिल को केवल एक ही कर देना पड़ता था। यह आयकर था। मृनाफे (Net profit) पर ५% से ३०% तक यह कर लगता था। श्रधिक से-अधिक मृनाफे पर ३०% ही आयकर के रूप में चीन में लगता है। चूंकि इस मिल का मृनाफा अधिक-से-अधिक मृनाफे की सीमा के अन्त-गंत आ जाता था इसलिए इस मिल के मृनाफे पर ३०% टैक्स लग जाता था।

मुनाफे की रकम में से ३०% टेक्स देने के बाद १०% रिजर्व फण्ड में रखी जाती थी। शेष ६०% में से ६% प्रिफरेन्स शेयर पर व्याज के रूप में देने के बाद जो रकम शेष रह जाती थी उसका ६०% सामान्य शेयर होल्डसं की डिवीडेन्ड के रूप में दिया जाता था। १५% प्रतिशत मजदूरों को ग्रतिरिक्त इनाम के रूप में दिया जाता था। १५% बेलफेयर ग्रौर मजदूरों के विशेष प्रबन्ध में जाता था ग्रौर १०% किन्हीं विशेष ग्रावश्यकताग्रों के लिए रखा जाता था।

उपर्युक्त विवरए हमें बहुत जल्दी में दिया गया था फिर भी यह बताया गया था कि यह बहुत कुछ ठीक है। इस विवरए। में एक ही बात महत्त्वपूर्ण थी कि टैक्स इत्यादि चुकाने के बाद जो रकम शेष रहती थी उसका ६०% डिवीडेन्ड के रूप में ब्यवस्थापक जी की माता को ही मिलता था।

व्यवस्थापक का मासिक वेतन १६ लाख युवान बताया गया । इसके साथ ही उन्हें मोटर, मकान इत्यादि की सभी सुविधाएँ प्राप्त थीं और सभी कुछ कर सकने के अधिकार भी प्राप्त थे । कितनी सुविधाएँ थीं इसका पूरा व्योरा हमें नहीं मिल सका ।

हमें यह भी बतलाया गया कि मिल में कार्य करने वाले प्रत्येक मजदूर को 5,00,000 युवान मासिक वेतन मिलता था और साथ ही रहने का मकान, पानी और बती सहित कपड़े का एक सूट प्रतिवर्ष, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस, इलाज के लिए सुविधाएँ ग्रांदि भी दी जाती थीं।

इस प्रकार हमें यह समभाया गया कि व्यवस्थापक श्रौर मजदूर के बेतन में श्रन्तर को कम-से-कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

मिल का वातावरए अच्छा या और मजदूर कार्य प्रसन्नता से कर रहे थे। कहीं-कहीं मिल में अमेरिका-विरोधी पोस्टर लगे हुए थे जिनमें यह दर्शाया गया या कि अधिक उत्पादन से ही अमेरिकी साम्राज्यवाद का विनाश हो सकता है।

मिल के व्यवस्थापक ग्रत्यन्त उत्साही ग्रीर मिलनसार व्यक्ति थे।

आज दोपहर का भोजन हमें भारतीय दूतावास के मिनिस्टर श्री कौल के यहाँ करना था। भोज में भारतीय दूतावास के सभी प्रतिष्ठित कर्मवारी सम्मिलित हुए थे।

खूब प्रच्छा भारतीय खाना मिला ग्रौर खूब ही चर्चा हुई चीन की भिन्न-भिन्न समस्याओं तथा विषयों पर।

श्रपराह्म में हम चीन के सरकारी विभागों के कुछ उच्च श्रधिकारियों से मिले। इनमें थे—साइनो-इण्डिया फ्रण्डिशिय एसोसियेशन के सभापति, चीन के सांस्कृतिक मन्त्रिमण्डलके उपमंत्री श्री टिंग सीलिंग, जिनसे इसके पहले भी हमारी भेंट हो चुकी थी, पर सरकारी विषयों पर चर्चा म्राज ही हुई। शिक्षा-विभाग के एक पदाधिकारी श्री चाम्रो फिंग। चीन के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के उपसभापति श्री चेंग चरित्रान, जो पहले चीन के किसी विश्वविद्यालय में ग्राचार्य थे। वे ग्रत्यन्त विद्वान व्यक्ति माल्म हए। उनकी विचार-प्रशाली बड़ी मुलक्षी हुई श्रीर कांतिकारी थी। उन्होंने बातचीत के दौरान में यह बताया कि चीन की पुरानी न्याय-पद्धति अत्यन्त कुत्सित हो गयी थी। उसमें बिना श्रामल परिवर्तन के कोई सुधार सम्भव ही नहीं था। इसीलिए नये चीन की न्याय-व्यवस्था में पुराने कानुनों को कोई स्थान देना उचित नहीं माना गया । पुराने सभी कानून रह कर दिये गये हें और एक नयी न्याय-व्यवस्था स्थापित की गयी है। इस नयी न्याय-व्यवस्था में न्यायाधीश का कार्य केवल चुपचाप बैठकर गवाहों ग्रीर मुल्जिमों के बयान सुनकर फैसला लिखना ही नहीं है बल्कि वादी और प्रतिवादी में समभौता कराना उसका सबसे पहला कर्तव्य है। इसी के अनुसार जनता की अदालतें (Peoples Courts) कार्य करती हैं। जहाँ तक दण्ड का प्रश्न है इसका सभी पूरा-पूरा विवेचन नहीं हुआ है। जहाँ जैसे-जैसे मुकदमे ब्राते हैं उनका फैसला किया जाता है। धीरे-धीरे इन फैसलों के आधार पर नये कानून की रूपरेखा तैयार हो रही है। उनकी बातचीत से यह प्रतीत हुन्ना कि चीन की वर्तमान न्याय प्रशाली का निर्माश हो रहा है और उसमें अभी जो कुछ होता है वह अधिकतर किसी लिखित कानून के आधार पर न हो न्यायाधीशों की न्यायबृद्धि के ब्राघार पर होता है। उन्होंने यह बताया कि पिचमी न्याय-पद्धति चीन के लिए सर्वया अनुपयक्त है और चीन को अपनी स्वयं की न्याय-प्रसाली बनानी होगी।

रात को हम पीकिंग आँपेरा देखने गये। शंघाई का आँपेरा हमें इससे अधिक पसन्द आया था। हाँ, यहाँ एक सकंस भी दिखाया गया। इसके कार्य बड़े ही अच्छे और अद्भुत थे।

ता० ७ को प्रातःकाल हमने पीकिंग छोड़ दिया । स्टेशन पर हमें बड़ी शानदार बिदाई दी गयी । उपस्थित सदस्यों में साइनो-इण्डियन फ्रैण्डशिप एसोसियेशन के सभापित श्री टिंग, उप-सभापित श्री चैन श्रीर पीकिंग में रहनेवाले एक भारतीय श्री वीक्ष्मल भी थे जिनसे भारतीय दूतावास के जिर्थे हमारी कल ही जान-पहचान हुई थी । इन सज्जन से भी चीन के सम्बन्ध में हमें श्रनेक बातें मालूम हुई थीं । आज ये हमारे िए भारतीय भोजन बनाकर लाये थे जो हमने मार्ग में बड़ी रुचि से खाया।

ता० ७ को पीकिंग से रवाना होकर ता० द को २ बन्ने दिन को हम हैंको पहुँचे। यहाँ हमारी गाड़ी बदलती और हमें चार घण्टे का समय चीन का यह नगर वेखने को भी मिलता था। हैं को स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए अनेक प्रतिष्ठित चीनी सरकारी कमंचारी श्रीर वो भारतीय सिक्ख डाक्टर मौजूद थे। ये दोनों वर्षों से चीन में रहते थे। इन्हें हमारे आने की सूचना पीकिंग के भारतीय दूतावास ने दी थी।

हैंको स्टेशन से हम होटल आये जहाँ हम दोनों भारतीय डाक्टरों से कुछ देर बातें करते रहे। इसके बाद हम गये हैंको देखने के लिए। हैंको भी चीन के अन्य शहरों के समान ही एक शहर है। हमने शहर के साथ ही यहाँ का एक बगीचा भी देखा। कोई ऐसी नयी बात हमें यहां न मिली जिसका उल्लेख किया जाय, सिवा रेशम पर कसीदे के कुछ चित्र। चीनी प्रान्त फूकिंग इस तरह की कारीगरी और चीनाई रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इसके नमूने हैंको में विकते हैं। करीव ५ बजे हम होटल लौट आये और वहां से वू छांग स्टेशन चलें। इस स्टेशन पर पहुँचने के लिए यांगसी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को पार करने के लिए यद्यपि थोड़ी-थोड़ी देर में छोटे-छोटे जहाज आते-जाते हैं, जिन पर टिकट लेकर लोगों का यातायात होता है, पर हमारे लिए चीन सरकार ने एक खास मोटर बोट का प्रबन्ध किया था।

लगभग ६ बने संध्या को हमारी ट्रेन हैंको से कैंग्टोन के लिए रवाना हो गयी। कैण्टोन हम पहुँचे ता० ६ की रात को १० बजे। जिस होटल में हम चीन आते समय ठहरे ये उसी होटल में झाज भी ठहराये गये थे। रात भर कैण्डोन में ठहर ता० १० को प्रातःकाल ६ बजे हम कैण्टोन से चीन की सीमा के सिम सांग स्वान को रवाना हुए। यह रास्ता चार घण्टे का या। रास्ते में कोई नयी बात नहीं हुई पर नयी बात हुई अंग्रेजी राज्य की सीमा पर पहुँचते ही । यह थी श्रंग्रेजी राज्य के इमीग्रेशन अफसर की हद दरजे को बदतमीजी । चीन की सीमा पर हमें लेने चाइना ट्रेवींलग एजेन्सी के प्रतिनिधि ग्रा गये थे। चीन की सीमा पर हमें कोई कब्द नहीं हुआ। श्री वी से मिल-भेंटकर तथा उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया वा उसके सम्बन्ध में उन्हें श्रगिएत धन्यवाद दे हम उस पुल की ब्रोर चले जिसे पार कर ब्रंपेजी राज्य की सीमा में प्रवेश होना था। हांगकांग ब्राते समय चुंगी वालों ने तथा इमीग्रेशन के दप्तर वालों ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया या उसे व्यान में रखते हुए शंवाई में ब्रिटिश कौंसलेट से हमने हांगकांग में प्रवेश करने के लिए ग्राज़ा लिखवा ली थी ग्रतः ये सज्जन हमें रोक तो सकते न थे, पर इन्होंने हमें तंग जरूर किया। हमारी ट्रेन चीन की सीमा पर पहुँची थी लगभग १२॥ बजे और बिटिश सीमा से हांगकांग हमारी ट्रेन जाती थी ढाई बजे । हमारे पासपोर्ट इमीप्रेशन के अफसर महाशय ने जांच के लिए रख लिये और आप चल दिये लंच खाने । पासपोटों की जांच में पांच मिनिट से अधिक समय न लगता पर अकसर महाशय का खाना खाने का समय जो हो गया था। हमने तमाम दुनिया के इस बीरे में कहीं भी यह नहीं देखा या कि किसी ग्रधिकारी के खाना खाने का समय हो जाने

के कारण पासपोटों की जांच के सब्श स्रावदयक कार्य रोक लिये जायें। ढाई बजे वाली गाड़ी से जाने की चिन्ता हमें इसलिए स्रधिक थी कि हांगकांग के पंन स्रमेरिकन लाइन के दपतर में ५ बजे के पहले हम जिस पंन स्रमेरिकन हवाई जहाज से दूसरे दिन जा रहे थे उस उड़ान की ताईद करनी थी। कोई पौन बजे से लेकर दो बजकर दस मिनिट तक इस हद दरजे के स्रहम्मन्य श्रीर बदतमीज खंग्रेज की हमें राह देखनी पड़ी। दो बजकर दस मिनिट पर यह दफ्तर में स्राया। पासपोट देखने को रस्म-स्रदायों में तीन मिनिट से अधिक न लगे और किसी तरह दौड़ते-भागते हमें हांगकांग की गाड़ी मिल सकी जिसके कारण हम ठीक समय पंन स्रमेरिकन लाइन के दफ्तर में पहुँच सके। इस भलेमानस खंग्रेज को इस बात की जरा भी चिन्ता न थी कि यदि हम इस गाड़ी को चूक जाते तो हमारे कार्यक्रम में जो गड़बड़ होती वह उसके पांच मिनिट देर से लंच खाने की स्रपेक्षा हमारे लिए न जाने कितनी बड़ी मुसीबत लाती। मेरा निश्चित मत है कि इंग्लेण्ड के बाहर बचे-खुचे अंग्रेजी राज्य को यह अंग्रेजी नौकरशाही समाप्त करने वाली है। अंग्रेजी में एक कहावत है—भगवान ऐसे मित्रों से बचावें। में कहता हूँ अंग्रेजी राज्य को भगवान ऐसे नौकरों से बचावें। पीकिंग से इस सीमा तक की हमारी यात्रा २,४५० किलोमीटर की थी।

बेंकाक हमारा हवाई जहाज ता० ११ को १२ बजे दिन को जाता था। निय-मानसार हम ११ बजे पैन अमेरिकन लाइन के दप्तर को पहुँच गये और सारी रस्मी कार्रवाई से छुट्टी पायी । पर थोड़ी देर में हमें सुचना मिली कि मशीन में कुछ गड़बड़ होने के कारए हमारा प्लेन ३ बजे के लगभग जायगा। यहाँ हमें मिल गये थे चीन के शान्ति-सम्मेलन में ब्राने वाले उड़ीसा के एक साम्यवादी सज्जन श्री रामकृष्ण पाटी जो इसी प्लेन से वापस कलकत्ते जा रहे थे। ग्रब प्लेन जाने में देर थी ग्रतः हम चारों भोजन के लिए चले। भोजन से लौटने पर हमें सुचना दी गयी कि ग्राज हमारा हवाई जहाज जायगा ही नहीं। कब जायगा इसकी भी कोई निश्चित सुचना नहीं थी। मुक्ते याद ग्रायी सन् '५० की ग्रास्ट्रेलिया की सिडनी की घटना जब मौसम खराब होने के कारए मुक्ते सिडनी में ३ दिन पड़ा रहना पड़ा था, जिसके कारए मुक्ते अपनी हिन्दे-शिया वाली यात्रा मन्सूल करनी पड़ी थी। मुक्ते भय लगा कि इस बार स्याम और बर्मा की रही हुई यात्रा के विषय में भी कहीं ऐसा ही न हो। पर चारा क्या था ! थोड़ी ही देर बाद हमें यह मालम हुन्ना कि बी० स्नो० ए० सी० का हवाई जहाज कल प्रातःकाल ग्यारह बजे जा रहा है और हम चाहें तो उस जहाज से जा सकते हैं। हमने प्रपने पैन प्रमेरिकन लाइन के टिकट तत्काल बी० ग्रो० ए० सी० के कराये और दूसरे दिन प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगे।

दूसरे दिन प्रात:काल तक कोई काम न रहने के कारए। मेंने सोचा कि मेरी

स्तोयी हुई फाउष्टेनपेन ग्रीर पेसिल की पूर्ति हांगकांग से ही कर ली जाय, क्योंकि खुला बन्दरगाह होने के कारए। यह सुना था कि यहाँ इस प्रकार की चीज सस्ती मिलती हैं। हांगकांग का बाजार हमें सचमुच ही बड़ा ग्रजीब जान पड़ा। छोटी से बड़ी हर चीज की एक दूकान से दूसरी दूकान की कीमत में बड़ा भारी ग्रन्तर श्रीर इतने ग्रधिक मोल-तोल की ग्रावद्यकता कि किसी को ग्रन्त तक यह विस्वास ही नहीं हो पाता कि जो बस्तु वह खरीद रहा है उसकी उचित कीमत दे रहा है या नहीं। हांगकांग चाहे खुला पोर्ट हो, पर हांगकांग के सबूश वाहियात बाजार हमने ग्रीर कहीं न देखा था।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब हम बी० ग्रो० ए० सी० के दफ्तर को जा रहे थे तब हमें पता लगा कि उस लाइन का हवाई जहाज भी लेट हो गया है ग्रौर कब जायेगा इसे कोई नहीं कह सकता। थोड़ी देर बाद मालूम हुग्रा कि पंन ग्रमेरिकन लाइन का एक जहाज ग्राने वाला है ग्रौर वह शायद तीसरे पहर चला जाय। कम-से-कम तीसरे पहर तक हांगकांग से रवाना होने की कोई संभावना न देख जगमोहनदास ग्रौर धनश्यामदास हांगकांग के एक प्रसिद्ध पंगोडा को देखने गये ग्रौर मेंने ग्रपना समय लगाया इस पुस्तक में।

कोई १२।। बजे हमें निश्चित सूचना मिली कि बी० श्रो० ए० सी० का हवाई जहाज ४॥ बजे संघ्या को जा रहा है श्रौर हम लोगों को ३ बजे के पहले बी० श्रो० ए० सी० के दफ्तर पहुँच जाना चाहिए।

करीब ५ बजे हमने हांगकांग छोड़ दिया।

## चीन पर ही कुछ और

इधर भारत से श्रीर श्रन्थ देशों से भी श्रनेक लोग चीन गयं हैं श्रीर उन्होंने अपने-श्रपने विचार प्रकट किये हैं। जितने विभिन्न श्रीर परस्पर विरोधी विचार चीन के सम्बन्ध में पाये जाते हैं उतने श्रन्थ किसी देश के सम्बन्ध में नहीं। कुछ लोगों का मत है कि नया चीन एक जीता-जागता स्वगं बन गया है। कुछ श्रीर लोगों का मत इसके विलकुल विपरीत है कि नयी शासन-व्यवस्था के श्रधीन चीन घोर दुवंशा को पहुँच गया है श्रीर वहाँ की जनता एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के श्रधीन सदा के लिए बन्दी हो गयी है। इसलिए जहां एक श्रीर नये चीन की भूरि भूरि प्रशंसा की जाती है वहाँ दूसरी श्रीर चीन की उतनी ही कड़ी निन्दा भी मुनने में श्राती है। स्पष्ट है कि ये दोनों दृष्टिकोए वास्तविकता पर श्राधारित न होकर दलगत भावनाश्रों से प्रेरित रहते हैं। नये चीन के पक्षपाती श्रधकांश रूप में प्रचार के लिए उसका भव्य चित्र प्रस्तुत करते हैं, उधर नये चीन के विरोधी मृथ्यतः बहिष्कार के लिए नये चीन में केवल कालिमा ही देख पाते हैं। मेरा मत है कि ये दोनों ही बातें श्रामक हैं। मेने चीन में जो कुछ देखा उसके श्राधार पर में कह सकता हूँ कि न तो चीन में इतना श्रीक विकास हो गया है कि वहाँ श्रव श्रीर कुछ करना बाकी न हो श्रीर न ऐसा ही है कि नयी सरकार ने चीन को तबाही की राह पर डाल दिया हो।

में इस निरांय पर पहुँचा हूँ कि ब्राज का चीन एक शक्तिशाली देश और विश्व की एक प्रवल शक्ति है उसी तरह जैसे नये स्वतन्त्र भारत की गराना महानतम् देशों में होने लगी है। इसमें सन्देह नहीं कि कीमितांग चीन की तुलना में ब्राज का चीन कहीं अधिक संगठित और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चांगकाई शेक के दिनों में शासन-प्रवन्ध श्रष्टाचार-पूर्ण था और ब्रयोग्य एवं कम ब्रनुभवी अधिकारों के हाथ में चला गया था। जनता की मलाई और उसके कल्यारा की वातें न सोचकर चांग सरकार के अधिकारों स्वार्थ-साधना में लिप्त रहते थे। ऐश्वयं और विलासिता का जहाँ महलों में बोलबाला था वहाँ गांवों में जनता की पुकार सुनने वाला कोई न था। देश में उत्पादन भी इसी लिए कम होता था और चांगकाई शेक को अपनी सत्ता

बनाये रखने के लिए विदेशियों का ब्राथय लेना पड़ता था।

चांगकाई शेक सरकार का जनता पर न तो प्रभाव ही या ग्रीर न जनता की उसमें ब्रास्था थी। चांगकाई शेक ब्रौर उसकी सरकार के ब्रन्य ब्रधिकारी जनता के प्रतिनिधि तो थे नहीं, क्योंकि चुनाव जैसी कोई व्यवस्था वहाँ न थी; सैनिक बल पर उनको सत्ता टिकी हुई थी और दमन ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। सरकार सामन्तों ग्रौर जागीरदारों का पक्ष लेती थी इसलिए राध्ट की जनशक्ति निध्कय पड़ी थी। जिन दिनों चीनी कम्युनिस्ट ग्रामे बढ़ रहे थे ग्रीर चांगकाई शेक की सेनाएँ हारती हुईं, ब्रात्मसमपंग करती हुईं, एक शहर से दूसरे शहर की हट रही थीं उसका मह्य कारए यही या कि चीन की जनता चांगकाई शेक के साथ न होकर नये क्रान्ति-कारियों के साथ थी और यद्यपि ब्रमेरिका का प्रश्रय चांग सरकार को मिला हुआ। या फिर भी वह नब्ट होने से न बच सकी । 'एशिया की स्थिति' नामक पुस्तक के ग्रंग्रेज लेखक ग्रोवन लेटीमोर ने लिखा है कि ग्रमेरिका ने चांग को सुरक्षा ग्रौर विरो-धियों को परास्त करने के लिए जो सैनिक सामान दिया या उसे अपने पास रख सकने की भी सामर्थ्य चांगकाई शेक में नहीं रह गयी थी। स्रकेले मुकदन स्रीर चिनचो में कम्युनिस्टों के हाथ १२,५०,००,००० करोड़ डालर का अमेरिकी सैनिक सामान लगा था । इस तरह के सामान श्रीर जनता के सहयोग से कम्युनिस्ट-विजय भ्रवश्यम्भावी थी। जहाँ उनकी विजय होती थी वहीं पर वे भूमि किसानों में बाँट देते थे। इसलिए वहाँ की जनता की सहानुभूति उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी श्रीर जिस प्रदेश की स्रोर वे बढ़ते थे वहाँ की जनता भी ऐसे ही लाभ की आशा में उनके स्वागत के लिए तैयार रहती थी। जनता का जो समर्थन चीनी कम्युनिस्टों की विजय का कारए बना वह नये चीन को अब निर्माए कार्य के लिए भी प्राप्त हैं इसमें कोई सन्देह नहीं ।

क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन संसार के सबसे बड़े देशों में है। आकार में वह समूचे यूरोप के बराबर है अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ ही कम है। जन-संख्या वहाँ की लगभग पचास करोड़ है और संस्कृति पाँच हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। चीन एशिया के पूर्वी भाग में विस्तृत और महान् भूखण्ड है। उसका क्षेत्रफल लगभग पन्द्रह लाख वर्ग मील होगा और पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दिक्तिए तक उसको लम्बाई एक-डेट हजार मील है। उसकी उत्तरी सीमा उसकी सुरक्षा के लिए लाभदायक है किन्तु समुद्र-तट बहुत बड़ा और विदेशी आक्रमएगों के लिए खुला है। चीन का अतीत बड़ा ही गौरवमय है। अब से कोई तीन हजार वर्ष पूर्व वहाँ कुतुबनुमें (कम्पास) का आविष्कार हो चुका था। सत्रह सौ वर्ष पहले वहाँ कागज तैयार होने लगा था। लगभग बारह सौ वर्ष पहले वहाँ मुद्रए-कला की नींव

पड़ चुकी थी और बाठ सौ वर्ष पहले वहाँ गोला-बाक्द बनने लगा था। प्राचीन काल में भी चीन की संसार के महानतम देशों में गएगा की जाती थी और बाज भी वह दुनिया के ब्रत्यन्त शक्तिशाली देशों में है। नये चीन ने दुनिया में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में पदार्थए किया है। कुछ देश इस तथ्य को स्वीकार करने में ब्रानाकानी कर रहे हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि नया चीन एक वास्तविकता है।

भारत और चीन के बड़े पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं और दोनों की सब से बड़ी समानता यह है कि वे कृषि-प्रधान देश हैं। चीन के अधिकांश भाग को तीन बड़ी-बड़ी निवयां सींचती हैं जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण, तीन हजार लम्बी यांग्सी क्यांग नवी है। दूसरी महत्त्वपूर्ण नवी 'ह्वांगहों' है जो निरन्तर अपना पथ बदलती रहती है, और चीन में काफी तबाही करने के कारण 'चीन के आंसू' नाम से विख्यात है। देश की अवंद्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है जो देश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुकृल ही है। चीन में मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों की ही खेती होती है; साथ ही मुअर पालने और मुग्यां व बत्तख पालने का भी रिवाज है। वहाँ की मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, ज्वार, वाजरा, जो, मकई, आलू, सोयावीन और सिक्जियां आदि हैं। व्यापारी फसलों का वहां दूसरा स्थान है और चाय, तम्बाकू, कपास आदि की खेती भी होती है। रेशम के कीड़े पालना वहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। कहा जाता है कि नये चीन में भूमि के पुनवितरण और कृषि के नये तरीके के कारण पैदाबार काफी बढ़ गयी है, पर हमें इसके कोई प्रमाण नहीं मिले; नये तरीकों से खेती होते हुए भी हमने वहाँ नहीं देखी।

चीन जितना बड़ा देश है उसके हिसाब से उसके प्राकृतिक साधन उतने ब्रधिक नहीं हैं। हाँ, चीन में कोयला बहुत प्रधिक पाया जाता है। रांगा ब्रौर लोहा भी समृचित मात्रा में है। इसके ब्रितिरक्त वहाँ पेट्रोलियम, गन्धक ब्रौर तांबा भी निकाला जाता है। चीन के संचार-साधन बहुत विकसित नहीं हैं नयी रेल-पटरियाँ बिछायी गयी हैं, किन्तु ब्रब भी ऐसे स्थान ही ब्रधिक हैं जहाँ ब्राने-जाने के ब्रौर सामान पहुँचाने के लिए घोड़ा खच्चर ब्रथवा कुली ब्रादि काम में लाये जाते हैं। ब्राथिक विकास के लिए नयी सरकार की कुछ योजनाएँ सफल हुई हैं, पर देश की महानता को देखते हुए ये ब्रभी नहीं के बराबर कही जा सकती हैं। हमारे देश की इस प्रकार की योजनाएँ चीन की योजनाओं से कहीं महान् हैं।

अब जरा चीन के राजनीतिक स्वरूप पर विचार करें। इस दृष्टि से चीन दो भागों में विभक्त हैं—मुख्य चीन और बृहत्तर चीन। मुख्य चीन वह भाग है जिसमें चीन के वे ब्रठारह, प्राचीन प्रान्त ब्राते हैं जो चीन की महान् भित्ति के दक्षिरा में हैं। बृहत्तर चीन में वह सब भूभाग गिना जाता है जो प्राचीन मांचू बंश के समय चीन साम्राज्य कहनाता था। इसमें मंचूरिया, मंगोलिया, सिनक्यांग श्रीर तिस्वत इन चार को भी सम्मिलित किया जाता है।

आज चीन में 'मुक्ति' शब्द जितना प्रचलित है उतना और कोई नहीं। कल का चीन एशिया का एक रोगी देश था जो साम्राज्यवादी देशों की एक पूरी शताब्दी की कुचालों और च्यांगकाई शेक के बीस वर्ष के कुशाहन से पीड़ित था।

चीन जनराज्य की स्थापना को ही चीनी लोग मुक्ति कहते हैं। इससे पहले ज्यांगकाई शेक के शासन में स्थिति बड़ी ग्रसन्तोध जनक थी और दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही थी। देश में ग्रावश्यकता से कम ग्रनाज पैदा होता था ग्रीर विदेशों से मंगाना पड़ता था। बाहर से ग्रन्न मंगाने पर भी ग्रभाव ग्रीर ग्रकाल मुंह बाये रहते थे। मुद्रा का चलन बहुत बढ़ गया था। उन दिनों की सरकार विश्व में ग्रस्यन्त भ्रष्ट सरकार मानी जाती थी ग्रीर यह तथ्य सर्वविदित था। ग्रमीरी-गरीबी का भेद पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। किसानों पर सामन्त वर्ग का भीषण ग्रत्याचार होता था। उबर मिलों के मजदूर कराहते थे। सरकार सब कुछ देखते हुए भी कुछ न देखती थी ग्रीर पीड़ितों की पुकार पर कान न देती थी। सत्ता मद में चूर, चीन का शासक वर्ग ग्रयनी जनता का शोषण करता था ग्रीर विदेशियों के इशारों पर नाचता था। बेकारी, बेईमानी, भूख, बीमारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति ग्रीर भिक्षावृत्ति का बोलवाला था।

नये चीन के जो सरकारी श्रधिकारी भारत के आई० सी० एस० अफसरों से मिलते-जुलते हैं श्रधिकांश रूप में विश्वविद्यालयों के ऐसे छात्र हैं जो कोमितांग सरकार के विश्व आन्दोलन में भाग ले चुके हैं और अपने विश्वासपात्र होने का सबूत दे चुके हैं। इन अधिकारियों ने अपनी मर्जी से सुख-सुविधा का परित्याग कर दिया है। उनका कहना है कि जनता पानी के समान है जिसमें हमारा अस्तित्व मछिलयों-का-सा है। पानी के न रहने पर मछली जीवित नहीं रह सकती। इसिलए वे अपने आप ही बहुत कम वेतन लेते हैं जो कारखाने के किसी भी मजदूर के वेतन के बराबर होगा। वे दो-दो जोड़ी सूती और ऊनी यूनीफाम लेते हैं जो अत्यन्त सादे होते हैं। दुनिया के किसी भी देश में शायद इस वर्ग के अधिकारी इतना अधिक काम न करते होंगे और न इतनी असुविधा ही सहन करते होंगे जो चीनी अधिकारियों ने सहयं स्वीकार की है।

यही नहीं बीस वर्ष के संघर्ष और निराशाओं के बाद जब कम्यूनिस्टों को सत्ता प्राप्त हुई तो वे मद से चूर नहीं हो गये और उन्होंने निर्माण के काम की ओर ध्यान भी दिया। पहले स्थाल यह किया जाता था कि कम्यूनिस्ट सभी वर्गों और पार्टियों को भंग करके अन्त में सर्वाधिकारवादी सरकार बनायेंगे, पर उन्होंने ऐसा

नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने अपने को गौरा ही रखा। चीन की संसद् में उनके पास एक तिहाई जगहें हैं। नयी शासन-व्यवस्था के हरेक क्षेत्र में और हरेक स्तर पर गैर कम्यूनिस्ट ही नहीं पिछले कोमितांग वर्ग के कुछ लोग भी काम करते हैं जिनमें मुधार होगया है। ग्राज चीन के ६ उपप्रधानों में से तीन गैर कम्यूनिस्ट हैं और माओत्से तुंग के बाद इन्हों का स्थान है। सरकार में आधे दर्जन से अधिक पार्टियों के मंत्री हैं। सरकार की रूपरेखा एक विशाल पिरामिड जैसी हैं। गांव, शहर, प्रान्त और चीन की केन्द्रीय सरकार एक दूसरे से खूब मजबूती के साथ सम्बन्द हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में संस्थाएँ बनी हुई हैं। जनता की जरूरतें और जनता की इच्छा ही सरकार में व्यक्त होती है। जिस प्रकार शरीर में अनिगनत घमनियों और शिराओं का जाल फैला है उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार का गांवों, नगरों और प्रान्तों के साथ सम्बन्ध है। केन्द्रीय सरकार का कोई भी आदेश चीन के हरेक कोने में पहुँच जाता है। नयी व्यवस्था की छोटी-से-छोटी कड़ी ग्राम-संस्थाएँ हैं और पीकिंग सरकार उन सबसे अपर है जिसका पूरा नियंत्रए रहता है। फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि चीन की किसी भी शासकीय संस्था का चुनाव नहीं हुआ; सब की सब सरकार द्वारा नामजद है।

ग्राविक क्षेत्र में चीन सरकार की नीति को कम्यूनिस्ट-नीति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने निजी सम्पत्ति को मान्यता दे रखी है। लोगों को जमीन, जाय-दाद अथवा कारखानों का मालिक होने का अधिकार है। साथ ही इसमें सामूहिक खेती की भी कोई चर्चा नहीं की गयी। इन सुधारों को लागू करने में कितनी उदारता से काम लिया जा रहा है इसका अनुमान एक मिसाल से लग जायगा। इन सुधारों के साथ एक व्यवस्था यह है कि यदि कोई व्यक्ति लगान के रूप में अथवा कर्जे के ऊपर व्याज के रूप में रकम लेकर शोखएा करता हुआ पाया जायगा और उसके परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक न होगी और खर्च कम होगा तो उसे जमींदार समक्ता जायगा परन्तु परिवार बहुत बड़ा होने और खर्च अधिक होने पर ऐसे व्यक्ति को धनी किसान माना जायगा चाहे इन दोनों अवस्थाओं में वह व्यक्ति खुद ही परि-अम क्यों न करता हो।

भूमि-मुघारों के सम्बन्ध में सरकार की नीति वास्तविकता पर आधारित है। निजी सम्पत्ति रखने के साथ-साथ लोगों को मुनाफा कमाने का हक भी है, किन्तु यह मुनाफा बहुत सीमित ही हो सकता है। सामन्तवादी शोधरण का अवस्य कोई स्थान नहीं रहा है और उसे सभी रूपों में समाप्त कर दिया गया है। भूमि-कर पैदावार का कोई पच्चीस से तीस प्रतिशत होता है जो अनाज के रूप में दिया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए चीन में जो उपाय किये गये हैं उनमें यह काफी महत्त्वपूर्ण है। जमींदारों की जमीनें तो जब्त कर ही ली गयी हैं पर जो खुद खेती करना चाहते ये उन्हें इसकी अनुमित भी दी गयी है। नयी चीन सरकार को थोड़े ही समय में अपने दृढ़ निश्चय के कारण उस चोरवाजारी और अध्टाचार को समाप्त करने में भी सफलता मिली है जो ज्यांगकाई शेक के समय में फैला हुआ था। इस दिशा में उनकी सफलता को अनेक विदेशियों ने स्वीकार किया है।

किन्तु में यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि चीन के भूमि-सुघारों को जितनी तूल दी जाती है उतने प्रभावकारी वे सिद्ध नहीं हुए। हमारे देश में भूदान-यज्ञ के रूप में जो नयी भूमि-क्षान्ति हो रही है वह भी किसी तरह कम सराहनीय नहीं है। हम कह सकते हैं कि ग्राचार्य विनोबा भावे का यह ग्रान्दोलन जो हमारे देश की गांधीवादी विचारधारा के ग्रनुकूल है ग्रीर जिससे व्यक्ति की स्वेच्छापूर्ण त्याग-भावना प्रकट होती है ग्रपने ग्राप में किसी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

विका के क्षेत्र में भी नयी चीन सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। पहले चीन में शिक्षा कुछ इने-गिने व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते थे जिनके पास साधन होते थे। नये चीन में शिक्षा सबके लिए श्रावश्यक वस्तु समभी जाती है। नये चीन में सारे स्कूल सरकार ने श्रपने श्रिषकार में ले लिये हें, श्रीर शिक्षा का उद्देश्य लोगों को केवल क्लकं बनाना नहीं है। नये चीन में शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। सेना में श्रक्तर अपने खाली समय में सैनिकों को पढ़ना-लिखना सिखाते हैं। सैनिक स्वयं अपने खाली समय में किसानों को सहायता देना अपना कर्लव्य समभते हैं। श्रीन्तिम श्रांकड़ों के श्रनुसार १६५१ में प्राइमरी स्कूलों में करोड़ ७० लाख, स्कूलों में १५ लाख ७० हजार श्रीर कॉलेजों में १ लाख २६ हजार विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इसी वर्ष १५ लाख मजदूरों ने दस्तकारों के स्कूलों में शिक्षा ली श्रीर ढाई करोड़ किसानों ने जाड़ों के विनों में पढ़ाई का कार्यक्रम पूरा किया। फिर भी जैसा पहले कहा गया है कि शिक्षा का स्टैण्डडं वहाँ का ऊँचा नहीं कहा जा सकता।

श्रीद्योगिक क्षेत्र में भी चीन उन्नित कर रहा है, पर बहुत श्रविक नहीं। स्वदेशीयन पर जोर देने के कारए। वहाँ श्रात्मिन भरता कुछ दूर तक सम्भव हो सकी है। एक श्रीर कारए। यह है कि मजदूरों को श्रविक-से-श्रविक सुविधाएँ देने का यत्न किया जाता है।

आज का चीन काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। सारा राष्ट्र पुनर्निर्माण के काम में जुटा हुआ है। ईमानदारी, सादगी और जनता की सेवा ये सिद्धान्त सामने रखे गये हैं। कुछ लोगों का मत है कि चीन पर रूस का अत्यिवक प्रभाव है, और मेरी राय में यह मत सही है।

जो कुछ हो एक बात स्पष्ट है। नये चीन में उस राजनीतिक एकता की स्थापना हो गयी है जिसका पिछली एक शताब्दी से ग्रभाव था। जहां तक भाषा, लिपि, रीति-रिवाज ग्रौर विश्वासों की एकता का सम्बन्ध है वह तो सदा से बनी हुई थी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विदेशी शासन के ग्रधीन भारत का पतन तो हो गया था किन्तु नैतिक विश्वासों की ग्रौर संस्कृति की एकता ग्रटूट बनी रही। चीन में ग्रस्प समय में जो कुछ हुग्रा है उसने संसार का ध्यान ग्रपनी ग्रोर ग्राकुष्ट किया है। चीन में भारत के लिए मेंने बड़ा सद्भाव पाया। भारत भी ग्राज के चीन को बड़े ग्रावर की दृष्टि से देखता है। यदि ग्राने वाले दिनों में भारत ग्रौर चीन का सम्पर्क ग्रौर भी गहरा होता गया तो इससे ग्रधिक हथं की ग्रौर क्या बात हो सकती है। जब में सारे दिलए-पूर्वी एशिया ग्रौर दूर पूर्व पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुक्ते जात होता है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इस भूखण्ड में चीन, जापान ग्रौर भारत इन तोन नयी एशियाई शिवतयों का उदय हुग्रा है। हम कह सकते हैं कि जहाँ चीन की शिवत का सबसे ग्रधिक परिचय सैनिक क्षेत्र ग्रौर जापान की शिवत का परिचय ग्रौद्योगिक क्षेत्र में मिला है वहाँ भारत की शिवत का परिचय नैतिक क्षेत्र में मिला है।

## संसार के उस देश में जिसमें सबसे अधिक धार्मिक वायुमगडल है

हांगकांग से रवाना होने भर की कठिनाई थी, फिर वहाँ से चलकर स्याम की राजधानी बेंगकाक पहुँचने में केवल १। धण्टे लगे, क्योंकि हांगकांग से बेंगकाक लगभग एक हजार मील ही था। इंगलण्ड से कंनेडा ब्रौर सैन्फ्रेन्सिस्को से हनालुलू तथा हनालुलू से टोकियो की उड़ानों के सामने यह उड़ान तुच्छ-सी जान पड़ती थी। इस उड़ान से बड़ी तो ब्रौर भी कई उड़ानें उड़ी जा चुकी थीं।

बंगकाक के हवाई अड्डे पर भारतीय दूतावास के श्री मुबद्धाध्यम् हमें लेने के लिए मौजूद थे। वंगकाक में हमारे ठहरने का प्रवन्ध वहां के सबसे अच्छे होटल में किया गया था। हवाई अड्डे से हम लोग सीधे होटल पहुँचे। होटल पहुँचते-पहुँचते ही हमें मालूम हो गया कि स्याम देश और भारत में कोई अन्तर नहीं है। वैसे ही प्राकृतिक दृश्य, वैसी ही उद्विज सृष्टि और वैसी ही गेहुँए वर्ण की जनता। हां, वहां की जनता की पोशाक और भारत की जनता की पोशाक में काफी अन्तर था। वहां के उन नर-नारियों को छोड़, जिनकी वेशभूषा पिचमी थी, शेष लोग स्यामी लिवास में थे।

स्याम में स्त्रियों ग्रोर पुरुषों दोनों की ही मुख्य पोशाक कोई ढ़ाई फुट चौड़ी ग्रोर सात फुट तम्बी घोती होती है जो कमर से घुटनों तक का शरीर ढक लेती है। इसके दोनों सिरे ग्रागे की ग्रोर लटकते रहते हैं, जिनको लपेटकर लांग बना ली जाती है। इस वस्त्र को स्याम में 'पानूंग' कहा जाता है ग्रोर यह सूती या रेशमी होता है। इसके ग्रातिरक्त ग्रामीए लोग शरीर के ऊपरी भाग पर या तो कुछ नहीं पहनते या छोटी ढीली जाकट पहनते हैं। स्त्रियाँ 'पाहूम' नामक एक पट्टी वक्ष-स्थल पर बाँध लेती हैं या चुस्त बाहोंबाली जाकट पहनती हैं। उच्च वर्ग के लोग जो पूरी पिक्चमी पोशाक नहीं पहनते वे सफेद ड्रिल ग्रथवा टसर के कोट, यूरोपीय ढंग की मलमल की कमीज, हैट. सूती मोजे पहनते हैं जो 'पानूंग' के साथ बड़े

अच्छे लगते हैं। सरकारी श्रीर सैनिक अधिकारियों को हमने यूरोपीय ढंग के वस्त्र पहने देखा। उच्च वर्ग की महिलाएँ ब्लाउज, रेशमी मोजे श्रीर ऊँची एड़ी की जूती पहनती हैं। छोटे बच्चे विशेष अवसरों को छोड़ अधिकतर कोई वस्त्र नहीं पहनते।

होटल पहुँचते-पहुँचते ही हमें वहाँ अनेक भारतीय भी दृष्टिगोचर हुए जिनमें अधिकांत्र बोती पहने हुए थे। कितने समय और कितनी दूर घूमने के बाद हमने फिर से घोती पहने हुए लोग देखें। इनके सिवा पीत चीवर घारण किये हुए अनेक बौढ़ भिक्षु भी हमें होटल पहुँचते-पहुँचते ही दिखायी दिये। जापान और चीन में भी जहाँ के अधिकांत्र निवासी अभी भी बौढ़ धर्मावलम्बी हं, हमें इस प्रकार के बौढ़ भिक्षु नहीं दिख पड़े थे। बाद में हमें मालूम हुआ कि स्थाम में हर व्यक्ति को पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष की अवस्था के बीच चार महीने से लेकर चार वर्ष तक बौढ़ भिक्षु होना पड़ता हं। जिस प्रकार भारत में एक समय दिज उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचारी रहते थे उसी प्रकार स्थाम में आज भी कुछ-न-कुछ समय के लिए हर व्यक्ति बौढ़ भिक्षु होता है। बौढ़ धर्म स्थाम में जीवित धर्म है। बौढ़ धर्म ही वहाँ का राजधर्म है। किसी देश में किसी धर्म का हमने ऐसा जीता-जागता प्रभाव नहीं देखा जैसा स्थाम में बौढ़ धर्म का।

कितना हवं हुन्ना हमें बाज भारत के इतने सन्निकट पहुँचकर भारत के समान ही भारतीय संस्कृति से ब्रोतप्रोत भारत के पड़ौसी इस स्थाम देश के दर्शन कर ।

होटल पहुँचकर हमने अपने स्थाम में ठहरने के ढाई दिन का कार्यक्रम निद्दिचत किया। इस कार्यक्रम में बँगकाक के दर्शनीय स्थानों को देखने के अतिरिक्त, जिनमें अधिकतर बौद्ध मन्दिर थे, मेरे सार्वजनिक भाष्या का आयोजन भी था। इस भाष्या का प्रवन्ध बँगकाक की 'खाई-भारत कल्चरल सुसाइटी' करने वाली थी। स्थाम में लगभग दस हजार भारतीय रहते हैं जिनमें लगभग आठ हजार बँगकाक में हैं। मेरा यह भाष्या भारतीय जनता के बीच होने वाला था।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही से हमारी बेंगकाक घुमाई ग्रारम्भ हुई जो बेंगकाक से बिदा होने तक चलती रही।

बेंगकाक का अपना इतिहास है। गत सत्रह सौ वर्ष में घीरे-घीरे ही यह नगर बन पाया है। घीरे-घीरे मेनाम नदी की मिट्टी से समुद्र पटता गया और बेंगकाक नगर का निर्माण हुआ। इस नदी की मिट्टी अब भी अमती जा रही है और हो सकता है कि कभी आगे चलकर बेंगकाक भी समुद्र से उसी तरह दूर हो जाय जैसे कि अयोध्या हो गया है।

दक्षिरए-पूर्वी एशिया में बेंगकाक सबसे बड़ा नगर है और १७६२ से ही

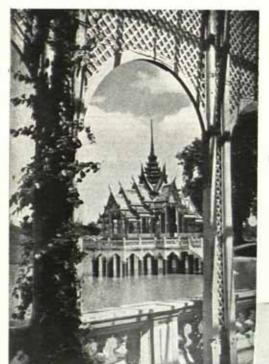

१६६. 'वात वैन्यामा बोर पितृ' संगमरमर मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध वैंगकाक का एक ग्रन्य बौद्ध-मन्दिर

१७०. बैंगकाक में बृद्ध की एक विचित्र मूर्ति

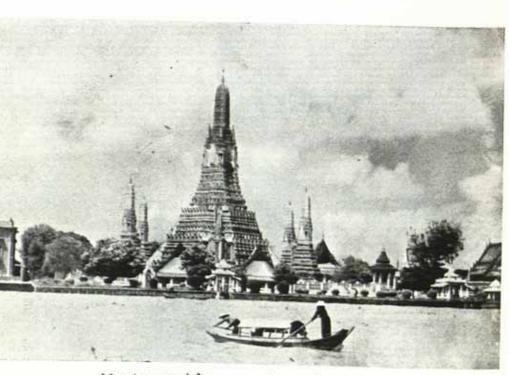

१६८. 'वात ग्ररण' वैंगकाक का सबसे बड़ा बौद्ध-मन्दिर

स्याम की राजधानी है। इसके अतिरिक्त बेंगकाक देश के व्यापारिक और औद्योगिक जीवन का भी केन्द्र है। दर्शकों के दृष्टिकोरण से इसे एक बेजोड़ नगर समकता चाहिए। मनोहर प्राकृतिक दृश्यों का बाहुल्य तो है ही, सुन्दर महलों और भन्दिरों से उसकी छटा द्विगुरिणत हो गयी है। पुरातन और नूतन का जैसा मोहक संगम यहाँ है वैसा संसार के अन्य किसी देश की राजधानी में कदाचित् ही देखने को मिले। आर्थुनिक युग की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं जो वहाँ प्राप्त न हो किन्तु इस पर भी वहाँ के सिदयों से वैसे ही चले जाने वाले जीवन की कांकी भी सहज ही मिल जाती है। प्राचीन और नवीन के ताने-बाने से बुना हुआ दर्शक के सामने ऐसा स्विप्तल जगत् उपस्थित होता है कि वह आत्मिविभोर और आत्मिविस्मृत रह जाता है।

इस सबके बावजूद भी बेंगकाक भारतीय नगरों से मिलता-जूलता ही जान पड़ा। सफाई में बेंगकाक कदाचित् भारतीय नगरों से ग्रच्छा है। बाहरी बस्तियों समेत इस नगर की ग्राबादी है लगभग दस लाख। धनवान ग्रीर गरीब सभी तरह के लोग हैं, स्वभावतः घनवानों से गरीबों की संख्या ग्रधिक है ही पर गरीबी भारत से बहुत कम है। फिर सुना गया कि वहाँ के निवासी बड़े बेंपरवाह स्वभाव के हैं। जो मिलता है कल के लिए उसका संग्रह न कर उसी दिन उसे खर्च कर डालते हैं।

बेंगकाक में हमने वहां के बौद्ध मन्दिरों तथा कुछ बौद्ध विहारों को भी देखा। कुछ बौद्ध मन्दिर सचमुच ही कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। तीन बौद्ध मन्दिर वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । पहला है 'वात ग्ररुए' । यह ग्रपने ग्रत्यन्त विशाल पैगोडा के कारए प्रसिद्ध है। (चित्र नं० १६८) दूसरा है 'बात वैन्चामा बोरिपतू'। इसमें संगमरमर, चीनी मिट्टी और कांच का बड़ा कारीगरी का काम है (चित्र नं० १६६) और तीसरा है 'पन्ने की बुद्ध मूर्ति वाला'। इसकी पन्ने की बुद्ध मूर्ति तो विलक्षरण है ही; इसके सिवा इसकी भित्तियों पर पूरी रामकथा चित्रित है। पर स्थाम की रामकथा भ्रौर हमारी रामकथा में अनेक अन्तर हैं; वृष्टान्त के लिए हमारे हनुमान ब्रह्मचारी हैं पर स्यामके हनुमान अनेक पत्नियों और रखेलों वाले। एक खड़ी, एक शयन करती हुई बौद्ध मृतियाँ भी बड़ी विशाल हैं (चित्र नं० १७१, १७२, १७३)। एक बौद्ध विहार में हमने बौद्ध भिक्ष ग्रीर बौद्ध भिक्षुणियों के भी दर्शन किये। बौद्ध भिक्षु पीत चीवर पहने हुए ब्रन्य बौद्ध भिक्षुत्रों के समान ही थे, परन्तु बौद्ध भिक्षुत्तियों के हमने पहले-पहल दर्शन किये ये। ये भिक्षणियाँ सद्धम्मं की साधना में संलग्न थीं। हमें दो भिक्षणियों के दर्शन हुए-एक की अवस्था यी कोई पंतालीस वर्ष की और दूसरी की लगभग पच्चीस वर्ष की । दोनों सफेद साड़ियां पहने थीं श्रीर जब उनके गुरु ने उन्हें हमें दर्शन देनेको बुलाया तब अपने साधनास्यल से जहां वे बुलायो गयीं वहां तक आते-आते उन्हें न्द्रह-बीस मिनिट लग गये, यद्यपि इस बीच उन्हें केवल कुछ ही गज पैदल चलना

पड़ा। वे एक-एक डग इतना सँभालकर घीरे-घीरे रखती थीं कि इतनी धीरी चाल से महीनों लंघन करनेवाला अथवा कोई वड़े भारी ऑपरेशनसे मुक्त हुआ रोगी ही चलता है। सुना कि धर्म की साधना के समय इन्हें अपने शरीर को भी इतना सँभालकर रखना पड़ता है कि मस्तिष्क, हृदय अथवा शरीर के किसी अवयव को किसी प्रकार का धक्का या भटका न लगने पावे।

बौद्ध मन्दिरों श्रौर बौद्ध विहारों को देखने के सिवा हमने स्थाम का प्रसिद्ध रंगमंच भी देखा। इन दिनों बेंगकाक में एक प्रदर्शनी भी हो रही थी। हम इस प्रदर्शनी को भी देखने गये।

स्याम की कला और वहाँ का साहित्यधमं से बहुत ग्रधिक प्रभावित है यहाँ तक कि धमं का ही एक ग्रंग रहा है। ग्राधुनिक समय में इस स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। स्याम का रंगमंच उन्नत है। कुछ समय पहले तक प्राचीन शास्त्रीय नाट्य-शंली का अनुसरए। किया जाता था किन्तु १६१० के बाद से नयी दिशा में भी उन्नति होने लगी है। इसमें प्राच्य और यूरोपीय पद्धित का मिश्रए। कर दिया गया है। स्याम के प्राचीन शास्त्रीय नाटकों की तुलना हम अपने यहाँ की रामलीला आदि से कर सकते हैं। इसमें चेहरे पर नकली चेहरे लगाने का प्रयोग होता है; आवाज भी स्वाभाविक नहीं रहती और हावभाव प्रकट करने के निश्चत तरीके होते हैं। इस प्रकार के नाटक वहाँ जन नाटक कहे जाते हैं, क्योंकि लोग कला में परिस्कार की ओर अधिक ध्यान दिये बिना इनसे आसानी से मनोरंजन प्राप्त कर लेते हैं।

स्याम की शास्त्रीय नाट्य-कला को पूर्ण रूप से स्याम की कला तो नहीं कहा जा सकता किन्तु उसकी कुछ प्रपनी विशेषताएँ प्रवश्य है। स्याम को यह कलानिधि भारत से प्राप्त हुई। स्याम के नाटक दो कोटि के हें—(१) खोन—जिसमें सभी पुरुष-पात्र नकली चेहरे लगाते हैं, (२) लाकौन —जिसमें पुरुष-पात्र केवल दैत्यों प्रयवा पशुश्रों का चित्रण करने के लिए ही नकली चेहरों का प्रयोग करते हैं। इन नाटकों में वस्त्रों की विविधता और श्रुंगार बाहुल्य का बहुत ग्रधिक स्थान है। श्रुंगार और वेशभूषा के साथ-साथ संगीत और नृत्य का प्राधान्य रहता है। (चित्र नं० १७४,१७४)

ता० १५ के प्रातःकाल मेरा सार्वजनिक भाषरा हुन्ना और इस भाषरा के अवसर पर ही मेंने स्थाम की उस प्रसिद्ध थाई-भारत कल्चरल सुसाइटी के भवन तथा आयों को देखा एवं इस संस्था के प्रधान-प्रधान संचालकों से भेंट की, जिस संस्था ने मेरे इस भाषरा का प्रवन्ध किया था। इसके प्रधान संचालक आजकल श्री रघुनाथ धर्मा है।

प्रातःकाल का समय होने पर भी इस सभा में बड़ी ही अच्छी उपस्थित थी। इस उपस्थिति तथा मेरे भाषरण की जो प्रतिकिया हुई उससे मुक्ते ज्ञात पड़ा कि

१७१. खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा

१७२. लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा

१७३. लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा के चरण





१७४-१७५. बैंगकाक के नाटक के दो हब्य



यहाँ बसे हुए भारतीयों का भारत के प्रति कितना अधिक अनुराग है। अफ्रीका के भिन्न-भिन्न देशों, फीजी, न्यूजीलंण्ड सभी स्थानों में बसे हुए भारतीयों में में यही भावना देख चुका था। भारत की मुन्दर भूमि और उसकी संस्कृति को भारतवासी चाहे कितनी ही दूर और कितने ही दीघंकाल से क्यों न बस जाय विस्मृत नहीं कर पाते। अफ्रीका और फीजी में तो में ऐसे भारतीयों को भी देख चुका था जिनके पूर्वज भारत से उन देशों को गये थे, जिन्होंने स्वयं भारत के दर्शन तक न किये थे और भारत से उनके पूर्वज उन देशों को आर्थिक कच्ट, महान् कच्ट, के कारए। गये थे। ऐसे व्यक्तियों को भी भारत का नाम सुनते ही रोमांच हो आता था, उनकी आंखों में आंस् छलछला आते थे। धन्य! तू धन्य है भगवान की प्रिय भूमि! जहाँ विहार करने भगवान् स्वयं अवतार धारए। करते हैं। और मुभे तो तेरा वियोग बहुत काल तक सह सकना ही महान् कच्टप्रद हो जाता है। में सोचने लगता हैं कि इन सुखमय वैदेशिक दौरों से भी में कितने शीझ भारत लौटने को आतुर हो जाता हूँ। अफ्रीका, न्यूजीलंड, आस्ट्रेलिया, फीजी, मलाया और इस पृथ्वी-परिक्रमा में हर बार तो मेंने यही अनुभव किया।

अपने बेंगकाक के भाषरण में भी मेंने वहाँ वसे हुए भारतीयों से वही बातें कहीं जो में विदेशों में बसे हुए भारतीयों से कहा करता हूँ। भारत को कदापि न भूलो, उस पुष्य भूमि के प्रति अगाध भिक्त, उसकी संस्कृति के प्रति असीन श्रद्धा रखो, परन्तु जिस देश में बसे हो उसे विदेश न मान अपना देश समभ वहीं के निवासियों को अपना भाई मानो, उनसे घुल-मिल जाओ। अपने पृथक् अधिकारों की बात कभी न उठाओं और जहाँ बसे हो उस देश तथा वहाँ की जनता के हित में अपना हित समभो।

मैंने सुना कि मेरे इस भाषरा की बेंगकाक में बहुत समय तक चर्चा होती रही।

ता० १५ को हवाई जहाज से हम लाग स्थाम से वर्मा के लिए रवाना हो गये।

## स्याम पर एक दृष्टि

न जाने क्यों में यह समऋता था कि स्याम एक बहुत ही छोटा देश है और वहाँ की ब्राबादी भी नगण्य है। मेंने देखा कि मेरा यह निरा भ्रम था।

स्याम दक्षिरा-पूर्वी एशिया के उस छोर का ही एक भाग है जिसमें बर्मा, हिंदचीन और मलाया आदि देश हैं। स्याम इन तीनों देशों और समुद्र से घरा हुआ है। स्याम का क्षेत्रफल दो लाख एक सौ अड़तालीस वर्ग मील और आबादी दम लाख के लगभग है। देश का शासन-प्रवन्ध सम्राट् के हाथ में है जो मंत्रिमण्डल के परामशं से कार्य करता है। शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से सारा राज्य अठारह भागों में बँटा है। स्याम में एक हजार तीन सौ मील लम्बी सरकारी रेलें हैं। वहाँ के जन-जीवन पर घम का कितना गहरा प्रभाव है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ मंदिरों की संख्या तेरह हजार से अधिक और पुरोहितों की संख्या द७ हजार से अधिक होगी।

स्याम भूमध्य रेखा के पास वाले उन गिने-चुने देशों में से है जिन्हें पूर्ण स्वतंत्र रहने का श्रवसर मिला। यहां के ६५ प्रतिशत निव.सी खेती से श्राजीविका कमाते हैं। यहां के चीनियों का काम श्रधिकतर व्यापार है।

स्याम के ६० प्रतिशव लोग बौद्ध हैं। ब्राक्टित, वर्एा, रंग ब्रौर ब्राकार की वृद्धि से स्यामवासी मंगोल रक्त के हैं, किन्तु वास्तव में स्याम-वासियों को किसी एक जाति का नहीं कहा जा सकता। मध्य भाग में, जो कि स्याम का सबसे घनी भाग है, वे लोग रहते हैं जो ब्रपने को याई कहते हैं। इनकी संख्या कोई चालीस लाख होगी। इसके ब्रतिरिक्त स्याम में बिमयों, करेनियों, ब्रलामियों ब्रौर मलय लोगों से गहरी समानता रखने वाले लोग पाये जाते हैं।

यहाँ के निवासियों का रंग गहरा भूरा होता है। उच्च कुल की महिलाओं का रंग काकी सफेद भी पाया जाता है, किन्तु दूसरी और चाकलेट रंग से मिलते हुए व्यक्ति भी पाये जाते हैं। इन लोगों के बाल काले और आंखें भूरी चमकदार होती हैं। साधारएतया आदिमियों की उँचाई पाँच फुट दो इंच और स्त्रियों की चार फुट दस इंच होती है।

व्यापारिक क्षेत्र में स्थामवासी कोरे हें इसलिए अधिकांश व्यापार विदेशियों के हाथों में है। किसानों की ब्रावश्यकताएँ कम होती हैं। दो-तान महीने के परिश्रम से वे वर्ष भर के लिए चावल की फसल उगा लेते हैं। शहर के लोगों की बाव-श्यकताएँ अधिक है। किसानों के मकान लकड़ी के बने होते हैं। ये मकान अत्यन्त सादे ढंग के होते हैं, किन्तु शहरों में विशेषकर बेंगकाक में पक्के भवन बनाये जा रहे हैं। समुद्र-तट के पास ब्रासपास तरते हुए मकान स्थाम की विशेषता है। ये मकान बड़ी-बड़ी नावों पर बने होते हैं। स्याम में उद्योग-धन्धे कम हैं। चावल की खेती बहुत बड़े पेमाने पर होती है, इसलिए चावल साफ करने के कारखाने हैं। अपनी म्रावश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो चावल बचा रहता है विदेशों को भेज दिया जाता है। चावल के अतिरिक्त स्याम में नारियल, लोपरा, कालीमिर्च, दालें, रबर और फल उत्पन्न होते हैं । श्रन्य छोटे-मोटे उद्योगों में नाव बनाने, ईंट पकाने, मिट्टी के बतंन बनाने, बनाई और रेशम-उद्योग की गराना की जा सकती है। लोगों की मुख्य खुराक चावल और मछली है। स्याम में अन्य मवेशी तो होते ही हैं पर वह हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तरी स्याम में सागीन की इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वहाँ पाये जाने वाले खनिज पदार्थों में कोयला, लोहा श्रीर रांगा मुख्य हैं। स्याम के जीवन में जलस्थल का लगभग बराबर महत्त्व है। कहना चाहिए कि जब से बच्चा चलना सीखता है लगभग तभी से तैरना भी सीख जाता है। स्त्रियाँ नावों पर बाजारों को जाती हैं जो बहुधा पानी पर ही होते हैं। रेलें होने पर भी उत्पादन-स्थल से मंडियों तक माल को पहुँचाने का मुख्य साधन अब भी नाव है। व्यापार का सात बटा दस भाग नावों की सहायता से ही होता है। बहुत से लोग अपने जीवन के बहुत भाग में या सारे जीवन भर नावों पर ही रहते हैं।

स्याम में बच्चे के जन्म ब्रादि का प्रबन्ध भारत जैसा ही किया जाता है। होने वाली माता को बिलकुल ब्रलग रखा जाता है। बच्चे का जन्म होने के बाद पंडित को बुलाया जाता है जो उसकी जन्म-कुण्डली तैयार कर देता है। पाँच वर्ष की ब्रवस्था तक बच्चे नग्न रहते हैं। ६ वर्ष की उम्र में ब्रक्षर-बोध शुरू किया जाता है ब्रौर वस्त्र भी पहनाने ब्रारम्भ कर दिये जाते हैं। उन्नीस-बीस वर्ष का होने पर लड़का ब्रौर लगभग पन्द्रह वर्ष की होने पर लड़की विवाह-योग्य हो जाते हैं। भारत की तरह बिवाह की रस्म लड़की के पिता के यहाँ ही होती है।

स्याम की भाषा में पाली ब्रीर संस्कृत दोनों का मिश्रए है। इसमें ४४ व्यंजन ब्रीर ३२ स्वर-चिह्न होते हैं। स्यामी भाषा बायें हाथ से दायें हाथ की ब्रीर लिखी जाती है ब्रीर शब्दों के बीच रिक्त स्थान नहीं छूटता। इतने स्वर ब्रीर ब्यंजन शायद ही किसी दूसरी भाषा में हों।

स्याम भारत का पड़ोसी देश होने के कारण भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है। यों तो बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रभाव चीन, जापान आदि सभी पूर्वीय देशों पर है, पर स्याम, बर्मा, मलाया, सीलोन आदि पर बहुत अधिक।

इन देशों में भारतीय जन-संख्या भी बहुत अधिक है। जैसा ऊपर कहा गया है स्थाम में लगभग दस हजार भारतीय रहते हैं।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का आजाद हिन्द फौज के काल में स्याम भी आना हुआ था। वेंगकाकं से रंगून पहुँचने में हमें केवल ३६२ मील जाना था जिसमें लगभग वो घण्टे लगे। रंगून हम अपराह्म में लगभग ४ वजे पहुँचे। रंगून के हवाई अड्डे पर हमें लेंने भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि के अतिरिक्त मेरे भारत के परम मित्रों में से श्री वजवल्लभदास जी मूंदड़ा तथा वर्मा की अनेक भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक खासा जमाव था। जिन संस्थाओं के लोग हवाई अड्डे पर आये थे उन संस्थाओं के नाम हैं—आंल वर्मा-इण्डियन कांग्रेस, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मारवाड़ी नवयुवक संघ। जो सज्जन आये थे उनमें मृख्य थे श्री जयन्ती भाई जोशी, वजवल्लभदास जो मूंदड़ा, डा० ओमप्रकाश, श्री सत्यनारायएग गोयनका, श्री गोपी-कृष्ण केजड़ीवाल, श्री भद्दड़, श्री लुन्दरलाल कोचर, श्री दादाचन्द आदि। जब हम रंगून के हवाई अड्डे पर उतरे उसी समय हम जिस हवाई जहाज से आये थे उसी हवाई जहाज से बर्मा के साम्यवादी दल के वे प्रतिनिधि भी उतरे, जो चीन के हाल ही के शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने गये थे। उनके स्वागत के लिए भी लाल भण्डों के साथ एक भीड़ इकट्ठा थी, जिससे हमें मालूम हुआ कि वर्मा में कुछ न कुछ साम्यवादी अवस्य है। इनके कारएग हमें चुंगी आदि के कामों से निषटने के लिए हवाई अड्डे पर काफी देर लगी।

रंगून में हमारे ठहरने की व्यवस्था श्री वजवल्लभदास जी मूंदड़ा के स्थान पर थी। हमारे वर्मा आने की खबर मिलते ही उन्होंने जब हम जापान में थे, उसी समय मुक्ते लिखा था कि हम उन्हों के साथ ठहरें और यद्यपि मेंने उन्हें दो बार लिखा था कि इस दौरे के अन्य स्थानों के सद्दा रंगून में भी हम किसी होटल में ठहर जायेंगे, और वे इस सम्बन्ध में कब्द न करें, पर भला मूँदड़ा जी कब मानने वाले थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में वे और में माहेश्वरी महासभा में अनेक वर्ष साथी कार्यकर्ता रहे थे। आजकल रंगून में भी उनका व्यापारी दक्तर था। हम लोग उन्हों के साथ ठहरे और कितनी महान् आवभगत की उन्होंने हम लोगों की।

रंगून एरोड्रोम से ज्यों ही हम रवाना हुए हमें जान पड़ा जैसे हम भारत में

ही ब्रा गये हैं। रंगून हमें कलकत्ते का ही एक हिस्सा जान पड़ा। ब्राखिर बर्मा वर्षों तक भारत का ही भाग रह चुका या ब्रौर मेरा तो विश्वास है कि विदेशी शासकों ने बर्मा को यदि भारत से पृथक् न किया होता तो बर्मा भारत के ही संग रहता तथा भारत में ब्राज खाद्य-पदार्थों में चावल की जो सबसे बड़ी समस्या है वह हमारे सामने खड़ी ही न होती। बर्मा ब्रौर भारत के स्वार्थों में भी कोई संघर्ष न या ब्रौर जिस समय वर्मा भारत से ब्रलग किया गया उस समय भी वर्मा की जनता का बहु-मत इस पृथक्करए। के विरुद्ध था।

हम लोग तीन दिन रंगून में रहे। इन तीन दिनों में रंगून देखने के कार्यक्रम को गौरा तथा सार्वजनिक कार्यक्रम को मुख्य स्थान मिला जो इस दौरे के अब तक के कार्यक्रमों में कैनेडा के कार्यक्रम को छोड़कर उल्टी बात थी।

रंगून की सबसे अधिक दर्शनीय वस्तु 'इवेड्रगान' पगोडा है (चित्र नं० १७७)। कहा जाता है कि इसका निर्माण ईसा से ११८ वर्ष पूर्व हुन्ना था। यह पगोडा झहर से १६८ फुट ऊंचे और ६०० फुट लम्बे व ६०० फुट चौड़े चबूतरे पर बना है। सीड़ियों से चड़कर ही इस पर जाना होता है। यात्रीगण जूते उतारकर ही वहाँ जाते हैं। सीड़ियों के दोनों और पत्र, पुष्प तथा अन्य सामग्री बेचने वाले लोग बैठे रहते हैं। पगोडा की परिधि १,३५५ फुट और उँचाई ३६० फुट है। नीचे से लेकर ऊपर तक इस पर स्वर्णपत्र चढ़ा हुआ है जिसे समय-समय पर बदला जाता है। सबसे ऊपर जो छत्र है उसे सबसे पहले राजा मिडनियन ने बनाया था और इस पर सात लाख रुपया व्यय हुआ था, किन्तु १६३० के भूचाल में यह छत्र नष्ट हो गया था। इसके स्थान पर एक वर्ष उपरान्त ही सोने का रत्न-जटित छत्र लगा दिया गया।

हम चाहे खुदको के रास्ते रंगून जायँ चाहे समुद्र अथवा आकाश के रास्ते, यह पगोडा हमें अलग से दिखायी देता है। वर्मा, स्थाम, भारत और लंका के कोने-कोने से यात्री यहां आते हैं। रात्रि में दिजली के प्रकाश में पगोडा कई मील दूर से दिखायी देता है। चांदनी रात में इसकी छटा अद्भुत होती है और आगरे के ताज-महल का स्मरण हो आता है।

पगोडा के हरेक कोने में आधे सिंह और आधे मनुष्य की मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग हरेक पगोड़ा में रहती है। इसे द्वारपाल कहा जाता है।

पगोडा के नीचे चार मन्दिर हैं जिनमें भगवान् बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्तियाँ हैं। स्थान-स्थान पर विभिन्न आकार की घंटियाँ हैं। एक घण्टा ४२ टन का है जिसे राजा तारावड़ी ने १६४० में भेंट किया था।

पगोडा के पास ही रॉयल लेक और डलहीजी पार्क है। इसके बाद सूल पगोडा ब्राता है। सूल पगोडा के समीप शहर का सभा-भवन है।



१७६. रंगून का एक मार्ग



१७७. रंगुन का विञ्ब-विख्यात् ब्वेड्रगान पगोड़ा



१७८ स्वेड्गान पगोड़ा के मुख्य द्वार पर लेखक और जगमोहन-दास रंगून में वसे कुछ प्रमुख भारतीयों के साथ



१७६ व्वेड्गान पगोडा के हाते में डाक्टर राजेन्द्र-प्रसादद्वारा लगाये गये एक वृक्ष के सम्मुख लेखक



१८०. वर्मा के
प्रधान मन्त्री श्री
श्रागसान की
समाधि पर लेखक
पुष्प-हार समर्पित
कर रहे हैं

रंगून की प्रमुख सरकारी इमारतों में गवर्नमेण्ट हाउस, सरकारी दफ्तर, हाई कोर्ट, जनरल पोस्ट धाफिस, कंबौलिक गिरजाघर धौर जनरल अस्पताल की इमारतें हैं। इहर से पाँच मील दूर प्रोप जानेवाली सड़क पर विश्वविद्यालय है, जो चार सौ. एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।

सिरियाम (Syriam) में नदी पार वर्मा आयल कम्पनी का तेल साफ करने का कारखाना है। रंगून से कोई वो सौ मील उत्तर में येनांग यांग (Yaenang Yaung) में तेल बिना साफ हालत में निकलता है। वहाँ से पाइप लाइन हारा और बड़े तेल ढोनेवाले जहाजों की सहायता से, जो ईरावदी नदी में चलते हैं, यह रंगून लाया जाता है।

सिरियाम में हवाई जहाजों के काम आने वाला पैट्रौल तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ तैयार की जाती हैं।

वर्मा के वाजार पूर्वी भारत जैसे ही हैं। सबसे बड़ा बाजार मीँटगुमरी सड़क पर बागयोक माकेंट के नाम का है। रंगून में पांच सी से अधिक चावल मिल हैं और डेढ़ सी से अधिक लकड़ी चीरने की मिलें हैं।

रंगून की स्थापना १७५४ ईसवी में राजा अलुंगप्या ने एक विजय के बाद की थी। इसका बर्मो नाम यानगीन (Yangon) है जिसका अर्थ होता है लड़ाई का अन्त। रंगून शहर समृद्ध से इक्कीस मील दूर है और इसकी आबादी है पाँच लाख से अधिक। नगर के पन्द्रह मील उत्तर में मिगलाडन हवाई अड्डा है। रंगून में बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और चीनी बड़े प्रेम-भाव से रहते हैं।

रंगून में जो सार्वजिनक ब्रायोजन मेरे लिए रखे गये ये वे बड़े ही सफल हुए।
पहला ब्रायोजन ब्रॉल बर्मा इंडियन कांग्रेस की ब्रोर से उसके सभापित सरवार दुग्गल के सभापितत्व में हुब्रा। इसमें रंगून के सभी प्रतिष्ठित भारतीय उपस्थित थे। दूसरा ब्रायोजन बर्मा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ब्रोर से था। हमें यह देखकर परम हवं हुब्रा कि बर्मा में भारतीयों के बीच हिन्दी का खासा प्रचार है ब्रोर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापित एक ब्रहिन्दी भाषा-भाषी श्री दादाचन्द जी हैं। तीसरा ब्रायोजन एक बड़े भोज के सहित मारवाड़ी नवयुवक संघ ने किया। इसमें बर्मा के मंत्री श्री रजीद, जिनका कुटुम्ब बर्मा भारत से गया था ब्रीर जिनके भाई डाक्टर रऊफ ब्रभी जापान में भारतीय राजदूत हैं, उपस्थित थे। चौथा ब्रायोजन वहाँ के राजदूत श्री चंदूर का दिया हुब्रा एट-होम था। इसमें भारतीयों के ब्रितिस्कत ब्रनेक प्रमुख बर्मा के निवासियों से भेंट हुई। इनमें मुख्य थे बर्मा के बर्मीय संसद् के श्रष्टक श्री यूम्यां ब्रौर इसी नाम के बर्मा के प्रसिद्ध व्यापारी जो हाल ही में रूस की यात्रा करके लीटे थे। बर्मा के कुछ प्रसिद्ध साहित्यक भी इस ब्रायोजन में उपस्थित थे।

भारतीयों में उल्लेखनीय थे — श्री पी० के० बसु, भ्रौर श्री एच० सुब्रह्मण्यम् उपसभा-पति बर्मा इंडियन कांग्रेस, भारतीय दूतावास के श्री कानन पिल्ले, श्री विभाकर ध्रौर भालावार को रानी साहिबा। ग्रन्तिम ग्रायोजन या श्री बजवल्लभदास जी मूंदड़ा द्वारा दिया गया भोज, जिसमें वहां के सभी प्रमुख मारवाड़ी उपस्थित थे।

यहाँ हम लोगों ने जिनसे भेंट की उनमें मुख्य भेंट हुई वर्मा के प्रधान मंत्री से । श्री ऊ न हमें राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे कार्यकर्ता जान पड़े जिनके लिए धार्मिक, सांस्कु-तिक और साहित्यिक क्षेत्र का राजनीतिक क्षेत्र से ग्रधिक महत्त्व है। बर्मा के प्रधान मन्त्री पद पर रहते हुए भी वे घण्टों बौद्ध मन्दिर में भजन में विताते हें और न जाने कितना सांस्कृतिक काम करते हैं । साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने एक नाटक लिखा है। कैसा भोला तथा सीधापन, कैसी शान्ति और कैसा उल्लास दिखता था उनके मुख पर । ये भाव केवल राजनैतिक कार्यकर्ताओं के मुखों पर दुर्लभ रहते हैं । सभी हाल ही में श्री ऊ नू ने एक बौद्ध मन्दिर बनवाया है जिसके प्रांगरा में एक विद्वविद्यालय का निर्माए होने वाला है। पर इस विद्वविद्यालय की स्थापना के पहले बौद्ध बमं की सारी ज्ञाखाओं की एक विषद परिषद् होगी। यह परिवद् बौद्ध धर्म की ऐसी परिवदों में चौथी परिवद् है। पहली परिवद् हुई थी सम्राट् ब्रशोक के समय ब्रीर दूसरी हुई थी सम्राट् कनिष्क के समय भारत में । इस परिवद की तैयारी आरम्भ हो गयी है। दो वधों के बाद यह आरम्भ होगी और फिर दो ववं हो चलेगी । वर्मा में भी बौद्ध धर्म एक जीता-जागता धर्म है और वर्मा के ऐसे प्रधान मंत्रों के कारण उसे और अधिक प्रोत्साहन मिल गया है। श्री ऊ नू से मेरी मुलाकात खूब देर तक चली। उनकी ग्रीर मेरे जीवन की पटरी ठीक बैठती जान पड़ी । कितनी घामिक, कितनी सांस्कृतिक, कितनी साहित्यिक चर्चा हुई इस भेंट में । राजनीतिक विषयों का तो अत्यन्त गौरा स्थान रहा।

वर्मा पगोडों, बौद्ध भिक्षुश्रों, श्रीर विहारों का देश है। भारत से यह देश न केवल भौगोलिक वृष्टि से मिला हुशा है वरन् श्राध्यात्मिक श्रीर सांस्कृतिक वृष्टि से भी उसी का एक श्रंग है। वर्मा की सीमा पूर्वी पाकिस्तान, भारत, चीन श्रीर स्याम से मिली हुई है। इसके दिक्षण श्रीर दिक्षण-पश्चिम में समुद्र है। वर्मा में पांच बड़ी नदियां हैं—ईरावदी, चिदविन, सालवीन, सिहांग श्रीर मिटंग। सबसे बड़ी नदी ईरावदी है। वर्षा के दिनों में तो इस नदी पर ६०० मील तक स्टीमर श्रीर जहाज श्रा जा सकते हैं।

बर्मा का क्षेत्रफल कोई २ लाख ७२ हजार वर्ग मील है । इसमें से ज्ञान राज्यों का क्षेत्रफल ५६ हजार वर्ग मील है । बर्मा का समुद्र-तट वो हजार मील है ।

बर्मा की जनसंख्या लगभग १ करोड़ ६० लाख है।

बर्मा की मुख्य चीजें चावल, सागीन की लकड़ी और तेल हैं। उत्तरी ज्ञान राज्य खनिज-पदायों से सम्पन्न है। दिक्षिणी वर्मा में तम्बाकू और गन्ने की खेती होती है। ईरावदी नदी का डेल्टा ही सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश है, जहां चावल होता है। सारे वर्मा के दो-तिहाई लोग आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहते है। एक हजार व्यक्तियों में से लगभग ६६६ या तो खेती से या जंगलों से जीविका कमाते हैं।

वन सम्पत्ति में वर्मा संसार का सबसे अधिक सम्पन्न देश है। कुछ वृक्ष डेड़ सो फुट तक ऊँचे होते हैं। युद्ध से पहले कोई साढ़े चार लाख टन लकड़ी प्रति-वर्ष काटकर गिरायी जाती थी और कोई साढ़े तीन करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशों को भेजी जाती थी। देश के ५७ प्रतिशत भाग में यानी एक लाख पेंतालीस हजार वर्ग मील में जंगल हैं। वर्मा की जैसी सागीन की लकड़ी शायद ही संसार में कहीं मिलती हो।

वर्मा को तीसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु वहाँ का तेल है । जापानी बाकमए से पहले चार हजार चार सौ कुँ ब्रों में से लगभग ३० करोड़ गैलन तेल निकाला जाता था। इससे बर्मा की आवश्यकता तो पूरी हो ही जाती थी, ६ करोड़ गैलन पैट्रोल और १४ करोड़ गैलन मिट्टी का तेल भारत को भी दिया जाता था। वर्मा का तेल क्षेत्र मध्य वर्मा में ईरावदी नदी के किनारे है।

बर्मा के लोग बहुत ऊँचे नहीं होते, किन्तु उनका शरीर गठा हुन्ना ग्रीर सुडौल होता है। वे रंगीन द भड़कीले, सूती ग्रथवा रेशमी वस्त्र पहनना पसन्द करते हैं। खेल-कूद का भी उन्हें यथेष्ट शौक रहता है। वर्मा के ग्रधिकांश लोग ग्रथीत् कोई द्रिप्रतिशत बौद्ध है। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है इनके पवित्र स्थान पभोड़ा कहलाते हैं। स्वयं वर्मी इन्हें पगोड़ा नहीं बिल्क 'जेदी' ग्रथीत् पूजा का स्थान कहते हैं। वर्मा के लोग बड़े उदार ग्रीर दानशील होते हैं। कैसे ग्राश्चर्य की बात है कि बौद्ध घर्म जिसका भारत में जन्म हुन्ना भारत से तो लगभग मिट गया है, किन्तु वर्मा से लेकर जापान तक सारे दक्षिरण-पूर्वी एशिया पर इसी का प्रभुत्व है।

इतिहास के अनुसार वर्मा के लोगों का मूल स्थान तिस्वत का पर्वत प्रदेश और युन्नान (Yunnan) प्रदेश था। घोरे-घोरे ये लोग ईरावदी नदी के उपजाऊ प्रदेश की ओर बढ़े। वर्मा का इतिहास ईसा से ६ शताब्दी पूर्व का है। १०३४ ईसवी से १०७७ ईसवी तक राज्य करने वाले पागान (Pagan) के शासक अनावतं ने बर्मा को संगठित व संयुक्त किया। वर्मा के इतिहास में उसे वही स्थान प्राप्त है जो भारत के इतिहास में अशोक को प्राप्त है।

१२६७ में कुबलाई खाँ के ब्राक्रमण के बाद पागान वंश समाप्त हो गया ब्रीर कान साम्राज्य की स्थापना हुई। स्थाम पर भी इस वंश का अधिकार था। ब्राज स्थाम के लोग अपने को थाई कहलाना पसन्द करते हैं जो कि शान लोगों का ही अाचीन नाम है।

बीरे-बीरे कई यूरोपीय देश वर्मा की धोर ब्राक्षित होने लगे, ये ये पुर्तगाल, हालैण्ड, इंगलैण्ड ब्रोर फांस। सता के लिए प्रतियोगिता छिड़ गयी। अन्त में विजय अंग्रेजों की रही। १८६६ में उन्होंने वर्मा के ब्रान्तिम राजा बीवा (Thibau) की गद्दी से उतार दिया। अंग्रेजों के शासन-काल में वर्मा में वरावर शान्ति रही। दिसम्बर १६४१ में जापान के ब्राक्रमण के कारण पूरी ब्राधी शताब्दी में वर्मा पहली बार युद्ध-क्षेत्र बना। जापान का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना मात्र न या किन्तु वर्मा सड़क पर भी अधिकार करना था जो चीन को जाने वाला मुख्य मार्ग थी। युद्धकाल में चीन को सामान ब्रादि इसी सड़क से पहुँचता था। वर्मा सड़क एक हजार डेड़ सौ मील लम्बी है और वर्मा के रेलवे शहर लाशिब्रो से चीन की युद्धकालीन राजधानी चूंकिंग तक जाती है। जून १६४० में वर्मा के समुद्री बेड़े की नींव पड़ी। सितम्बर १६४० में वर्मा में हवाई वेड़े की स्थापना हुई। मई १६४५ में

अंग्रेज और भारतीय सेनाओं ने पुनः रंगून में प्रवेश किया। जनवरी १६४६ में ब्रिटेन का शासन समाप्त हो गया। वर्मा को स्वतन्त्रता प्रदान की गयी और वर्मा में स्वतन्त्र गराराज्य की स्थापना हुई। वर्मा ने कॉमनवेल्थ से भी अपना नाता तोड़ लिया। वर्मा के स्वतन्त्र होने से ठीक पहले एक दिन सारा संसार इस समाचार से आतंकित रह गया कि तत्कालीन प्रधान मन्त्री आगसान और उनके ६ अन्य मन्त्रियों की हत्या कर दी गयी।

इस समय वर्मा को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो बर्मा के विद्रोहियों की है, जो इस समय पहले जितनी उत्कट नहीं रह गयी है। वर्मा में क्वेत, लाल और हरे अण्डे वाले कम्यूनिस्ट है, जिनमें क्वेत अण्डे-वाले दल का जोर है। इसके अतिरिक्त करेनों का जोर है। वर्मा के किसी प्रदेश पर अगर अधिकार है तो करेनियों का ही। सरकार को यद्यपि विद्रोहियों का दमन करने में बहुत कुछ सहायता मिली है, किन्तु उतनी नहीं जितनी कि होनी चाहिए। आज भी वर्मा में लोगों में अमुरक्षा की भावना फंली हुई है। तरह-तरह की अफवाहें भी आसानी से फंल जाती हैं। हाँ, यह अवक्य है कि वर्मी सेना को काफी सफलतामिली है।

करेनियों की स्थिति अन्य विद्रोहियों से एकदम अलग है। वे राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से संगठित हैं। सालवीन जिले से लेकर क्वाकारेक शहर तक २०० मील लम्बी और कोई ४५ मील चौड़ी पट्टी में उन्हीं का शासन है। करेन प्रदेश में बाईस सदस्यों की एक सैनिक सरकार कार्य-संचालन करती है। करेनों के लगभग आठ-दस हजार सैनिक हैं। कहा जाता है कि करेनों में फूट पड़ चुकी है, किन्तु अभी इस हद तक तो नहीं कि उनकी शक्ति का हास हो सके।

वर्मा की एक और बड़ी समस्या उन बचे-खुचे कोमितांग छापामारों की है, जो लड़ाई के बाद से उत्तरी बर्मा में घूमते फिरते हैं। वर्मा के लिए तो ये छापामार मुसीबत की जड़ हैं ही, ये चीन पर आक्रमए। करते रहते हैं जिसके कारए। वर्मा की चिन्ता और भी बड़ी हुई है। कोई भी स्वतंत्र देश इस तरह के विदेशी सैनिकों का अपने प्रदेश में घूमना पसन्द नहीं कर सकता; फिर इन छापामारों का सम्बन्ध तो फारमोसा के कोमितांग अधिकारियों से बताया जाता है। वर्मा ने अमेरिका के सद्भाव की सहायता से इस समस्या को निपटाने का प्रयत्न किया था, किन्तु इसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में पेश किया जा चुका है। कितने ही देशों ने, जिनमें भारत भी है, वर्मा की माँग का समर्थन किया है और यद्यपि संयुक्त राष्ट्र ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है उससे बर्मा को आधिक सांत्वना तो नहीं मिली, पर आशा है कि इस समस्या से वर्मा को जत्दी ही छुटकारा मिल जायगा।

वर्मा और भारत की भी कुछ समस्याएँ हैं। एक समस्या है वर्मा में भूमि-मुघार के सम्बन्ध में पैदा होनेवाले भारतीयों को मुद्रावजा देने का सवाल और इसरी है सीमा पर के छोटे-मोटे भगड़े। धभी हाल में भारत के प्रधान मन्त्री भारत-वर्मा सीमा पर गये थे और वहाँ उन्होंने वर्मा के प्रधान मन्त्री श्री ऊ न के साथ मिल-कर दौरा किया था। दोनों देशों के झत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध है और दोनों में यथेटट सब्भाव है ही इसलिए ब्राझा है कि भारत-वर्मा समस्या जैसी कोई उलभन पैदा नहीं होगी।

विक्तरा-पूर्वी एशिया के अन्य देशों की तरह वर्मी भी एक कम उन्नत देश है। लोगों के रहन-सहन का दरजा गिरा हुआ है और गरीवी व वेकारी आदि की समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त पिछली बड़ी लड़ाई के आधात से वर्मा अभी तक नहीं संभल पाया। जगह-जगह ध्वंस के चिह्न दिखायी देते हैं। सारे वर्मा का ही रूप विगड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाई को खत्म हुए मानों कुछ ही महीने हुए हैं। इसलिए वर्मा को पुनर्निर्माण का बड़ा काम ध्यापक रूप से करना है। हम आशा करते हैं कि अपने प्राकृतिक साधनों, उद्योगों, जनशक्ति आदि की सहायता से वर्मा को शी प्र ही सफलता मिलेगी। उसका भविष्य उज्जवत है।

भारत ग्रीर बर्मा के सम्बन्ध दोहजार वर्ष प्राचीन हैं! स्थित वर्मा की ऐसी है जिसके कारण वह चीन ग्रीर भारत दो मित्र देशों के बीच एक कड़ी का काम करता रहा है। भारत का प्रभाव न केवल बर्मा के धमं पर पड़ा है, वरन् वहाँ के दर्शन ग्रीर साहित्य पर भी है। भौगोलिक दृष्टि से ग्रीर वैसे भी भारत व बर्मा को एक ही भूखण्ड समभाना चाहिए। इसका एक बड़ा प्रमाण यह भी है कि दूसरे महायुद्ध से पहले बर्मा का दो तिहाई ब्यापार भारत से ही होता था। ग्राशा है कि दोनों देशों के बीच पूरा सहयोग रहेगा ग्रीर वे मिलकर दिक्षण-पूर्वी एशिया की जागृति के अम्रदूत हो सकेंगे।

## पुन: जनमः भूमि में

ता० १ द दिसम्बर को प्रात:काल रंगन से हवाई जहाज से रवाना हो तीन घण्टों में लगभग छः सौ मील उडकर हम कलकत्ता पहुँच गये। कसा तुफान-सा मचा हुमा या इन घण्टों में मेरे हृदय में । कैसी भावनाओं की कलोलें उठ और विलीन हो रही थीं मेरे मन में । चार महीने और ग्रठारह दिन पहले मेंने इस विश्व-भ्रमण के लिए भारत में भारत की राजधानी दिल्ली से प्रस्थान किया था। दिल्ली लौटने तक लगभग बीस हजार मील की यात्रा हुई थी। क्या-क्या देखा था इस बीच हमने ; कितने देश, उनके कैसे-कैसे दृश्य, कैसी जनता, उनके भिन्त-भिन्न प्रकार के संगठन और रीति-रिवाज ! कितनी संस्थाएँ, कितने रंगमंच कितने ब्रजायबघर ! बीर ऐसा जान पड़ता था कि प्रकृति ने भारत को किसी देश से भी कम नहीं दिया है। विचार-घाराओं में भी भारत किसी से पीछे नहीं । बद्धिमता में भी भारत के जन कहीं के लोगों से कम नहीं । इसीलिए कभी भारत संसार का मकुट-शिरोमिए रह चका था, पर समय ने पलटा खाया । हम पराधीन हुए, निर्धन हुए, निरक्षर हुए । विदेशी भारत से गये भी तब जब हमारा देश हर प्रकार से लण्डहर बन गया और यदि गांधी जी पैदा न हुए होते तो क्या अभी भी वे जाते ? स्वतन्त्र हम हो गये, पर जो देश संसार का मुकूट-मिएा या उसे फिर से उसी स्थान पर पहुँचाने में हमें क्या-क्या तथा कितना-कितना करना है। संसार की इस परिस्थित में और हमारे देश के राजनैतिक दल-दलों के कारए क्या हमें यह सब करने के लिए समय मिल जायगा ? ब्रमेरिका की ग्रपने उत्कवं के लिए कितना समय मिला-इस को भी कितना और हमें ? भविध्य-वासी कौन कर सकता है ?

श्रीर इस खण्डहर में भी विविध प्रकार की सम्पन्नताओं से सम्पन्न देशों से श्राने पर भी कितना उत्साह, कितना उल्लास या मेरे मन में ! कुटुम्बियों से मिलने की उत्कण्ठा का भी इस उत्साह श्रीर उल्लास में कम स्थान न था। जैसा मैंने अपने सुदूर दक्षिए।-पूर्व ग्रंथ में लिखा है में हूँ यथार्थ में धरेलू जीव।

जब हमारा वायुयान कलकत्ते के हवाई ग्रड्डे पर उतरा तब हमने देखा कि

मेरे सम्बन्धी श्री गोवर्धनदास जी बिन्नाजी ग्रपने कई मित्रों के साथ तथा मेरी पुत्री रत्नकुमारी एवं मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनमोहनदास हमारे स्वागत के लिए उपस्थित हैं। ये बोनों जबलपुर से हमें लेने के लिए ही कलकत्ते ग्राये थे।

इतनी लम्बी यात्रा के निविद्य समाप्त होने के लिए भगवान् को कोटिशः धन्यवाद दे तथा जन्मभूमि को अगिरात प्राणाम कर हम लोगों ने पुनः भारत-भूमि पर पदार्पण किया।

## उपसंहार

अपनी इस पृथ्वी-परिक्रमा से कोई बहुत अधिक सन्तोष मुक्ते नहीं हुआ। मन में एक ब्रजीव उथल-पुथल मच गयी। तरह-तरह के विचार मन में ब्राये। एक ब्रोर पृथ्वी की विज्ञालता से मन चिकत हुआ तो दूसरी और उसकी सूक्ष्मता से मन क्षुब्ध भी हुआ। हमारी पृथ्वी से यह सूर्य न जाने कितना बड़ा है और इस सूर्य से भी बड़े न जाने कितने सूर्य अन्य सौरमण्डलों में स्थित है। अकेली आकाश-गंगा में जो हमें ब्राकाश में दुग्घधारा की भाँति रात्रि में दिखलाई देती है ब्रनेक सूर्य बताये जाते हैं। बृहत् बह्माण्ड की इस विशालता के ब्रागे भला बेचारी पृथ्वी की हस्ती ही क्या है स्रोर इस पृथ्वी के देशों की तो फिर बात ही क्या हो सकती है। पर दूसरी स्रोर जब हम मनुष्य की भोतिक सीमाओं के सामने पृथ्वी को देखते हें तो वह अत्यन्त विशाल प्रतीत होती है, यद्यपि इस पृथ्वी के तीन-चौथाई भाग में जल है स्रोर थल केवल एक-चौषाई भाग में ही है। फिर भी बड़े-बड़े महाद्वीप इसमें स्थित हैं। दूर-दूर तक फैले हुए देश हैं। कहीं ऊंचे पर्वत-शिखर हैं, तो कहीं हरीभरी लहलहाती घाटियाँ हैं। कहीं शुष्क बंजर पठार हैं तो कहीं विस्तृत उजाड़ रेगिस्तान हैं। विविध प्रकार की विचित्र छटाओं से पूर्ण श्रीर विविध कठिनाइयों, बाधाओं से युक्त यह धरती लम्बी-चौड़ी ब्रनेक देशों वाली अपने थ्रांचल में मानवता को सँजोये हुए हैं। पर मानव प्रकृति की ही गोद में पलकर ब्राज प्रकृति पर विजय पाने को कटिबद्ध है।

ब्रादिकाल में मनुष्य गिरि-गह्नरों में निवास करता था। पाषाएग का एवं धातु का प्रयोग कर किसी प्रकार उदर पालन करता था। धीरे-धीरे वह प्रगति करता हुआ पृथ्वी के कौने-कौने की टोह लेने लगा। ब्राज जब कि संचार के साधन बहुत हो गये हैं, संसार के किन्हीं भी दो छोरोंके बीच टैलीफोन, तार या बेतार द्वारा किसी भी समय सम्पर्क स्थापित हो सकता है, जब इतने ब्रधिक वेग वाले वायुवान चुट-कियों में मनुष्य को ब्रगम्य पर्वतों ब्रौर सागरों के पार पहुँचा सकते हैं तब बेचारी धरती को भी सिमटकर रह जाना पड़ता है।

इस पृथ्वी-परिक्रमा के पश्चात् मुक्ते संसार की ग्रपार विविधता का बोध हुग्रा श्रोर साथ ही उस एकरूपता का भी जो इस विविधता में निहित है। विविध प्रकार के देश हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विविध रूप-रंग के व्यक्ति हैं, ब्रौर विभिन्न उनके रीति-रिवाज ब्रौर परम्पराय हैं। यह तो हैं संसार की विविधता का रूप। पर इसके पीछे छिपी हैं वह एकरूपता जो एक देश ब्रौर दूसरे देशके बीच, जो एक संस्कृति ब्रौर दूसरी संस्कृति के बीच समानता उत्पन्न करती है। सर्वत्र ही मानव जीवित रहना चाहता है, सर्वत्र ही वह शान्ति चाहता है, शान्ति पाने के लिए ही गत दो महायद हुए। शान्ति ब्रौर समृद्धि की खोज में ही संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्वा की स्थापना हुई। पर इसी उद्देश्य को लेकर ब्राज दुनिया संगठित होने के बजाय विभक्त है।

संसार में ब्रस्सी से ब्रधिक प्रभसत्ता प्राप्त देश हैं, किन्तु उनकी जनसंख्या ग्रीर क्षेत्रफल में बड़ी विषमता है। उदाहरण के लिए युद्ध-पूर्व की जर्मनी में १,८१,००० वर्ग मील में ६,७०,००,००० व्यक्ति रहते थे जब कि कैनाडा में ३४,६२,००० वर्ग मील में केवल १,१४,००,००० कैनाडियन रहते थे। इस का क्षेत्रफल ८०,००,००० वर्ग मील है पर उधर मनकाथ्रो राज्य भी है जिसका क्षेत्रफल केवल ० ६ वर्ग मील है। महान् संयुक्त राज्य ब्रमेरिका का क्षेत्रफल ३०,००,००० वर्ग मील है किन्तु अन्डौरा का केवल १६१ वर्ग मील है। किन्तु आवादी और जनसंस्था की विषमता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है साधनों की विषमता। उदाहरण के लिए छोटा-सा बेह्जियम ब्रत्यन्त साधन-सम्पन्न है, लेकिन विज्ञाल मंगोलिया अववा पाकि-स्तान को वही सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। इससे भी ग्रागे देशों के सामाजिक ग्रीर म्रायिक विकास की स्थिति में पायी जाने वाली विषमता है। उदाहरण के लिए हालेंड-वासियों ने कमंठता का परिचय दिया है जब कि ग्रायलँड-निवासियों ने उतनी ही कर्मनिष्ठा नहीं दिलायी, चीन में जिस हद तक सांस्कृतिक विकास हुमा है, बाजील में उस हद तक नहीं हुआ। अमेरिका में मशीनी सभ्यता का प्रादुर्भाव हो सका है, किन्तु इन्डोनेशिया में ऐसा ही नहीं हो पाया । ग्रफगानिस्तान के निवासी सैनिक जाति के रूप में अपना विकास कर सकते हैं; किन्तु तिब्बतवाले अब तक धर्मनिष्ठ बने रहे हैं। यही नहीं इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ हिन्दू जाति अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की ग्रोर से उदासीन रही है वहां जर्मन जाति ने संसार को बार-बार युद्ध की ज्वाला में दकेला है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी इस दुनिया में राष्ट्र तो अनेक हैं, किन्तु राजनीतिक शतरंज के मोहरे बांधने वाले राष्ट्र गिने-चुने ही हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में महान् राष्ट्रों को गणना में कई राष्ट्र आते थे, किन्तु युद्धोपरान्त दुनिया में उनकी संख्या उत्तरोत्तर घटती गयी है। १६१४ तक आठ राष्ट्र बड़े देश माने जाते थे। जिनके नाम इस प्रकार हें — फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया, हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान। प्रथम युद्धके पश्चात् उनकी संख्या रह गयी पांच बिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान और इटली। १६३६ तक अर्थात् दितीय महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व दो और बड़ी ज्ञाक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इस बीच जर्मनी ने अपनी ज्ञाक्ति पुनः प्राप्त की और रूस का उदय एक महान् देश के रूप में हुआ। इस प्रकार महान् देश फिर सात हो गये। कमशः जर्मनी, बिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और इटली। युद्धोतर काल के पाँच शक्तिशाली देश इस प्रकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। श्रान्ति-काल में अथवा कहें कि तृतीय महायुद्ध के प्रस्तावना-काल में रूस और चीन मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, और फ्रांस के मुकाबले के हो गये हैं। इसके अतिरिक्त भारत और जापान इन दो एशियाई शक्तियों का उदय हुआ है।

यह राष्ट्रों के उत्थान-पतन और उनके वर्तमान शक्ति-सन्तुलन की गाथा है। संचार-साधनों ने जहाँ दूरी को कम किया और उसे एक ही इकाई बनाने की विशा में इतना कुछ किया वहाँ दूसरी और राजनीति के कारए। दुनिया का कलेंजा दो ट्रक हो गया है। दो अलग शिविर बन गये हैं, एक का नेतृत्व करता है अमेरिका जिसे कहते हैं पिश्चम। दूसरे का नेतृत्व करता है रूस जिसे कहते हैं पूर्व। दोनों ही अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने की जी-जान से चेट्टा करते हैं। दोनों ही मानवता के हिमा-यती हैं और दोनों ही शान्ति-पथ के दावेदार बनते हैं। किन्तु आश्चर्य है कि दोनों पक्ष शान्ति-रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी में संलग्न हैं। अणुबम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम, रडार और ऐसे ही अनेक धातक अस्त्र तैयार किये जा रहे हैं जिनसे शान्ति-रक्षा का दावा किया जाता है। पर क्या इन सब से शान्ति-रक्षा होगी? पिछले महायुद्ध की विभीषिका हमारे सामने है और अगले युद्ध की संभावना से मानव-जाति त्रस्त है। यदि युद्ध हुआ तो क्या मानव-जाति सचमुच जीवित रह सकेगी? कौन कह सकता है कि यदि शस्त्रीकरण की होड़ इसी तरह बनी रही तो एक दिन ऐसा अस्त्र न निकल आयेगा जिससे हमारी पृथ्वी के ही ट्रकड़े हो जायें।

जहाँ एक ग्रोर सैनिक शस्त्रीकरण की योजनायें बनाकर मानव-जाति का ग्रन्त करने का षड़यंत्र चल रहा है वहाँ दूसरी ग्रोर संसार के सभी विचारक शान्ति-रक्षा के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं। जहाँ तक में समभता हूँ इस दुनिया में वो ही महान् व्यक्ति ऐसे हैं जो शान्ति न चाहकर युद्ध चाहते हैं। वे हैं जनरल च्यांगकाई शेक ग्रोर डाक्टर री। दोनों ही का स्वाथं युद्ध छिड़ने में है। युद्ध के बिना न तो उनका कहीं ग्रस्तित्व ही है ग्रोर न उनका उत्कवं ही संभव है। जहाँ ये दो व्यक्ति युद्ध के प्रवल समयंक हैं वहाँ दुनिया का एक व्यक्ति उतना ही शान्ति का समयंक है; वह है भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू। उनके नेतृत्व में ग्रग्नसर होता हुगा केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो सचमुच शान्ति चाहता है ग्रीर शान्ति के लिए नि:स्वार्थ भाव से प्रयत्नशील है। ग्रंघकारपूर्ण दुनिया में ग्राज भारत ही ग्राशा की एक-मात्र किरए है यह में नि:संकोच कह सकता हूँ।

जैसा कि में पीछे कह आया हूँ यूरोप जर्जर अवस्था में है, अमेरिका उन्नित के जिखर पर अवस्थ है किन्तु मेरे मतानुसार वहाँ पर वह किया आरंभ हो चुकी है जो अन्त में किसी भी देश के पतन का कारए। बनती है। अमेरिका के लोग 'खाओ-पीओ मस्त रहों' के सिद्धान्त पर चल पड़े हैं और यह सिद्धान्त राष्ट्र के चरित्र को हीन बनाकर अन्त में उसके पतन का कारए। होता है। रही इस की बात सो वह सला-मद में चूर जान पड़ता है, और प्रचार-मात्र में आवश्यकता से अविक विश्वास रखता है।

जैसा कि मेंने कहा राष्ट्रों की विषमता दुनिया की प्रगति में काफी हद तक वाधक है। एक ओर तो अत्यन्त छोटे राज्य हैं जो सब प्रकार परावलंबी है, और दूसरी ओर अत्यन्त विशाल राज्य है। अत्यन्त छोटे ६ राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रफल इस प्रकार है—

देश का नाम लक्समवर्ग श्रंडोरा लोचटेंस्टीन सन मेराइना बौनकाश्री वैटिकन राज्य चेत्रफल ६६८ वर्ग मील. १६१ वर्ग मील. ६५ वर्ग मील. ३८ वर्ग मील. ३७० एकड़. १०८,७ एकड़.

संसार के विशाल राज्य द है, ब्रीर उनका विवरस इस प्रकार है-

देश का नाम चेत्रफल सोवियत इस ८४,७७,००० वर्ग मील. चीन जनराज्य ३८,७७,००० वर्ग मील. कैनेडा ३४,६२,००० वर्ग मील बाजील ३२,६६,००० वर्ग मील. संयुक्त राज्य ग्रमेरिका २६,७७,००० वर्ग मील ब्रास्ट्रेलिया २६,७४,००० वर्ग मील. भारत १२,००,००० वर्ग मील अजॅटाइना १०,८०,००० वर्ग मील.

यद्यपि यह वर्गीकरण विभिन्न राज्यों का ब्राकार जानने में सहायक है, किन्तु ब्राकार किसी राज्य विशेष की शक्ति का परिचायक भी हो ऐसा नहीं है।

उदाहरए। के लिए बाजील भारत से ब्राकार में लगभग तीन गुना है, फिर भी बन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका उतना प्रभाव नहीं है जितना भारत का। भारत ने अपनी स्वतन्त्र विदेश-नीति द्वारा विचार-स्वातन्त्र्य का परिचय दिया है। बड़े राष्ट्रों की गुटवन्दी से अलग रहकर, और अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्व-कल्याए। की भावना से प्रेरित होकर भारत ने जो कदम उठाये हैं उनकी संसार के सभी देशों में मुक्त कंठ से सराहना हुई है।

मुक्ते जान पड़ता है कि भविष्य एशिया और अफ्रीका के हाथों में है। एशिया में तो अक्लोदय की कलक स्पष्ट दिखने लगी है। चीन और भारत प्रगति-पथ पर अप्रसर हो रहे हैं। अफ्रीका में जागरण उतना स्पष्ट नहीं है किन्तु लोग दासता की श्रृंखलायें तोड़ने को छटपटा रहे हैं। दमन की चक्की का पाट उल्टा जाने वाला है और कान्ति अधिक दूर नहीं है। में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो देश अब तक दलित थे और अपमानित होते रहे थे वही अब सभ्य संसार के अगुआ बनेंगे।

इसका कारए में तो यही सनभता हूँ कि दलित देश दासता की अपमान-जनक स्थित और जलन को समभते हैं और दूसरों के दर्द को समभने की क्षमता रखते हैं। भारत ने अपनी स्वतन्त्रता का संग्राम तो लड़ा ही आज वह सर्वत्र उपनिवेशवाद का विरोधों हैं। किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में उपनिवेशवाद का मौजूद रहना मानवता के लिए कलंक की बात है। इसके अतिरिक्त एक और तरह का उपनिवेश-वाद है जो उतना ही घृिएत है और वह है दक्षिए। अफ्रीका का रंग-भेद। दक्षिए। अफ्रीका के भारतीयों और अफ्रीकियों को किस अपमान और यातना का सामना करना पड़ रहा है, यह तो बेचारे वे ही जानते हैं लेकिन संसार के सभी विचारशील व्यक्ति इस प्रकार के अन्याय का विरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था तक जो उच्च आदर्शों और उद्देश्यों की पोषक कही जाती है, इस तरह की शिकायतों को सुनते समय मानो कान में तेल डाले रहती है।

किन्तु आज के संसार में केवल यही एक ऐसी संस्था है जिससे मानव के त्रारा की थोड़ी-बहुत आशा हो सकती है। किन्तु खेद की बात यही है कि वहाँ पर भी राजनीतिक पांसा पड़ा हुआ है। कुछ राष्ट्रों ने इस प्रकार अपनी स्थित बना ली है कि वे अन्य राष्ट्रों की एक नहीं चलने देते। संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य-पत्र है उसके अनुसार शतों को पूरा करने वाला कोई भी राष्ट्र इस विश्व-संस्था का सदस्य हो सकता है, और हो सकना चाहिए। किन्तु चौदह राष्ट्र जो असे से इस संस्था की सदस्यता के लिए द्वार खटखटा रहे थे, आज भी संस्था के सदस्य हो सकने में सफल नहीं हुए, और अब तो सदस्यता के इच्छुक राष्ट्रों की संख्या २१ तक पहुँच गयी है।

रूस ने कहा था कि सदस्यता चाहने वाले चौदह देशों का संयुक्त राष्ट्र में सिम्मिलित कर लिया जाय, लेकिन अमेरिका मार्ग में बाधक हो गया। इस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि रूस के इस समर्थन में साम्यवाद को बढ़ावा मिलता, क्योंकि रूस ने जिन चौदह देशों का समर्थन किया था उनमें से कम-से-कम नौ तो कम्युनिस्ट देश नहीं थे।

सरासर ज्यादती की बात है कि चीन जनराज्य देश को संयुक्त राज्य में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। भारत धारम्भ से इस खटकने वाली स्थिति पर जोर देता धाया है। संयुक्त राज्य में प्रतिनिधित्व की बात तो धलग रही कुछ राष्ट्र तो चीन जनराज्य का ध्रस्तित्व तक स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। किन्तु चीन जनराज्य एक ऐसी वास्तिविकता है जिसकी धोर से धाँखें मूंदने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोमितांग सरकार अथवा बाधोदाई सरकार जैसी कठपुतली सरकार ब्राखिर कितने दिन चल सकती हैं? चीन के प्रति उपेक्षा का जो रवया है वह धकेले चीन के प्रति ही नहीं समस्त एशिया के प्रति है।

कोरिया राजनीतिक सम्मेलन की रचना को ही लीजिए। यूरोप के देश और अमेरिका मिलकर एशिया की समस्याओं को मुलभाना चाहते हैं। यह कसे आक्चर्य की बात है! यूरोप और अमेरिका एशिया की कब तक उपेका कर सकेंगे? वे तो एशिया के अस्तित्व को ही भूल जाना चाहते हैं। पर काहरा से जकार्ता तक सारा एशिया जाग चुका है और उधर अफीका भी करवट ले रहा है। यदि उन्नत देश एशिया की उपेक्षा कर अपना स्वार्थ साधने के स्वयन देख रहे हैं तो वे अम में हैं। संसार की तीन-चौथाई आबादी इस भाग में स्थित है। इसके कल्याए के उपाय करने में ही उन्नत राष्ट्रों का कल्याए हो सकता है। पर यदि उन्नत राष्ट्र एशिया और अफीका के प्रति ईर्ध्यानु बने रहे और उनके उचित स्थान प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े अटकाते रहे तो सम्भव है कि उनके अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा पैवा हो जायेगा। प्रचण्ड वायु के वेग में बड़े पुराने और विशाल बूक्ष भी उखड़ जाया करते हैं यह उन्हें स्मरए रखना चाहिए। इसके विपरीत यदि वे सद्भाव लेकर इस प्रदेश की दीन-हीन जनता के उत्थान में सहायक होंगे तो वह भी विनम्न भाव से उनदा आभार मानेगी।

हम पाते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य-जाति का प्राशा मात्र में सर्वोत्तम स्थान है। पृथ्वी के पशु-पक्षियों तथा अन्य प्राशियों से मनुष्य जिस शक्ति के कारण ऊँचा है वह है उसकी ज्ञान-शक्ति। अपनी इस ज्ञान-शक्ति की सहायता से मनुष्य सत् और असत् की पहचान करता है और अनुसन्धान, आविष्कार आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कुशाग्रता का परिचय देता है। इतिहास का गहराई से अध्ययन करने पर

हम पाते हैं कि ब्रादिकाल से मनुष्य ने ब्राध्यात्मिक ब्रीर ब्राधिभौतिक इन दो दिशाओं की प्रगति की है। ब्रध्यात्म ब्रीर ब्रधिभूत में मानव का समस्त विकास निहित है।

जहाँ तक ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य के विकास को ग्रांकने की बात है वहाँ निःसंकोच कहा जा सकता है कि पूर्व के देश इस क्षेत्र में सबसे ग्रागे रहे हैं। जिस समय पिद्यमी जगत ग्रन्थकारमय था ग्रीर वहाँ सभ्यता का नाम-निशान नहीं था उस समय पूर्व के देश ग्राध्यात्मिक उन्नित के शिखर पर थे। मिस्र से चीन-जापान तक ग्रीर तिब्बत से स्याम, जावा, सुमात्रा तक ग्राचार्य सद्भाव ग्रीर प्रेम का सन्देश देते थे। कई हजार वर्ष पश्चात् ग्राज भी इस प्रदेश के नैतिक सिद्धान्तों की मूल एकस्पता को सरलता से पहचाना जा सकता है। में निःसंकोच ग्रीर गर्व के माथ कह सकता हूँ कि ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में मानव ने जो कुछ विकास किया उसमें भारत ने सबसे ग्राधक योग दिया।

पर समय बाने पर दूसरे क्षेत्र में बर्थात् बाधिभौतिक क्षेत्र में पिठवम पूर्व के देशों से बहुत बागे निकल गया। इस क्षेत्र की सारी प्रगति एक वाक्य में कही जा सकती है और वह है निसर्ग पर विजय पाने का प्रयत्न। इस क्षेत्र में पिठवम का सबसे बड़ा कदम उठा लगभग दो सौ वर्ष पूर्व बौद्योगिक कान्ति से; ब्रप्यगामी रहा ब्रिटेन। सबसे पहले भाप की शक्ति का पता चला, फिर विद्युत-शक्ति का, जिससे भौतिक प्रगति की गति ब्रौर भी बढ़ गयी। विद्युत-युग के बाद ब्रण्-युग ब्रा पहुँचा है ब्रौर प्रकृति पर विजय पाने का ब्राकांकी मानव प्रयोगों ब्रौर ब्रनुसन्धानों के सहारे ब्राग ही बढ़ता जाता है।

भौतिक क्षेत्र में पिश्चम की प्रगित का पिरिएगम यह हुन्ना कि तैयार माल के लिए कच्चे माल की कमी और तैयार माल की बिकी के लिए मंडियों की म्नावश्यकता के पिरिएगमस्वरूप साधनों की निरन्तर कमी होने लगी। नये साधनों की खोज के कारएग उपनिवेशों का जन्म हुन्ना और धीरे-धीरे पिश्चम का प्रभुत्व सारे देश में छा गया। दो विश्वव्यापी युद्ध हुए और तीसरे युद्ध के भय से सारा संसार कांप रहा है। यदि यह युद्ध कका हुन्ना है तो केवल इस कारएग कि न अमेरिका को अपनी विजय का पूरा विश्वास है और न रूस को ही। गत युद्ध के बाद के इन माठ वर्षों में दुनिया पर घोर माधिक संकट रहा। टीस और कराह से दुनिया सिहर उठी। कम उन्नत देशों में जागरएग की लहर फैल गयी। वर्मा, भारत, पाकिस्तान एक के बाद एक उपनिवेश स्वतन्त्र होने लगे। आध्यात्मकता का सन्देश फिर सुनायी देने लगा। मानवता की दुहाई देते हुए दिलत के कत्याएग के लिए मानवता के पुजारी महात्मा गांधी अवतरित हुए।

आज भी आध्यात्मिक और आधिभौतिक संघर्ष चल रहा है। जहाँ पश्चिम के देश आधिभौतिक उन्तित को ही सब कुछ मान बैठे हैं वहाँ भारत आज भी आध्यात्मिक पक्ष पर ही बल देता है। किन्तु जिस तरह केवल आधिभौतिक पक्ष पर बल देने से सन्तुलन बिगड़ता है उसी तरह अकेले आध्यात्मिक पक्ष की और ध्यान देने से सन्तुलन बिगड़ सकता है और आधुनिक संसार में हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, इसलिए हम दोनों पक्षों को समृचित स्थान देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारे सामने मुख्य समस्या यही है कि दुनिया को युद्ध की लपटों से किस प्रकार बचायें और शान्ति का उपयोग करती हुई मानव-जाति किस तरह समृद्धि की और बढ़ती जाय। यदि यही स्थिति बनी रही कि दुनिया के एक भाग में बेशुमार आबादी हो और वहाँ के लोग बेकारी और भूख के कारण आगे न बढ़ सकें और दूसरे भाग में आबादी अत्यन्त कम हो और लोग गुलछरें उड़ाते रहें तो स्पष्ट है कि संसार को त्राण नहीं मिल सकता, किर तो संघर्ष भी रहेगा, और महायुद्ध भी होगा और संसार भी विनाश को प्राप्त हुए बिना न रहेगा।

पर शान्ति का मार्ग भी है और वह महात्मा गांधी, जीसस काइस्ट और भगवान् बृद्ध का विखाया हुआ प्रेम और श्रीहंसा का मार्ग । यह वही मार्ग है जिसका भारत के प्राचीन प्रन्थों में उल्लेख है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्', श्रर्थात् सारा संसार एक बड़ा परिवार है। इस रास्ते पर हमें विभिन्नता को भुलाकर मूल एकता को सम-भना होगा जैसा कि ऋग्वेद में भी कहा गया है:

"एकं सब् वित्रा बहुधा वदन्ति"

समाप्त





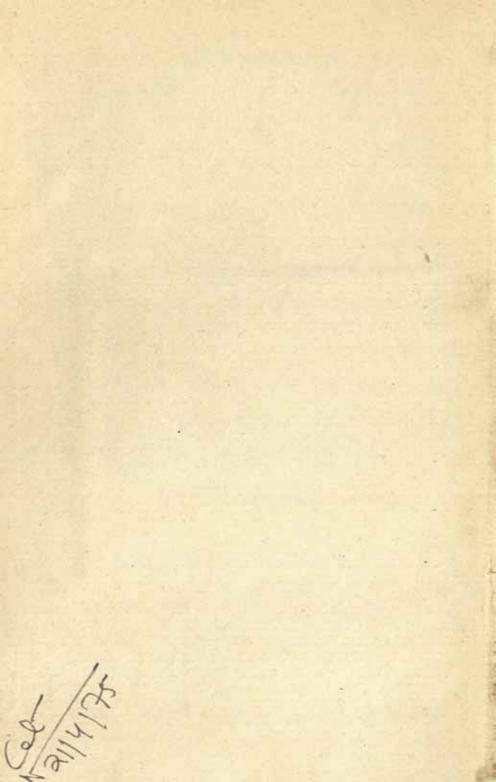

| Central      | NEW DELI      | ical Library,  |
|--------------|---------------|----------------|
| Call No.     | 910.4         |                |
|              | 3460=5        | रम्य           |
| Title—       | sat w         | में अभा        |
| Botrower No. | Date of Issue | Date of Return |
| NI.          |               |                |

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

5. E., 148. N. DELHI.